हण्डू, जियालाल.

कश्मीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक ग्राच्ययन। (सन् १३०० ई०-सन् १६२५ ई०). प्रथम सस्करण. दिल्ली, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १६७३.

१६, ४०४ पृ २३ सेमी.

"कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत गोध-प्रबन्ध."

891,4309

0152

भा. ग्र. नि ३२

प्रकाशक: भारतीय प्रन्थ निकेतन, १३३, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली-११०००६

भावरण शिल्पी: पाल बन्धु प्रथम संस्करण: १९७३

मूल्य : ४५.००

मुद्रक : नटराज आर्ट प्रेस, लाजपतराय मार्केट,

दिल्ली-११०००६

Kashmiri aura Hindi Sufi Kavya ka

TULNATAMAKA ADHYAYANA

## भूमिका

'कश्मीरी ग्रीर हिन्दी सूफी-काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन' मेरे शोध का विषय है। इस विषय तक पहुचने से पूर्व मैंने बहुत लम्बे भटकाग्रो का सामना किया है। सन् १६५५ ई० में डा० हरदेव वाहरी के निर्देशन मे सब से पहले प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने 'हिन्दी ग्रीर कश्मीरी के भक्ति-साहित्य का तुलनात्मक यध्ययन' ग्रारम्भ किया था। दो-तीन महीनो के ग्रनवरत श्रम के पश्चात् जब विषय कुछ स्पष्ट हुग्रा तो लगा कि इतने बड़े परिवेश को समेटना ग्रसम्भव है। इसी बीर्च ग्रस्वास्थ्य ने कुछ ऐसा परेशान किया कि काम को जहा का तहा छोडकर मैंने विराम ले लिया। प्रस्तुत विषय पर नियमित रूप से कार्यारम्भ मन् १६६३ ई० के पहले न कर सका।

इस प्रकार यद्यपि इस विशेष विषय पर काम सन् १६६३ ई० से प्रारम्भ होता है लेकिन इस तरफ पहुचने की प्रक्रिया सन् १६५५ से ही चलती रही है ग्रीर जाने-भनजाने, निरन्तर, एक दशाब्दी से ग्रविक तक मैं इस विषय से सपृक्त रहा हूं।

इस वीच मैंने क्या पाया और क्या नहीं पा सका इसका सारा लेखा प्रस्तुत प्रबन्ध में मिलेगा। जो प्रवन्ध की सीमा के बाहर पडता है—प्रवन्ध से अतिरिक्त होने पर भी वही इसकी असली भूमिका है। अतः विशेष रूप से उसका और सामान्य रूप से प्रवन्ध में विवेचित-विश्लेपित विषय का उल्लेख करना मुक्ते आवश्यक जान पडता है।

मन् १६५५ ई० से सन् १६६३ ई० के बीच ग्रंपने इस गहरे समुद्र-सतरएा के काल मे ठोस भूमि का प्रथम स्पर्श मुक्ते ग्राचार्य श्री, डॉ० विनयमोहन शर्मा की कृपा से मिला जब उन्होंने कश्मीरी-हिन्दी के समग्र भक्तिकाव्य की ग्रंपेक्षा ग्रंपने को सूफी-काव्य तक ही सीमित करने का ग्रादेश दिया। ग्रारम्भ मे मुक्ते यह विषय सीमित लगा था, किन्तु कश्मीर जाकर जब इस विषय पर मैंने सामग्री-सकलन का कार्य भारभ किया तो भाचार्य जी के भ्रादेश का महत्व समभ मे भ्राने लगा भ्रीर भ्राज जब प्रवन्ध को पूरा करके यह भूमिका लिखने वैठा हू तो स्पष्ट भ्रनुभव कर रहा हूं कि गुरु के बिना सचमुच ज्ञान नहीं होता।

'कदमीरी और हिन्दी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन' करते हुए मेरे सामने सदैव कुछ प्रवन रहे हैं। सब से वडा प्रश्न कदमीरी के सूफी-साहित्य को प्रकाश में लाने का था। इस विषय में मैं ज्यो-ज्यो गहरे उतरता गया हू, त्यो-त्यो यह बात मेरे मन में इडमूल होती गई है कि कदमीरी के इस महत्वपूर्ण-साहित्य को प्रकाश में लाया जाना चाहिये।

कण्मीरी के सूफी-काव्य पर अभी तक रचमात्र भी शोधकार्य नही हुमा है। इस समय कश्मीर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फारसी के सूफी-काव्य पर कई शोधार्थी कार्य कर रहे, है किन्तु कश्मीरी के सूफी-साहित्य पर अब भी किसी का व्यान नहीं गया है। कहते है अपरिचय अवज्ञा का सब से बड़ा कारण है। मैंने अपने प्रवन्य में इस अपरिचय को मिटाने का भरसक, प्रयास किया है। विश्वास है इससे अवज्ञा भी अवश्य मिटेगी तथा इस समृद्ध साहित्य की, ओर विद्वानो तथा शोधार्थियों का व्यान जाएगा। लोग इसकी ओर व्यान दें, अपरिचय मिटे, अवज्ञा, दूर हो, यही इस शोध-प्रवन्य की मूल प्रेरशा रही है।

कश्मीर मेरी जन्मभूमि है और कश्मीरी मातृ भाषा। भाषा का रसास्वादन सह्वयों को आ़नृन्दमग़ कर देता है। इस शोध-प्रबन्ध में मैंने कश्मीरी सूफी-साहित्य को प्रकाश में लाकर हिन्दी-सूफी साहित्य के समकक्ष एव सन्तिकट लाने का प्रयास किया है। इस विषय, पर शोध-कार्य करने के लिये जब में कश्मीर पहुंचा तो सामग्री के सकलन में मुस्ते अनेक कठिनाइया समुपस्थित हुई। ,यह कार्य सर्वप्रथम अत्यन्त दुवंह प्रतीत होने लगा क्यों कि शोध-सम्बन्धी सामग्री की उपलब्धि के विषय मे यह शका बनी रही कि न जाने कश्मीरी सूफी साहित्य किस कृप एव मात्रा में प्राप्त होगा। जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादमी, श्रीनगर ने मुक्तक-काव्य के तीन सग्रह, 'सूफ़ी अग्रयिर' नाम से प्रकाशित किये है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ मुक्तक कवियों के कविता-सग्रहों का भी प्रकाशन किया है। इस अकादमी ने मकबूल, शाह, कालवारी के 'गुलरेज' प्रवन्ध काव्यों को भी प्रकाशित किया है। ये रचनाये तो प्राप्य थी किन्तु प्रवन्ध काव्यों की इतनी ,कम सामग्री शोध के लिये पर्याप्त न थी । रिसर्च हिपार्टमेट, , श्रीनगर मे ,भी कञ्मीरों के कुछ सूफी प्रवन्ध काव्य अध्ययन के लिये मिले किन्तु सपूर्ण, सामग्री

की उपलब्धि के लिये यत्र तत्र एव ग्रन्थत्र भी प्रयत्न करना पडा । जो अनुपलब्ध प्रवन्धकाव्य मिले वे ग्रधिकतर प्रकाशित ही थे, क्यों कि एक वार प्रकाशित होने के ग्रनन्तर उनका पुनः प्रकाशन वन्द हो गया था । इन प्रकाशित प्रवन्ध-काव्यों की उपलब्धि के लिये मुभे कई स्थानों पर भेटकना पडा । फारसी सूफी-किवयों के हस्तलिखित प्रवन्धकाव्य तथा सैफ-उद्-दीन के लुधियाना में लिखित 'हियमाल' प्रवन्धकाव्य को मुभे रिसर्च डिपार्टमेंट में ही देखने का ग्रवसर मिला। इतना ही नहीं, कुछ किवयों के सम्वन्ध में उत्पन्न भ्रातियों के निराकरण के लिये मुभे उनके वर्तमान निवासस्थान पर जाकर उनके शिष्यों, पुत्र, पडौसियों ग्रथवा सम्वन्धियों से मिलकर तथ्यों की जानकारी करनी पडी। इस भाति कुछ किवयों की जीवन एव काव्य सम्वन्धी भ्रातियों को भी इस शीव-प्रवन्ध में विश्लेषित रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह सपूर्ण कार्य भाई-भुखाड के मध्य एक नवीन मार्ग बनाने के समान था ग्रतः उस मार्ग की खोज के लिये सुन्धवस्थित प्रयास करना पडा है।

सामग्री का सकलन करते हुए जितने कश्मीरी प्रवेन्धकांच्य मिले, उन सव का उपयोग इस शोध-प्रवन्ध में किया गया है। प्रवन्धकांच्यों को वृहत् रूप से प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इस विधा का सपूर्ण कश्मीरी मूफी-साहित्य विद्वानों के सम्मुख विचारार्थं रखा जाय। मुक्तक-कांच्य ग्रधिकतर सिद्धान्त-निरूपण से युक्त है ग्रीर इस प्रकार की सामग्री मुर्फे पर्याप्त रूप में मिली किन्तु विस्तार भय के कारण केंवल प्रमुख केंवियों के मुक्तक-कांच्य को ही इस में स्थान दिया गया है।

यह मनोरजक तथ्य है कि जब हिन्दी में सूफी प्रबन्ध का प्रवाह बहुत कुछ क्षीए हो गया था, कश्मीर में सूफी प्रबन्ध उसी समय जर्न्म ले रहा था। ऐसा क्यों है ? यह एक टेडा प्रश्न था और इसे हल करने के लिये तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य था, मुक्ते विश्वास है कि प्रस्तुत प्रवन्ध में, पहली बार इस प्रश्न को मुलक्काने का मेरा प्रयास विद्वानों को प्रसन्द आएगा।

इस गोध-प्रबन्ध के पाच ग्रध्याय है, श्रन्त में एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया है जिसके ग्रन्नर्गत कब्मीरी तथा हिन्दी के प्रवन्धकारो एवं मुक्तकंकारो का परिचय दिया गया है। प्रत्येक ग्रध्याय की निजी मौलिकता है।

पहला अध्याय गोघ-प्रवन्ध की भूमिका प्रस्तुत करता है। इस मे आलोच्य-काल की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। कश्मीर तथा भारत की इन परिस्थितियों की तुलना करते हुंए यह स्पष्ट हो जाता है कि इन की मोमाजिक एव धार्मिक परिस्थितिया प्राय: अमन्तोपजनक थीं। बाह्य विधि-विधानों एवं सामाजिक बन्धेनों से तम ग्राई

हुई जनता किसी शान्तिदायक नवीन धर्म के लिये पहले से ही तैयार खडी थी। कश्मीर तथा भारत के राजनीतिक सम्बन्य जब मुगलों के समय से दृढ हो गये तभी श्रादान-प्रदान की मात्रा भी बढ गई। सूकीमत का विकास हजरत मुहम्मद के निधन के दो सौ वर्ष उपरान्त ही प्रारम्भ हुआ। वह अपनी यात्रा मे प्रस्थान करते हुए अरब से ईरान और वहा से कश्मीर तथा भारत मे प्रवेश पा गया। मुसलमानो की राजनीतिक विजय के साथ-साथ ही सूफीमत का प्रचार-प्रसार हुआ। करमीर तेरहवी शताब्दी मे मुसलमानी का एक उपनिवेश बन गया था। शतः सूफीमत को वहा अपने प्रचार के लिये उर्वरा भूमि मिली। सामाजिक एव घार्मिक क्षेत्र मे मानवतावाद के समर्थक सूफी सतो द्वारा न केवल, कश्मीर श्रपितु भारत भी एक-साथ प्रभावित हुआ। कक्मीर तथा भारत मे प्राय- सूफी-सप्रदाय एक जैसे ही रहे किन्तु कश्मीर मे 'ऋषि-सम्प्रदाय' ग्रत्यन्त प्रमुख रहा। वह मौलिक रूप मे भारतीय रहा और इस सम्प्रदाय के किव मूलत: हिन्दू-धर्म के उदात्ततम श्रादर्श मानवतावाद के समर्थंक रहे। प्रेम तथा विश्वबधुत्व की मधुर रागिनी का राग ही उन्होंने ग्रलापा है। इस सप्रदाय मे हिन्दुग्रो के व्यावहारिक बाह्याचार एव जीवन-पद्धति सुरक्षित रही तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की प्रतिष्ठा हुई जिसका सम्यक् रूप प्राज भी प्रिमिव्यजित होता रहता है। कश्मीर एव भारत के सूफी-केन्द्रों मे श्रादान-प्रदान होता रहा । सूफी-सिद्धान्तो एव उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का विवेचन भी इस अध्याय मे किया गया है।

दूसरे ग्रध्याय में कश्मीरी ग्रीर हिन्दी मे उपलब्ध सूफी-साहित्य पर विचार किया गया है। यह साहित्य प्रबन्ध-काव्य तथा मुक्तक-काव्य दोनो मे उपलब्ध है। कश्मीरी प्रबन्धकारों के संकलन के लिये ग्रत्यन्त विकट खोज करनी पड़ी। कश्मीरी के प्रायः प्रत्येक उपलब्ध प्रबन्ध काव्य का प्रकाशन-समय ग्रनुपलव्ध है किन्तु रचना-काल ग्रधिकांश मे उपलब्ध है। यद्यपि कश्मीरी के बहुसख्यक प्रबन्ध ग्रधिकतर ग्रभारतीय कथाग्रों की घटनाग्रों पर ग्राधारित हैं-किन्तु इस बात की उपेक्षा, नहीं की जा सकती कि भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण किसी ने पजाब की लोककथा 'सोहनी मेयवाल' (सोहनी ग्रोहीवाल) तथा किसी ने दक्षिण की कथा 'चन्द्रवदन' को भी ग्रपनाया है। पीर ग्रजीज ग्रल्लाह हक्कानी ने भारत के इतिहासकारों द्वारा वर्णित किसी ऐतिहासिक घटना को ग्रपनाकर उसे कल्पना का पुट देकर सूफी-सिद्धान्तों से समन्वित किया। फारसी की प्रधानता के कारण ही कश्मीर में सर्वप्रथम फारसी सूफी-काव्य की रचना हुई ग्रीर उसके पश्चात् ही कश्मीरी में प्रबन्धकाव्य लिखे जाने लगे। कश्मीर की मुक्तक काव्यधारा चौदहवी शताब्दी से निरन्तर सन् १६२५ तक चलती रही। ग्रब भी कई सफी मुक्तक किव इसके साहित्य-कोष में

अभिवृद्धि कर रहे हैं। मुक्तक काव्य का परिचय भी इसी अध्याय के अन्तर्गत दिया गया है। -

तीसरा अध्याय कब्मीरी और हिन्दी सूफी प्रवन्धकाव्यो का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत करता है। इस में कश्मीरी ग्रीर हिन्दी-सूफी काव्यो के साम्य एव वैषम्य पर दिष्टिपात किया गया है। इसमें उनके प्रकार, मसनवी पद्धति, वम्तु-विकास, प्रासिगक कथाग्री के समावेश, मूल-कथा के साथ सम्बन्ध, वर्ण्य विपय, पात्र एव उनके चरित्र-चित्रण प्रेम-परिपाक, रस एव कला-पक्ष भादि वातो पर प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः कश्मीर के सूफी प्रवन्ध-काच्य फारसी मसनवी-पद्धति का , अनुसरए। करते है और भारतीय प्रवन्धकाव्य भी चरित-काव्यो की सर्ग-वद्ध शैली मे न होकर फारसी मसनवी के ढग पर रचे गये हैं। हिन्दी प्रेमाख्यानो के ग्रारम्भ में किव द्वारा विश्वतं ईश्वर की वदना, रसूल की प्रशसा, गुरु का उल्लेख तथा शाहेबक्त का गुरागान भारतीय प्रेमाख्यानी के मगलाचर् का स्मर्ग दिलाते है। अधिकतर कश्मीरी प्रवन्धकारो ने गुरु का उल्लेख नही किया है। शाहेवक्त की प्रशंसा भी किसी ने नही की है। कठि-नाइयो को पार करके ही नायक-नायिका के मिलन में ही फलागम की पूर्ति होती है। ग्रधिकाश कश्मीरी-सूफी प्रबन्धो में प्रासिंगक कथा का समावेश नही है अपितु हिन्दी सूफी-काव्यो की अपेक्षा इन में प्रेम की अभिव्यजना अधिक म्पष्ट है। कश्मीरी कवियो ने, पट्-ऋतु तथा बारहमासे का वर्णन भी नही किया है। इसक़े विपरीत हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान प्राय. ग्रधिक विस्तार वाले है श्रीर उन में प्राय प्रासगिक कथाओं का भी समावेश हुशा है। कश्मीरी कवियो ने नायक की कठिनाइयो का वर्णन करते हुए प्राय किसी 'वडे दरिया' को ही समुद्र माना है। वैषम्य की अपेक्षा साम्य की भावना दोनो प्रकार के प्रवन्धकाव्यो में प्रत्यधिक है।

हिन्दी सूफी प्रवन्ध-काव्य 'चदायन' की कथा की कुछ एक, घटनाओं का साम्य 'रेंगा व जेवा' से हैं। इस में 'चदायन' की चाद की भाति ही नायिका जेवा अपने प्रेमी को-भाग निकलने के लिये प्रेरित करती हैं। 'मधुमालती' की कथा का अधिकांश-भाग 'गुलरेज' से साम्य रखता है। इस में मुख्य और प्रास-गिक कथा एक साथ चलती है। 'गुलरेज' तथा 'मधुमालती' की कथाओं में इतना साम्य है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनो काव्यों का प्राधार कोई अन्य रचना रही होगी अथवा मधुमालती का प्रभाव किसी व किसी रूप में 'गुलरेज' पर अवश्य पडा होगा। कश्मीरी प्रवन्धकाव्यों के अन्त में हिन्दी-प्रवन्धों के अन्त में सिन्दी-प्रवन्धों के अन्त में सिन्दी-प्रवन्धों के अन्त में सिन्दी-प्रवन्धों के अन्त में हिन्दी-प्रवन्धों के अन्त की माति उनके रूपक, समासोक्ति अथवा अन्योक्ति आदि का कोई सकेत नहीं मिलता।

कश्मीर का मुक्तक-काव्य अधिकतर सिद्धान्त-निरूप्ण से युक्त है। उस पर सतो का प्रभाव परिलक्षित होना है। कश्मीरी तथा हिन्दी का मुक्तक साहित्य बाह्याडम्बर, विधि-विधान तथा गरीयत आदि का खण्डन करता है। यद्यपि कश्मीर के किव शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्थोश) और हिन्दी के जायसी ने इसे कुछ मात्रा में स्वीकार किया है।

नौथे अध्याय मे कश्मीरी और हिन्दी सूफी-मुक्तक काव्यो पर तुलनात्मक हिएट डाली गई है। इन दोनो प्रकार के किवयों ने सूफी-प्रबन्धकारों की भाति इस बात की चिन्ता न की कि साधक को पुरुप-रूर में एवं परमात्मा के नूर को नारी के सौदर्य के रूप में चित्रित किया जाय। उन्होंने आत्मा को पुरुष रूप में श्रीर कही सन्तों की भाति नारी रूप में विश्वित किया है। उसका वर्णन जहा पुरुप रूप में हुआ है, वहां भी परमात्मा पुरुष है और वह या तो मित्र है अथवा उपास्य-स्रष्टा। जहां पर आत्मा को नारी रूप में अभिव्यक्त किया गया है, वहां परमात्मा प्रिय है। ईश्वर पुरुष है तथा आत्मा को सुहागिनी कहा गया है। दोनो प्रकार के कियों ने सन्तों की भाति व्यावहारिक बाह्याडम्बर का खण्डन करके प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए सच्चे प्रेम की महानता प्रकट की है।

करमीरी सूफी मुक्तक-काव्य में हिन्दी की अपेक्षा सामाजिक जागरण एव राजनीतिक अत्याचार का भी एक-साथ वर्णन हुआ है। करमीरी का मुक्तक काव्य जहां गजलो, गीतो, नज्मो तथा नातो में लिखा गया है वहा हिन्दी के अपने छन्द, अपने अलकार एवं परम्परा थी। गजल के स्थान पर इन कवियों के सम्मुख आर्या, गाथाए दूहे का आदर्श था।

पाचवे अघ्याय मे कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी-किवयो के पारस्परिक आदान-प्रदान एव उनके मूलमूत कारणों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐसे मौलिक स्रोत है जिन का प्रभाव कश्मीरी एव हिन्दी के सूफी-काव्यो पर समान रूप से पड़ा है। ये स्रोत एक ग्रोर तो फारसी का सूफी साहित्य है और दूमरी ग्रोर शैंव-तत्र या योग-शास्त्र की साधनात्मक परम्परा। दोनो प्रकार के कवियो के सूफी-सिद्धान्त के प्रचार की सुसगठित एक ही प्रकार की पद्धित थी। वे दोनो यात्राग्रो द्वारा ग्रयने सिद्धान्तों का प्रसार-प्रचार करते थे। ये किव अवश्य यात्रा के समय एक-दूसरे से किसी दरगाह या सूफी-केन्द्र पर मिला करते थे।

परिशिष्ट मे करमीरी तथा हिन्दी के सूफी प्रवन्यकारी एव मुक्तक कवियो का परिचय दिया गया है। कडमीरी सूफी कवियो का परिचय कुछ विस्तार के

१ द्रष्टव्य-नूरनामा, स० मुहम्मद ग्रभीन कामिल, इलोक ७०, पृ० १०५।

२. द्रष्टव्य--जायसी-प्रन्यावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६६४।

साथ दिया गया है ग्रीर प्रचलित भातियों के निराकरण का प्रयत्न किया गया है। हिन्दी-कवियों का परिचय प्रचलित मान्यनाग्रों के ग्रावार पर सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कश्मीरी के सूफी-साहित्य को समफ्ते-समफाने के लिए इतिहास, वर्म, दर्शन एवं साहित्य से सम्बद्ध तथ्यों का सकलन प्राय अधिकारी विद्वानों एवं कृतियों से ही किया गया है किन्तु इन तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वे मेरे अपने हैं। शोध की दिशा में यह मेरा प्रथम व्यवस्थित प्रयास है इत शृदियों का रह जाना नितान्त स्वामाविक है। यह शोध-प्रबन्ध अपने विषय का प्रथम प्रन्य तो है किन्तु अतिम प्रन्थ नहीं है। यह तो केवल एक प्रयत्न मात्र है। मेरे शोध प्रबन्ध से अन्य शोधार्थी विद्वानों को यह प्रेरणा मिल सकती है कि कश्मीरी साहित्य के अनुसन्धान की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हो और हिन्दी-साहित्य के साथ उसके पारस्परिक ग्रादान-प्रदान का अन्वेषण करे। कश्मीर और भारत का पारस्पिरिक सास्कृतिक सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है और वह भारत का ही अग रहा है किन्तु इस प्रकार के शोध-प्रबन्धों से वर्तमानकाल में भी उन सम्बन्ध-सूत्रों को भी अभिव्यक्त होने एवं मास्कृतिक सम्बन्ध को और सुदृढ करने में विशेष योगदान मिलेगा।

कह स्राया हू कि इस विषय पर अपने जीवन का एक काफी बडा भाग मैं ने लगाया है। इस लम्बी कालादिंघ में प्रबन्ध को निर्वाध पूरा कराने में अनेक आदरणीय, सहृदय एव आत्मीय व्यक्तियों का आशीर्वाद एवं स्नेह साहाय्य मुक्ते मिला है। सूकी मक्तों की भाति मात्र मगवत्कृपा और भगवद् भक्ति को ही सब-कुछ नहीं मानते, परमतत्व की उपलब्धि के लिए वे साधक को और साधना के लिए मार्ग-प्रदर्शक गुरु को आवश्यक मानते है। परमात्मा गुरूणा गुरु है, पर सूकी-साधक के लिए पग-पग पर मार्ग-निर्देश करने वाले प्रत्यक्ष गुरु की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। 'गढ तस बांक जैसि तोरि काया' को समक्षने के लिए परमेश्वर के अनुप्रह तथा गुरु के मार्ग-निर्देश दोनों की अनिवार्यता सूकी-साधना में स्वीकृत है। अपने निर्देशक ढाँ० छविनाथ त्रिपाठों में प्रत्यक्ष गुरु का रूप मुक्ते

१ बिनु गुरु पथ न पाइम्र, मूलै सोइ जो मेंट। जोगी सिद्ध होइ तब, जब गोरख सो मेट। जायसी-ग्रन्थावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६३।

२ वही, पृ० २६५।

मिला है। प्रवन्य का निर्देशन तो उन्होने किया ही है इसे आदि से अन्तं तक वनाने-सवारने में भी उनका निरन्तर योग मुक्ते मिला है। समय-समय पर यदि उनकी सहायता एवं प्रोत्साहन न भिलता, तो सम्भव था कि मैं हिम्मत हार कर वैठ जाता। अत स्रप्ट है कि प्रस्तुत प्रवन्य की असल भूमिका आचार्य थी, डॉ० विनय मोहन गर्मा तथा डॉ० छविनाथ त्रिपाठी ही है। मैं तो उस वासुरी की भाति हू जिस में इन्होने प्राण् सचरित कर यथेच्छ स्वर परम्परा उत्पन्न की है। मैं इनके सम्मुख श्रद्धावनत हूं और अपने इन गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के अतिरिक्त श्रद्धा की इस भाव की अभिव्यजना सभव ही नहीं है।

रिसर्च एव ग्रारकाइ व्या के डायरेक्टर प्रो० पृथ्वीनाथ 'पुष्प' ने सामग्री-सकलन मे मेरी पर्याप्त सहायता की है। मै उनके ग्राभार को शिरसा स्वीकार करता हू।

सव से वड़ा ग्राभार मैं उनका मानता हू जिनकी कृतियो से मैने सहायतां ली है। उनके ग्रभाव मे सही दिशा पा सकना ग्रसम्भव था। जिनकी रचनाग्रो का इस सम्बन्ध मे मैंने बहुत उनयोग किया है उनमे ग्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प० रामपूजन तिवारी तथा डाँ० सरला शुक्ल प्रमुख है। उनके प्रति ग्रपना हार्दिक ग्रादर एव ग्राभार निवेदित करता हूँ।

श्री सुशील ने लगन के साथ इस शोध-प्रवन्ध को टिकत किया है ग्रत उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अन्त मे, मै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली का आभारी हूं, जिसने मुक्ते विषय सम्वन्धी पुस्तको के खरीदने तथा सामग्री संकलन के लिए अनुदान देकर कृतार्थं किया।

> विदुपामनुचर · जियालाल हण्डू

# विषय निर्देशिका

### पहला भ्रध्याय

| , 7,              |
|-------------------|
|                   |
| , ( 1 ~           |
| 1 1               |
| 2 <b>7-3</b> 8    |
|                   |
| ,                 |
| ŗ                 |
| / , <b>३</b> ४-४३ |
| , ,               |
| , ,               |
| , , , ¢           |
| 1818-48           |
| ४२-४=             |
| , ४१-६४           |
| ीर का ,           |
| - , ,             |
| ~~ <b>\%-</b> '90 |
| न्द्रो का         |
|                   |
| म, ७१-८५          |
| नक्ष्य ,          |
| . (3              |
| भौर: ;            |
|                   |
|                   |

#### द्सरा ग्रध्याय

#### कश्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य

56-306

- (क) प्रबन्धात्मक रचनाएं
  - १. कश्मीरी मे उपलब्ध सूफी-काव्यो का परिचय।
  - २. हिन्दी मे उपलब्घ सूफी-काव्यो का परिचय।
  - ३. निष्कर्ष
- (ख) मुक्तक रचनाएं
  - १ कश्मीरी में उपलब्ध मुक्तक रचनाए।
  - क. निष्कर्ष ।
  - २. हिन्दी मे उपलब्ध मुक्तक रचनाए।
  - स्त. निष्कर्ष ।

#### तीसरा ग्रध्याय

#### कक्मीरी भ्रीर हिन्दी सूफी-प्रबन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि

३०७-३६२

#### १. प्रबन्ध काव्य

- १. सूफी प्रवन्धकाव्यो के कथानक-प्रकार, मसनवी पद्धति, वस्तु का विकास, प्रासगिक कथायो का समावेश, मूल कथा के साथ सम्बन्ध, वर्ष्य विषय।
- २. पात्र भीर चरित्र-चित्रण ।
- ३. प्रकृति-चित्रण का स्वरूप।
- ४. प्रेम-ग्रारम्म, विकास ।
- ५. श्रुगार रस, ग्रन्य रस।
- ६. कला-पक्ष----श्रलकार, प्रतीक-योजना, रूपक-तत्व, समासोक्ति एव श्रन्योक्ति ।
- ७. सूफी-सिद्धान्तो का निर्वाह—परमात्मा और सृष्टि, जीवात्मा और साधक, सौन्दर्य-प्रेम और विरहानुभूति, भ्राध्याद्रिमक सोपान, मिलन की दशा।
- द. कश्मीरी श्रीर हिन्दी सूफी-काव्यो मे साम्य।
- ६. कश्मीरी भीर हिन्दी सुफी-काव्यों मे वैषम्य।
- १०. साम्य और वैषम्य के मौलिक कारणं—
  - (क) पूर्ववर्ती प्रभाव।
  - (ख) परिस्थितियो का ग्रन्तर ।

| (ग) काव्यो ग्रीर कवियो कें दृष्टिकोगो का ग्रन्तर।              | •             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| (घ) साम्य के लिए साघना-पद्धति का सादृश्य ।                     |               |
| (च) सूफी कथानक रूढिया ग्रीर ग्रमिप्राय ।                       |               |
|                                                                |               |
| चौथा ग्रध्याय                                                  | •             |
| कश्मीरी भ्रौर हिन्दी सूफी-मुक्तक काव्यो पर तुलनात्मक दृष्टि ३९ | <b>३-४</b> २४ |
| १ सूफी-मुक्तक काव्यो की कब्मीरी-परम्परा ग्रीर हिन्दी-परम्परा।  | •             |
| २. दोनो की परम्पराग्रो का तुलनात्मक स्वरूप ।                   |               |
| ३ उपलब्ध सूफी-मुक्तक काव्य की विशेषताए ।                       |               |
| (क) भाव-पक्ष (अ) साघना-पक्ष (ग) शैली-पक्ष                      |               |
| ४ कश्मीरी और हिन्दी मुफी मुक्तक काव्यो मे साम्य।               |               |
| ५. करमीरी ग्रीर हिन्दी सूफी-मुक्तक-काव्यो मे वैषम्य ।          |               |
| ६. साम्य तथा वैषम्य के मूलाधार—                                |               |
| (क) साम्य के मूलाघार (ख) वैषम्य के मूलाघार ।                   |               |
|                                                                |               |
| पॉचवॉ ग्रध्याय                                                 |               |
| पारस्परिक देन ग्रीर उनके मूलभूत कारण ४२                        | ५-४३८         |
| १. करमीरी कवियो की हिन्दी सूफी कवियो को देन।                   |               |
| २. हिन्दी सूफी कवियो की कश्मीरी सूफी-कवियो को देन।             |               |
| ३. पारस्परिक ग्रादान-प्रदान के मूलभूत काररण                    |               |
| (क) पूर्ववर्ती प्रभाव (ख) साधनात्मक एकता (ग) भाव               |               |
| पक्ष और शैली के मौलिक स्रोतो की एकता। (घ)                      |               |
| सूफी-सिद्धान्तो के पचार की सुसगठित एक ही प्रकार                |               |
| की पद्धति ।                                                    |               |
| ४. निष्कर्ष                                                    |               |
| <b>उपसंहार</b>                                                 | 358           |
| परिशिष्ट                                                       | ४४१           |
| १. कइमीरी तथा हिन्दी सूफी प्रबन्धकारी का परिचय                 | ४४१           |
| (क) कश्मीरी प्रबन्धकारो का परिचय ।                             |               |
| (ख <sup>)</sup> हिन्दी प्रबन्धकारो का परिचय ।                  |               |
| २. कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियों का परिचय           | ४७६           |
| (क) कश्मीरी के मुक्तक-कवियो का परिचय।                          |               |
| 11512                                                          |               |

(ख) हिन्दो के मुक्तक-कवियो का परिचय।

### ३. कतिपय श्ररबी, फ़ारसी एवं सूफी पारिमाधिक शब्द

४६४

### ' सहायक ग्रन्थ-सूची

338

- १. सस्कृत
- २. हिन्दी
- ३. क्रमीरी
- ४. अग्रेजी
- प्र. उर्दू
- ६. पजाबी
- ७. फारसी
- इस्तिलिखित प्रन्थ १-हिन्दी २-कश्मीरी ३-फारसी। ,
- १. पत्र-पत्रिकादि : १-हिन्दी २-कश्मीरी ३-अग्रेजी ४-उद्दें ।
- १०. प्रसारित रेडियो वार्ताए।
- ११. मूल शोध-प्रबन्ध ।

#### पहला भ्रध्याय

# (१) म्रालोच्यकाल की राजनीतिक परिस्थिति

### क-म्रालोच्यकाल में ,कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति

करमीर में इस्लाम का प्रभाव मुसलमान-राज्य के प्रतिष्ठापित होने से पूर्व ही अपना जोर पकडता जा रहा था। शक्तिशाली जमीदारों तथा राजाओं के पारस्परिक आभ्यतिरक सवर्ष के कारण इस्लाम-धमं का स्वागत होने के सार्थ-साथ उसका प्रचार भी बढ रहा थां। हिन्दू राजा निर्वल एव गक्तिहीन बनते जा रहे थे प्रौर तभी चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में तुर्किस्तान के क्रूर और अत्या-चारों तातार सरदार दुलचू ने कश्मीर पर आक्रमण करके अप्रत्याशित अनि-

The propagation of the new creed was greatly felicitated, by the internal feuds among the rulers and the powerful landlords

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृथ्वी नाथ कील (बामज़ई) मैट्रोपालिटन बुक क॰ (प्रा॰) लि॰, दिल्ली, प्रथम संस्करण (सन् १६६२ ई०), पृष्ठ २ ६।

र The Hindu kings had become incapable of their office. कश्मीर, जे पी॰ फर्गूसन, सैनतौर प्रेस (सन् १६६१ ई॰), पृष्ठ २६।

३. कञ्मीर इतिहासकारो ने इसका नाम जुलचू दिया है, द्रष्टन्य-कशीर, प्रथम माग, जी० एम० डी सूफी, यूनिविसटी ग्राफ पजाब, लाहौर (सन् १९४८ ई०), पृष्ठ ११७।

जे॰ सी॰ दत्त ने इसका नाम डलच दिया है, द्रष्टव्य-किंग्स ग्राफ कश्मीर, (संस्कृत कृतियों का ग्रनुवाद), लेखक द्वारा स्वय प्रकाशित (सन् १८६८ ई॰), पृ० १६।

काण्ड तथा करल के साथ-साथ लूट मार का घातक फैला दिया। प्रश्नक्त राजा सहदेव ने बिना युद्ध किए उमे घन देकर प्रसन्न करना चाहा किन्तु सम्पत्ति की भूल उसे और आगे खीच लाई। वह यहाँ के शान्त वातावरण मे ध्रशान्ति का बीज बो गया। ग्रन्न मे ध्रपने मत्री रामचन्द्र के हाथों में राज्य की सत्ता देकर सहदेव किश्तवार की और भाग गया। रामचन्द्र धातिथ्य-सत्कार में विश्वास रखता था ग्रत उसने लहाल के निष्कासित राजकुमार रिचन और स्वात से आए हुए मुसलमान यात्री शाहमीर को शरण दी।

रिचन ने रामचन्द्र के साथ विश्वासघात करके उसे मौत के घाट उत्तरवा विया और स्वय को उसने कश्मीर का राजा घोषित किया। तदनन्तर उसने सूफी-सत बुलबुलशाह में दीक्षा लेकर इस्लाम-धर्म ग्रह्ण किया। बुलबुलशाह बग-दाद में पर्याप्त समय रहने के मनन्तर सहदेव के समय में ही तुकिस्तान से यहाँ प्राया हुमा था। रिचन इस्लाम मतावलम्बी बनने के मनन्तर कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक बना। उसने कश्मीर गर सदर-उद्-दीन के नाम से सन् १३२० ई० से सन् १३२३ ईस्वी तक राज्य किया। उसके पश्चात् शाहमीर ने सुल्तान शम्स-उद्-दीन के नाम से कश्मीर पर सन् १३३६ ईस्वी से सन् १३४२ ईम्बी तक राज्य किया। वह सुल्तान वश का प्रथम शासक था। कश्मीर की राजनीतिक परि-स्थित को समभने के लिये सन् १३०० ईस्वी से सन् १६२५ ईस्वी तक के समय को निम्न-प्राधार पर विभाजित किया गया है:—

- -१ सुल्तानो का समय --- सन् १३२० ईस्वी से लेकर सन् १४४४ ईस्वी तक।
- २. चको का समय सन् १४६० ईस्वी से लेकर सन् १४६६ ईस्वी तक।

At this time Kashmir witnessed an unprecedented Orgy
 of loot, arson, murder and rape, at the hand of an un scruplus and cruel invader, Dulchu, a tater chief from
 Turkistan.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री भ्राफ कश्मीर, पृ० २८७।

२ं. फर्गूसन महोदय ने इसका नाम सिन्ह देव दिया है। द्रष्टव्य कश्मीर, पृ० २६।

Sahdeva fled to Kishtwar leaving the affairs of the state in the hands of Ramchandra.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री प्राफ कश्मीर, पृ० २=७। ४. Rimchan was thus admitted to Islam and became the first muslim king of Kashmir

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री श्राफ कश्मीर, पृ० २८८। ५-६. द्रष्टन्य-कशीर, प्रथम भाग।

- ३ मुगलो का समय<sup>१</sup>---सन् १५८६ ईस्वी से लेकर सन् १७५२ ईस्वी तक ।
- ४. ग्र नगानो का समय सन् १७५२ ईस्वी से लेकर सन् १८१६ ईस्वी तक ।
- सिक्खो का स्मया सन् १८१६ ईस्त्री से लेकर सन् १८४६ ईस्त्री तक ।
- ६ डोगरो का समय (महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु तक)—सन् १८४६ ईस्वी से लेकर सन् १६२५ ईस्वी तक।

शाहमीर के वंश ने ही नहीं ग्रिपतु चको ने भी सुल्तान की पदवी ग्रह्ण की। उन्होने शाह, पादशाह तथा सुल्तान-ए-ग्राजम जैसी श्रन्य उपाधिया भी घारण की, इसी वश के दूसरे प्रसिद्ध सुल्तान शहाब-उद्-दीन (सन् १३५४ ईस्वी—सन् ७३ ईस्वी)ने यहां की ग्रान्तिरिक परिस्थिति का ही सुधार नहीं किया

#### ३-४. द्रप्टब्य-ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर।

इसी काल को जम्मू-कश्मीर यूनिवसिटी रिःयू-जून १९६० के झक मे प्रो० जियानाल कौन ने इस प्रकार प्रस्तुत क्यि है .

- क— यारिम्भक काल (यारम्म से सन् १४५४ ई० तक) यह काल वाहमीर के वश (सुन्तान) की राज्य-समाप्ति अथवा उस समय तक माना जाता है जब सुन्तान हबीबवाह को सिहासन सं उतारा गया श्रीर गाजी चक सिहासनारू हुआ।
- ख— द्वितीय काल (सन् १५५५ ई० से १७५२ ई० तक) यह काल जिंकों के समय से उस समय तक माना जाता है जब कश्मीर पर ग्रहमदशाह दुरानी ने ग्राक्रमण किया और तत्पञ्चात् मुगल राज्य की समाप्ति हुई।
- ग—तृतीय काल (सन् १७५२ ई० से सन् १९२५ ई० तक) यह एक ऐसी लम्बी अवधि है जिसे निम्नलिखित विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है।
- १. सन् १७५२ ई० से लेकर सन् १८४६ ई० तक-ग्रफगानो के समय से लेकर डोगरा राज्य के प्रारम्भ तक।
- २. सन् १८४६ ई० से लेकर सन् १८८५ ई० तक-पहले दो डोगरा राजाग्रो-महाराजा गुलाब सिंह तथा महाराजा रणवीर सिंह का राजत्व काल।
- सन् १८८५ ई० से लेकर सन् १९२५ ई० तक महाराजा प्रतापसिंह का समय।
- All the rulers of the Shahmir and Chak dynasties adopted the title of Sultan. Other common titles were Shah, Padshah, and Sultan-i-Azam

कश्मीर भ्रण्डर दि सुल्ताज, महीब-उल-हसन, ईरानी, सोसाइटी, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता (१९५६), पृष्ठ १९५।

१-२ इप्टब्य-कशीर, प्रथम भाग।

अपितु उसने कश्मीर की सीमाओ से दूर भी सफलतापूर्वक लडाईया लडी। उसकी सेना में कृश्मीर के चारों ओर की पहाडी जातियों के वीर सैनिक भर्ती हुए थे जिन्होंने सिन्ध, पेकावर, तथा अफगानिस्तान पर चढाई की। किश्मीर के इतिहासकारों का कथन है कि दिल्ली के सुल्नान फीरोज्जशाह तुगलक और सुल्तान शहाब-उद्-दीन का अनिर्णित युद्ध सतलुज नदी के तट पर हुआ। इसमें शहाब-उद्-दीन के पास पच्चास हजार घोडे तथा पच्चास हजार सैनिक थे। पीछे सन्धि हो जाने पर शहाब-उद्-दीन को कश्मीर से सरिहन्द तक प्रभुत्व मिल गया। इसके कई सैनिक पदाधिकारी, मत्री तथा उच्च पदाधिकारी भी हिन्दू थे। दो हिन्दू मत्रियो-कोट भट्ट तथा उदय श्री में उसकी अपार श्रद्धा थी। उसी के राजत्वकाल सन् १३७२ ईस्वी में अमीर कवीर सैयद् अली हमदानी सात सो सैयदों के साथ तैमूर के कोप से बचने के लिये फारस से कश्मीर आए और फिर धर्म-यात्रा के लिए मक्का चले गए। वे बुखारा से कश्मीर

Most of Shihab-ud-Din's commanders, ministers and other high officials were Hindus He put his confidence in his two Hindu ministers, Kota Bhatta and Udayshri.

—ए हिस्ट्री भ्राफ कश्मीर, पृ० २६३।

He is remarkable for having waged war successfully from outside the boundaries of Kashmir as well as for managing efficiently the internal affairs of his country. The troops with which he conducted his compaigns against Sind, Peshawar and Afganistan were no doubt recruited from the Warlike tribes of the hills around Kashmir.

<sup>-</sup>कश्मीर, फर्गुसन, पृ० ३१।

R. The Kashmir Historians have recorded Shihab-ud-din's invasion with his 50,000 horses and 50,000 soldiers, of Feroze-Tughlak's dominion An indecisive battle between the forces of the Sultans of Delhi and Kashmir is said to have been fought on the bank of Satluj A treaty followed accorded to which Shihab-ud-din was given a free hand in all the territories from Sirhind to Kashmir.

Sayyıd Alı Hamdanı accompanied by 700 more Sayyıds, left Persia to escape the tyrannıcal rule of Timur and entered Kashmir in 1372 A.D Sultan Shihab-ud-din was the reigning king... After which they left on a pilgrimage to Mecca.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री झाफ कश्मीर, पृ० ४८३।

ग्राए थे।

सुल्तान कुतुत्र-उद्-दीन (सन् १३७३ ईस्वी-सन् १३५६ ईस्वी) एक योग्य कित भी था। वह सस्कृति का सरक्षक था। उसी के राज्य मे अमीर कबीर सयद अली हमदानी दूसरी वार सन् १३७६ ईस्वी मे कश्मीर पघारे और सुल्तान को सूफी-धर्म का मतावलम्बी बना दिया। वे यहा केवल ढाई वर्ष रहे और सूफीमत का प्रचार करते रहे। कुतुब-उद्-दीन के समय कश्मीर मे कई अकाल पडे। जून-जुलाई के महीनो मे अन्नाभाव खूब बढता था। इन मासो मे राजा तथा उसके मत्री यज्ञ करते थे तथा पकाया हुआ भोजन भूखी जनता मे बाट देते थे। सैयद अली हमदानी ने कश्मीर की यात्रा फिर सन् १३८३ ईस्वी मे तृतीय बार की किन्तु स्वास्थ्य के ठीक न होने से वापस चले गये। वे ईरान के हमदान नामक स्थान के निवासी थे।

चौदह्वी शताब्दी के अन्त मे सुल्तान सिकन्दर (सन् १३८३ ईस्वी—सन् १४१३ ईस्वी) का राज्य आरम्भ हुआ। कश्मीर के इतिहास मे उसका स्थान वही है जो भारत के इतिहास मे औरगजेंब का है। दोनो हिन्दुओं के मन्दिर तथा मूर्तिया नष्ट-भ्रष्ट करने के लिये कुख्यात है। कश्मीर मे सिकन्दर को 'बुत शिकन' अर्थात् मूर्ति-भजक के नाम से स्मरण किया जाता है। तैमूर जब सन् ई० १३६८ मे भारत पर आक्रमण करने के पश्चात् वापस जौटा तो सुल्तान मिकन्दर ने अपने पुत्र जैन-उल-आब्दीन के हाथ उसके प्रसन्नार्थं कई

१. मूल कश्मीरी के लिये उष्टव्य—कग्नशिरिह ग्रदबग्रच तग्नरीख, ग्रवतार-कृप्ण (रहवर, मर्कण्टाइल प्रेस, श्रीनगर, प्रथम भाग (सन् १६६५ ई०) पृ० ६४।

२ वही, पुष्ठ २६४-२६४।

३. वही, पृंष्ठ २९५।

४ वही, पुष्ठ ४=३।

At the end of the 14th century there comes a ruler, Sikandar, who occupies in the annals of Kashmir the position of Aurangzeb in the history of India Both are distinguished for their zeal in destroying the temples and images of the Hindus and on this account both have received the title of Iconoclast Sikandar is popularly known as Butshikan, the Idol Breaker.

<sup>---</sup>कश्मीर, फर्मुसन, पु० ३१।

प्रकार के उपहार समरकन्द भेजे। इस्लाम-धर्मावलम्बी वनाने के लिये उसने कई ब्राह्मणों का वध किया। कहा जाता है कि अन्त में इकट्ठें किए गए यज्ञो-पवीतों का वजन पाच हण्डरवैट (लगभग सात मन) था। उसी के समय ईरान से तैमूर के आतक के कारण अमीर कवीर सैयद अली हमदानी के पुत्र, सैयद श्रुहम्मद हमदानी के माध तीन सौ सैयद कश्मीर पचारे। उस समय उसकी आयु बाईस वर्ष की थी। सुल्तान सिकन्दर ने सद्व्यवहारपूर्वक उनको रहने के लिए स्थान तथा जागीरें दी।

जव सिकन्दर का दूसरा पुत्र जैन-उल-ग्राब्दीन (सन् १४२० ईस्वी-सन् ७० ईस्वी) कश्मीर का शासक बना तभी यहा के लोगो ने सुख की सास ली। उसकी तुलना सर्वप्रसिद्ध मुगल शासक ग्रकबर से की जा सकती है जिसने प्रत्येक घमं के प्रति उदारता से काम लिया। सर्वप्रथम उसका घ्यान जन-कल्याएा की ग्रीर गया। सम्पूर्ण कश्मीर घाटी के लिये उसने नहरो की योजना बनवाई जिनका उपयोग ग्राज भी किया जा रहा है। कई पुलो का निर्माण किया तथा स्कूल खुलवाए। यद्यपि इस निर्माण-कार्य मे कैदियो से बेगार लिया गया, फिर भी वह ग्रत्यन्त न्यायप्रिय था। सुल्तान सिकन्दर से पूर्व जो जिया-कर

Sikanders son Zain-ul-Abdin went to Samarkand to give presents to Timur.
 ए हिस्ट्री ग्राफ करमीर, प० २६६।

So many Brahmans were killed that their sacred threads when collected weighed it is said, five hundred weight — कश्मीर, फग्रूसन, प्० ३२।

 <sup>...</sup>and arrived in Kashmir with three hundred Sayyids when only twenty two years of age.
 ए हिम्ट्री ग्राफ कहमीर, पु० ४८४।

V. Sikandar treated them well and gave them land and Jagirs to settle on.

Zain-ul-Abdin has been compared with Akbar, the most illustrious of all the Mughal emperors, and the two undoubtedly resemble each other in their policy of toleration. He see the welfare of his country first. Irrigation was carefully planned for the whole valley and some of the canals which he had constructed are still in use to-day. Bridges were built and schools opened

<sup>-</sup> कश्मीर, फर्मू सन, प्०३३।

शाहमीरियो द्वारा हिन्दुग्रो मे प्राप्त किया जाता था उसे उसने कम कर दिया। उसने कई मन्दिरो की मरम्मत करवाई तथा हिन्दुग्रो को वापस कश्मीर बुला-कर उनके पुनर्वास मे सहायता भी दी। इतिहासकार जोनराज का कथन है, यद्यपि वह ग्रत्यत दयालु था, फिर भी लोगो के हितार्थ उसने कभी भी दोषी होने पर ग्रपने मत्री, मित्र या पुत्र तक को दण्ड देने मे सकोच नही किया। उसने उचित उपहार धपने राजदूतो द्वारा खुरासान, तुर्की, मिश्र तथा दिल्ली तक भिजवा दिए। उसके राज्य के ग्रन्तिम दिनो मे कश्मीर मे समय से पूर्व ही हिमपात हुग्रा तथा वितम्ता (भेलम) मे बाढ ग्राई जो एक भयानक ग्रकाल के उद्भव का कारण वनी। बाढ से बचने के लिये उसने ग्रपनी राजधानी हारी-पर्वत के निकट वनाई ग्रीर एक नया शहर-नवशहर-स्थापित हुग्रा।

ज्ञैन-उल-ग्राब्दीन का राज्य कश्मीर में स्वर्णंयुग से स्मर्ण किया जाता है। उस समय कश्मीर ने भारत के एक सुसम्पन्न भाग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी मृत्यु के पश्चात् कश्मीर की राज्यसत्ता सैयदों के हाथ ग्राई।

- Jazya was realised from the non-muslims by the shahmir rulers before Sultan Sikander When Zain-ul-Abdin came to the throne he reduced the Jazya
  - --- कश्मीर ग्रण्डर दि सुल्तान, पृ० २१४-१५ ।
- २. मूल उर्दू के लिए द्रव्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, हसन शाह, कपूर ब्रदर्स, प्रथम संस्करण (सन् १९६३ ई०), पृ० २६।
- Though the king was kind hearted', writes Jonaraj,' yet for the sake of his people he would not forgive even his son of minister or a friend if he were guilty.
  - किंग्स आफ कब्मीर, पृ० ८०।
- He sent ambassadors with adequate presents to the kings of Khurasan, Turkey, Egypt and Delhi.
  - —ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ३०१।
- Y Toward the end of his reign a severe famine occured in Kashmir due to an early fall of snow. He thought of shifting his capital city towards the high land round about the Hari Parbat hill. He founded Naushahar.
  - ---वही, पृ० ३०७।
- ६. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ४१।

उन्होने जनसाधारण पर पर्याप्त ग्रत्याचार किए।<sup>१</sup>

करमीर पर चको का शासन सन् ईस्वी १५६० से सन् ईस्वी १५८६ तक रहा। "राजा सहदेव के समय मे ही इस वश का प्रतिष्ठापक लकर चक दिंद-स्तान से भाकर यहा एक ग्राम-त्रेहगाम-मे वस गया था। काजी चक इसके ही वश से सम्बन्धित था। भन्त मे काजी चक का पुत्र गाजी चक सन् १५६१ ईस्वा मे सुल्तान बना और सन् १५६३ ई० तक शासन करता रहा। वह शिया धर्मा-वलम्बी था। वह न्याय करते समय ग्रपने सम्बन्धियो तक की परवाह नही करता था। इसी वश के शायनकाल से कश्मीर मे शिया-सुन्नी के सधर्ष का समय ग्रारम्भ होता है।

सुल्तानो ने धपनी प्रजा तथा पदाधिकारियों के कार्य-कलाप का परिचय प्राप्त करने के लिये गुप्तचर रखे थे। राजस्व के लिये ग्रामके ये निम्नलिखित साधन ग्रपनाए गए थे:

(क) खराज (ख) जिख्या कर (ग) जकात तथा चुगीकर (घ) विविध कर (ड) नियमित भेटे ।

Kashmir during the period following the death of Zain-ul-Abdin came under the political domination of the sayyids To the common people they proved a source of misery and oppression.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ३१३।

२. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ३५ (इसके लेखक ने चको का समय सन् ई० १५५४ से लेकर सन् ई० १५५४ से लेकर सन् ई० १५५४ तक वताया है तथा गाजी चक का शासन सन् ई० १५५४ से लेकर सन् ई० १५६३ तक माना है किन्तु पृथ्वीनाथ कौल ने अपनी पुस्तक "ए हिस्ट्री आफ कश्मीर" मे गाजी चक का शासन-काल सन् ई० १५६१ ले लेकर सन् ई० १५६३ तक माना है, यहा उसी काल का उल्लेख किया गया है, द्रष्टव्य, पृ० ३४०)

मूल उर्दू के लिये द्रप्टब्य, मुस्तसर तारीख कन्मीर, एम० ए० पण्डित, मर्कण्टाइल प्रेस (अक्तूबर १६६२), पृ० १३२।

४. The sultans kept themselves informed of the activities of their subjects and officials by means of spies.

— कश्मीर अण्डरादि सुल्ताज, पृ० २०३।

The main heads of the revenue were 1. Kharaj 2 Jazya
 Zakat and Custom duty 4 other taxes 5 Assignments of Tribute

<sup>--</sup>वही, पृ० २१३।

खराज हिन्द्-ग्रहिन्दू दानो से प्राप्त किया जाता था। शाहमीर सुलतानो द्वारा 'हिन्दुग्रो से जिजया-कर लिया जाता था जिसे ग्रन्त मे अकब्र ने बन्द कर दिया था।' जकात मुसलमानो से प्राप्त किया जाता था। मुसलमान व्यापारी इसे देकर ही सीमा पार कर सकते थे। विवाह, भोज तथा उत्सवों के समय विविधकर ग्रीर भेट ग्रादि एकत्र किया जाता था।

चको के पश्चात् कश्मीर मुगल-राज्य का ग्रग-वना। ग्राईन-ए-प्रकवरी में ग्रवुल-फजल का कथन है कि जब मुगलो ने ग्रपने समय में ग्रपने राज्य के विस्तार, पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण ग्रारम्भ किया उसी समय 'कश्मीर का सूबा' विशाल मुगल-साम्राज्य में मिला लिया गया ग्रीर जिससे उसकी शताब्दियों से चली ग्राती हुई विलगता तथा तटस्थता समाप्त हो गई। ग्रक्वर का राज्य कश्मीर पर जन्तीस वर्ष रहा। उसके राज्य (सन् १५६६ ई० से सन् १६०६ ई० तक) कश्मीर पर चार सूबेदारों ने शासन किया। ग्रक्वर के समय में कश्मीर में भयानक ग्रकाल पड़ा ग्रीर तभी हिन्दुग्रों को जिज्ञया-कर से मुक्ति मिली। इससे पूर्व कश्मीर मिर्जा हैदर के ग्रघीन था जिसने कन्नोर्ज की पराजय के पश्चात् हुमायु की सहायता की थी। उसी के परामर्श तथा ग्रनुज्ञा से मिर्जा हैदर सेना की एक छोटी टुकडी लेकर नवम्बर, १५४० में कश्मीर प्राया था

When Akbar annexed Kashmir, it was being realised from the Hindus and was finally abolished by him

<sup>---</sup> कश्मीर अण्डर दि सुल्ताज, पृ० २१४-१५।

Representation 7 The Zakat (poortax) was collected from the muslims After the muslim merchant had paid the Zakat he was allowed to cross the frontier. Fees were realised for such events as marriages, feasts and festivals

<sup>—</sup>वही, पृ० २१५, २१६।

The Mughals ashered in an era of expansion, consolidation and construction. The subah of cashmere, records Abul Fazal in the AINE AKBARI, became part and parcel of the vast Mughal empire, and shook off the countries isolation and seclusion.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ३५६।

K. Akbars reign over Kashmir lasted for 19 years During his reign Kashmir was ruled by four subedars.

<sup>-</sup>वही, पृ० ३५७।

ग्रीर विना किसी सघर्ष के उसने ग्हा का ग्रधिकार ग्रपने हाथ मे लिया था। वह वाबर का चचेरा भाई था। र

जहागीर के समय में उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर इतिकाद खा'ने लोगों पर कुछ मत्याचार किए। इसी प्रकार जब ग्रहमद बैंग गवर्नर था तभी मन् १६१५ ईस्वी में यहा प्लेग की बीमारी फैंल गई। कश्मीर घाटी में लोग हजारों की सख्या में मृत्यु के शिकार हुए।

शाहजहां के सूबेदारों जफर खा तथा ग्रलीमदीन खा ने जन-कल्याएं के लिये भरसक प्रयत्न किये। इस बात का उल्लेख मिलता है कि ग्रलीमदिन खा ने ग्रकाल के समय पजाब से गेहू मगवाया।

भौरगजेव का घ्यान करमीर के जन-कल्याण की भौर बहुत ही कम गया। भारत की भाति यहा भी हिन्दु भो पर काफी धत्याचार किए गए। वह अन्तिम मुगल शासक था। उसके उत्तराधिकारी अत्यन्त अकक्त थे भौर तभी सभी भधीन राज्य स्वतत्र हो गए। करमीर पर भी इसका प्रभाव पडना धवरयम्भावी था, किन्तु सुवेदारों को स्वतन्त्र ता घोषित करने की आज्ञा न मिली और तभी

The Mughal emperor whom he accompanied in his fight after the defeat of his forces at the battle of Kanauj. With the consent of Humayun, Mirza Haider entered Kashmir in Nov. 1540 with a small force, and meeting no resistence, took possession of the country.

<sup>--</sup> कश्मीर, फर्गूसन, पृ० ३४।

२. मध्ययुगीन भारत, पी० सरन, रराजीत प्रिन्टर्स एण्ड पिन्वस्त, दिल्ली, प्रथमावृत्ति, सन् १९६४ ईस्वी, पू० ३३४।

<sup>13.</sup> It was during the governorship of Ahmed Beg in 1615 that an epidemic of plague broke out in a violent form. In a few days thousands of people died in the valley

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री भ्राफ कश्मीर, पृ० ३६४।

Y. The subedars of Shah-Jahan, Zafar Khan and Alı Mardan Khan were much considerate and seemed genuinely to have worked for the welfare of the people. It is recorded of Alı Mardan Khan that in a time of famine, he imported grain from the Punjab.

<sup>---</sup>कश्मीर, फर्गूसन, पृ० ३८-३६।

सन् १७५२ ईस्वी मे कश्मीर पर ग्रफगानो का राज्य स्थापित हो गया।

इस प्रकार मुग्लो के बाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और भी विप्लव-कारी रही। ग्रफ़गानो का शासन केवल सन् १७५२ ईस्वी से लेकर सन् १८१६ ईस्वी तक रहा। ग्रफगानिस्तान के शासक ग्रहमद शाह दुरानी के समय में कश्मीर की राजधानी दिल्ली की ग्रपेक्षा काबुल बनी। काबुल से ग्राने वाले गवर्नरों को विदित था कि उनकी निवासाविध सक्षिप्त है ग्रत उन्होंने कृश्मीरी जनता पर मनमाने ग्रत्याचार करने ग्रारम्म किये ग्रीर वे उनके भय से चू तक न कर सके। हिन्दुग्रो पर पुनः जिया-कर लगाया गया। ग्रसद खा कश्मीरी पण्डितों के हाथों को पीछे से बाधकर डल भील में डलवा देता था। श्रमणान-राज्य के ६७ वर्षों में कश्मीर में निधंनता, ग्रपमान तथा गुलामी का दौर-दौरा रहा ग्रीर तभी किसी किव ने ग्रपने उद्गारों को यो व्यक्त कया है।

Aurangzeb who followed Shah-Jahan, was too much occupied elsewhere to give much attention to Kashmir but the persecution of Hindus which characterised his reign in India was also carried on in Kashmir Aurangzeb was the last of the great Mughal rulers. His successors were weak rulers. The outlying parts of the empire began to declare their independence. This took place also in Kashmir, but the subedhars were not long allowed to enjoy their independence, for in 1752 Kashmir passed under the rule of Afghans.

<sup>-</sup> करमीर, फर्गू सन, पृ० ३९।

It was under Ahmad Shah Durrani, the ruler of Afganistan, that Kabul replaced Delhi as the centre of authority for Kashmir The governors sent from Kabul well know that their tenure of office was insecure In enforcing their authority they were aided by a natural ferocity before which the Kashmir is remained quelled and terrorised. The atrocities of Asad Khan included tying up Pandits by their hands back to back and throwing them into the lake The hated Jazya, a tax on Hindus, was re-imposed.

<sup>---</sup>वही, पु० ३१-४०।

४

पुर सीदम ग्रज खराब्ये गुलशन ज वागबान, फगान कशीद कि ग्रफगा खराव करन्द।

(मैंने माली से उद्यान के विनाश का कारेए। पूछा।

एक लम्वा नि श्वास छोडकर उसने उत्तर दिया कि 'यह सब अफगॉन-राजें की अनुकम्पा है।')

ग्रन्तिम ग्रफंगान गवर्नर ने पठान-सेना रखकर कश्मीर को पददलित किया।

यगहसबड का कथन है कि प्रफगानों के पञ्चात् राज्यसत्ता लेने वाले सिक्ख इतने वर्वर तथा ग्रत्याचारी नहीं थे किन्तु वे भवत्य कठोर तथा ग्रसस्कृत स्वामी थे।

कश्मीर पर रण्जीतिसिंह ने सन् १८१६ ईम्बी मे विजय प्राप्त की। पहला सिक्ख गवर्नर मोतीराम था, जिसने मुस्लिम जासन के परिवर्तन के साथ ही गौवध वन्द करने की ब्राज्ञा दी। इस काल मे कश्मीर पर कुल दस गवर्नरों ने जासन किया और फिर ब्रग्नेखों ने इसे गुलाबिसिंह को हस्तानिरत किया। जब गुलाबिसिंह महाराजा वनकर नवम्बर ६, १८४६ को श्रीनगर पहुचा, जस समय रियासत की दशा अत्यन्त दयनीय थी। इस प्रकार डोगरों का राज्य स्थापित हुआ। कश्मीरी-किव बहाब परे (जन्म ब्रगस्त ८, १८४६) ने तत्कालीन सिक्ख

-कश्मीर, फर्गसन, प० ५५।

I enquired from the gardener the cause of the destruction of the garden, Drawing a deep sigh he replied 'It is Afghans who did it.'

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ३६१।

<sup>?- &#</sup>x27;The Sikhs' observes young husband who succeeded the Afghans were not so barbarically cruel, but they were hard and rough masters

<sup>—</sup> कश्मीर, यग इसवड, ए एण्ड सी ब्लैंक सोहो सुकाइर, लन्दन (१६१७), पृ० १४२।

Note Ram, the first governor, celebrated the change from muslim rule by forbidding the killing of cows.
— फर्ग सन, प० ४६।

On the 9th Nov 1846. Gulab Singh entered Srinagar as its ruler. The country was in a disturbed state.

४. जन्म तिथि के लिये द्रप्टन्य-लेख ग्राधुनिक कश्मीरी कविता-४, हरिकृष्ण कौल, मासिक-पत्रिका 'योजना', वर्ष ४, ग्रक ४-५ (ग्रप्रैल-मई१९६१), पष्ठ १।

तथा डोगरा-शासन की राजनीतिक परिस्थित का परिचय अत्यन्त करुणाजनक शब्दों में देते हुए कहा है।

'सम्रासिय वरियस सजीवुल बैिय शकदर कारदार। म्रसि रूपथ-रूपथ ग्रीसित्स जानस करान तिम लार-लार।""

(सालभर सजावुल, शकदर तथा कारदार नाम के पदाधिकारी हम किसानो के परिश्रम का फल हडप करने के बाद भी हमे सताया करते हैं)

#### तथा---

"लेखह कग्रत्याह जुल्म तथ बखतस सितमगर कग्रत्य ग्रग्नस्य । प्रथ सहग्रस हथ ज्यादह चग्रपल हून्य आसान सग्रत्य ग्रग्नस्य ।।" (कितना परिचय दू उस समय के ग्रत्याचारो का । उस समय हर स्थान पर ग्रत्याचारी दीखते थे । एक सिंह (राजा) के पीछे सौ से ग्रधिक काटने वाले कुत्ते (सरकारी-पदाधिकारी) फिरा करते थे ।

इसी प्रकार 'माछ तुलग्रर' (मधुमक्खी) मे ग्रोवरिसयर तथा मुिखया के सतायों से सतप्त कृषक-पत्नी इन शब्दों में ग्रपने शोषण का वर्णन करती है:

'सोन्त यिन मतुसम्रयी ग्रेस्यतन दिलास दिनि ह्य म्राव । मोट्रयन कथन एरा बरक जालस वलनम्र म्राय ॥

(वसन्त ऋतु मे टैक्स लेने वाले हम कृषको के पास किंचित्-मात्रा सान्त्वना देने आये। मधुर शब्द कहने के अनन्तर उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया किन्तु हमे कप्ट-जाल मे फमा गए।

वहावखार द्वारा रचित कविता 'माछतुलग्रर' (मधुमक्खी) मे भी इसी प्रकार के शौषण का चित्रण हुग्रा है।

- १. वहाव परे, मही-उद्-दीन हाजनी, कल्चरल ग्रकादमी, जम्मू व कश्मीर, पृ० २४।
- २. वहाव परे पृ० २६।
- 3. In the spring the tax gatherers came to the farmers with soft encouragement, with sweet words did they fill their bellies, and enclosed them as in a net हातिम्ज टेल्ज (कश्मीरी स्टोरीज एण्ड सागस, सम्पादक सर ग्रालं स्टाइन तथा सर जार्ज ग्रियसंन, लन्दन, जान मर्रे, अलवेमार्ल स्ट्रीट, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (सन् १६२८ ई०), पृ० ६०।
- ४ माछतुलरे कर्यो ग्रावाह, कन भावतम वन दास्तानाह । द्रष्टव्य-कश्मीरी जवान ग्रीर गायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३६६।

अमृतसर की सिंघ (सन् १८४६ ई०) होने के पश्चात् होगरा राजाओं ने एक नई जागीरदारी-पद्धित को जन्म दिया। देश के कई भागों में असन्तोष फैल गया। गाव में पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सारे राज्य कर्मचारी अत्याचार तथा लूट-मार करते थे।

सन् १८५७ ई० मे गुलाव सिंह कि मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र रणवीर सिंह महाराजा वना । तत्पञ्चात् सन् १८८५ ई० मे उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र प्रतापसिंह यहा का महाराजा बना और उसने सन् १९५५ ई० तक राज्य किया । उसने वाढो को रोकने, वितस्ता को गहरा करने तथा बाध आदि वन-वाने की कई योजनाए अपनाई ।

इस प्रक र प्रालोक्यकाल में कश्मीर की राजनीतिक परिस्थित प्रधिकतर कहापोहमय तथा प्रशान्त रही। कई शासको के राज्य-काल में स्थिति निराजाः जनक रही जविक कितपय राजाग्रों के शासन-काल में जनता को सुखकी सास लेने का प्रवसर मिला। सुल्तान सिकन्दर चकी, जहागीर, श्रीरगजंब तथा ग्रफ-गानो श्रादि के समय कश्मीर पर न केवल पाश्चिक ग्रत्याचार किए गए ग्रिपंतु प्रकृति के प्रकोप के कारण जनता को दुमिक्ष के दुदिन भी देखने पडे। जैन-जल-प्राब्दीन तथा शाहजहा श्रादि ने जन-कल्याण के लिए मरसक प्रयत्न किए। ऐमें ही समय में सूफी-सन्तों का ग्रागमन कश्मीर में हुगा। सूफी-सत बुलवुलशाह से प्रमावित होकर ही रिचन इम्लाम मताबलम्बी बना। श्रमीर कबीर सैयद ग्रली हमदानी ने तीन बार कश्मीर की यात्रा की। जनके पुत्र सैयद मुहम्मद हमदानी का ग्रागमन भी यहा सुन्तग्न सिकन्दर के समय में हुगा। इन सूफी सन्तो हारा प्रेम का सदेश मुनाया गया जिससे वहाँ की जनता को सान्त्वना व राहत मिली। इस प्रकार सूफी-सन्तों के लिए कश्मीर की दुखित व पीडित जनता के बीच प्रेम तथा करगा के प्रसार के लिए पर्याप्त क्षेत्र था।

### ख-श्रालोच्यकाल में भारत की राजनीतिक परिस्थित

भारत में भी मुसलमानों के ब्राक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूट-मार, काफिरो को तग करना और इस देश की अतुल धन-सपत्ति को विदेश ले जाना तथा यहा

मूल उद्दं के लिए द्रप्टव्य-मकवूल क्रालवारी, प्रो० हामदी कश्मीरी, कल्चरल ग्रकादमी, जम्मू व कश्मीर, पृ० ६।

२, मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य-तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ०१०४।

के निवासियों को गुलाम वनाना था। राजनीतिक ग्राधिपत्य जमाने के पश्चात् उनकी भाषा और धमं का प्रचार भी हुग्रा और कुछ निरकुश शासको ने तल-वार के बल से धमं का प्रचार किया तथा यहा की राजनीति को उलट-पुलट डालने में पाश्चिक बल की सहायता ली।

मुहम्मद गौरी के पश्चात दिल्ली का शासनाधिकार दास, खिलजी तथा तुगलक ग्रादि वशो के हाथ मे रहा। भारत के इस विशाल भू-भाग पर इन राजाग्रो ने कई सौ वर्ष तक शासन किया, परन्तु वे किसी भी प्रकार की सुव्यव-स्थित शासन-पद्धित स्थिर न कर सके। उन्होंने ग्रपनी चित्तवृत्ति के ग्रनुसार राज्य किया गौर प्रजा को उनकी नीति स्वीक।र करनी पडती थी। भारतीय इति-हास मे दास वश के नाम से प्रसिद्ध राजकुल का शासन उसके उत्तराधिकार की ग्रव्यवस्था तथा सेनापित एव ग्रमीरो के पारस्परिक द्वेष के कारण, केवल नाम-मात्र का शासन रहा।

मुगलो से पूर्व खिलजी तथा तुगलक वका ने सुल्तान की पदवी ध्रपनाई। सभी मुसलमान बादशाहों की तरह खिलजी सुल्तान भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा करते थे। ध्रालाउद्दीन के समय में जिल्ला भी राज्य की आय का एक मुख्य साधन था। जिश्रा का मौलिक उद्देश्य यह था कि उसके द्वारा हिन्दुओं आदि विधिमयों का इतना निरादर व अपमान किया जाये कि वे अपनी हीन-अवस्था से तग आ जाये। साम्प्रदायिक कर जकात-केवल मुसलमानों से लिया जाता था। आगे चलकर हिंदुस्तान में जकात हिंदू-मुसलमान दोनों से चुगी, आयात-कर तथा चराई-कर आदि के रूप में वसूल किया जाने लगा। इस्लामी कानून के अनुसार मुसलमानों से आयात कर हिंदुओं की अपेक्षा आधा जाता था। राज्य में सुल्तान ही सर्वोच्च न्यायाधीश था । सुल्तानों की

१. हिंदी भाषा ग्रीर साहित्य, क्यामसुदरदास, इडियन प्रेस, प्रयाग, सकोघित सस्करण, सवत् १९६४ वि०, पु० १७३।

२. वही, पृ० १७४।

३. जायसी के परवर्ती हिंदी-सूफी किव श्रीर काव्य, डा॰ सरला शुक्ल, लखनक विश्वविद्यालय (स॰ २०१३ वि॰), पृ॰ १४५।

४ मध्ययुगीन भारत, पी सरन पृ० २३६

प्र. मध्ययुगीन भारत, पी० सरन, पृ० २४३।

६. वही, पृ० २४४।

७. मध्ययुगीन भारत, पृ० २४५

सेना मे प्रायः हिंदुग्रो की तथा नव-मुस्लिमो की सख्या बहुत होती थी। र गुप्त-चर विभाग को ग्रलाउद्दीन ने पूरी तरह परिपक्व किया था ग्रीर छोटे वडे गुप्तचर बहुत-बड़ी सख्या मे नियुक्त किए थे।

खिनजियों के पञ्चात तुगलकों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। गयासउद्-दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मुहम्मदं तुगलक ने, जो भारतीय इतिहास में
विक्षिप्त की उपाधि से विभूषित है शासन-व्यवस्था से धार्मिक नेताओं, मुल्ला,
मौलवियों का प्रभाव कम करना चाहा था। उसकी मृत्यु के बाद फीरोज शाह
ने फिर कट्टर इम्लाम धर्म के अनुमार ही शासन-व्यवस्था करने का प्रयास
किया। कई मौको पर यह पता चलते ही कि हिन्दू लोग मेलों में जाने और
वहा पर मन्दिरों में पूजा करते हैं, फीरोजशाह ने या तो अपने आदमी भेजकर
या स्वयं जाकर उनके मदिरों को मिस्मार (नप्ट-भ्रप्ट) कराया और उनके
नेताओं को पकडवा कर उन सबकों करल करवाया तथा वाकी लोगों को भी
कडे दण्ड दिए। ब्राह्मणों से भी जिल्ला वसूल करने को आजा निकाली।

दिल्ली के शासको का सुल्तान की पदत्री की अपनाना, राज्य-स्थापना के पंच्यात् इस्लाम धर्म का प्रचार करना, राजस्त्र की आय के लिए हिन्दुओं से कई प्रकार के कर लेना, हिन्दुओं को सैनिक पदाधिकारी बनाना तथा गुप्तचर विभाग को परियक्त रूप देना आदि कुछ एक ऐपी वार्ते है जिनका प्रभाव कश्मीर के मुस्लिम-शासको पर पडे विना न रह सका।

तैमूर के निर्मम मत्याचार से सन् ई० १३६८ में दिल्ली का जासन म्रात-कित हो उठा। उसने दिल्ली को खूब लूटा, हजारो नगरवासियों को तलवार के घाट उतारा और हजारों को पकड कर समरकन्द ले गया। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि शाह लतीफ के वश्र तैमूर के भ्राक्रमण के साथ भारत भ्राण थे।

वावर ने दिल्ली पर सन् १५२६ ई० मे ग्राधित्य जमाया था। हुमायूं का सारा समय ग्रवान्ति मे ही वीता। जेरबाह (सन् १५४१ ई० से सन् १५५५ ई०

१. बही, पृ० २३७।

२. वही, पृ० २४६।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १४६।

४. मध्ययुगीन भारत, पृ० ३०८, ३०६।

५. वही, पु० ३१३-३१४।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव और काव्य, पृ० १४४।

तक) के अल्पकालीन शासन में भी सुख-शान्ति फैल गई। सुख की म्थापना के साथ-साथ पारस्परिक वैमनस्य भी मिट गया। जब मुसलमान शासको और सेना-नायको ने देख लिया कि वल-प्रयोग द्वारा इस्लाम का प्रचार बहुत कुछ समव नहीं दीखता, तब उस नई परिस्थिति में उन्हें हिन्दुओं के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना पडा। जहां मूर्ति-पूजा के लिए उनके मन में इतनी घृणा थी, वहां अब व्यवहार में उदारता लानी पडी। शासन-कार्य में उन्होंने हिन्दुओं की मदद लेनी शुरू की। जिजया टैनस वसूल करने के लिए बाह्मण् नियुक्त किए गए। जिजया टैनस केवल उन के लिए था जो मुसलमान नहीं थे। जायसी इसी काल के सूफी किव हैं, जिनके काव्य में इस सहृदयता का परिचय उपलब्ध होता है। र

मुगल सम्राट अकबर की उदार-नीति के कारण धर्म की अपेक्षा राजनीति, को ही अविक महत्व दिया गया। चौदहवी सदी के मध्य मे कश्मीर पर मुसल-, मानी सत्ता कायम हो गई थी। जब अकबर के राज्य मे 'कश्मीर का सूवा' मुगल-साम्राज्य मे विलीन हुआ, उसके बाद उसमे काबुल और कन्धार शामिल कर लिए गए। कहते हैं कि अकबर ने तीन बार कश्मीर की यात्रा की थी। जहागीर के समय (सन् १६३० ईस्वी) मे भारत मे एक भयानक अकाल पडा। बाहजहा के समय मे कन्धार छिन्न गया और भारत का अग न रहकर ईरान के कब्जे मे चला गया। बाहजहां के उसे पुनः जीतने के तीनो प्रयास असफल रहे। सन् १६५८ ईस्वी मे औरगजेब मुगल-साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने राज्याधिकार पाते ही नृशस तथा एक धर्मान्ध शासक की नीति घोषित कर दी। तीर्थ-स्थानो मे अनेक सुन्दर मदिर तोडकर मस्जिद बनने लगी। साम्राज्य के दृढ स्तम्भ राजपूतो पर अविश्वास और उनका अनादर होने लगा। परिखामस्वरूप देश मे अशान्ति व्याप्त हो गई और नई हलचल आरम्भ हो गई। उसकी कट्टर-नीति और अग्रेजो की नीति-निपुण्ता ने शीघ्र ही मुस्लिम

१ सूफीमत साधना और साहित्य, प० रामपूजन तिवारी, ज्ञानमण्डल लि०, वनारस, प्रथम सस्करण, पृ० ४१६।

२ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० १४६।

३ मध्ययुगीन भारत, पृ० ३७६।

४ वही, पृ० ५३७।

५ वही, पृ० ५११।

६ द्रष्टव्य-मध्ययुगीन भारत, पृ० ६३।

७. हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य, पृ० १८४।

राज्य का पतन करा दिया।

मुगल-साम्राज्य का ग्रग बन जाने पर कश्मीर के सुल्तानों की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हुई ग्रीर पार्थंक्य मिट जाने पर गारत के साथ उसका सम्बन्ध दृढ हो गया। मुगल-शासकों ने कश्मीर की नैसर्गिक सुन्दरता बढाने के लिए ग्रनेक उद्यानों का निर्माण किया। सन् ईस्वी १५८६ में मुगल-शासन हो जाने से दिल्ली की कला का प्रभाव कश्मीरी कला पर पडना स्वाभाविक था। मुगल-शासकों ने कश्मीर के ब्राह्माणों का ग्रादर-सत्कार किया ग्रीर यातायात की कठनाई दूर हो जाने के कारण उनको भारत में ग्रपनी चातुरी प्रदिशत करने का भी ग्रत्यविक ग्रवसर मिला।

कश्मीर के चक, मागरेय तथा डार आदि शासक-वशों से सम्वन्धित पदा-धिकारियों को हटा दिया गया और उनके स्थान पर मुगल पदाधिक।री'नियुक्त किए गए। स्थानीय सेना को भग कर दिया गया।

श्रीरगजेब की मृत्यु सन् ईस्वी १७०७ मे होने के अनन्तर दिल्ली का केन्द्रीय शासन डावाडोल हो उठा। एक भ्रोर महाराष्ट्रं मे मराठो की शिक्त का उदय हुग्रा भ्रौर दूसरी भ्रोर पजाब मे सिक्खों का भ्रातक छा गया। रापूजतों ने मुगलों का साथ छोड़ना भ्रारम्भ किया। दिल्ली का भ्राधिपत्य भवघ तथा बगाल के सूबेदारों ने भ्रस्वीकृत किया भ्रीर स्वतन्त्र नवाब बन बैठे। उन्होंने कर देना बन्द कर दिया। इसी समय विख्यात भ्राक्रमण्डारी नादिरशाह ने दिल्ली को रक्तरजित किया। उसने सम्पूर्ण देश मे भ्रातक फैला दिया। उसके वापस लौट जाने पर मराठों ने सुभ्रवसर पाकर काहीर तक बढ़ना भ्रारम्भ किया भ्रौर सारा उत्तरापथ उनके अधिकार में भ्रा गया। देश में हिन्दू

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १४६।

R. With the advent of Mughal rule in 1586, Kashmir received the impact of art influences from Delhi.

<sup>—</sup>ए हिन्दी आफ कश्मीर, पृ० ५२४।

The Mughal emperors treated the Brahmans of Kashmir with great respect and with the opening up of the valley, they found a wider field for their talent.

<sup>---</sup>वही, पृ० ४१३।

V. The Kashmiri ruling families of Chaks, Magreys and Dars, had been replaced by Mughal officers and the local army disbanded

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४२४।

श्राधिपत्य प्रतिष्ठित होने लगा किन्त्र विधि का विधान कुछ श्रीर ही था। गौराग महाप्रभू ने सर्वप्रथम दक्षिणा मे व्यापार छोडकर तलवार हाथ मे ली। प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध (सन् १७५७ ईस्वी) मे सिराज-उद्-दौला को पराजय मिली श्रीर क्लाइव भारत मे ब्रटिश साम्राज्य की नीव हालने मे सफल हमा। राजनीतिक द्ं िट से उस युद्ध का विशेष महत्त्व है। उसने अग्रेजो की प्रतिष्ठा को उच्च शिखर तक पहुचा दिया । इसके परिगामस्वरूप भारतवर्ष का सबसे घनी प्रान्त उसके प्रमृत्व में ग्रा गया। मजूमदार ग्रादि विद्वानों ने भी इस युद्ध को महत्व-पुर्ग बताया है। सन १७६४ ईस्बी मे बक्सर के युद्ध मे मुगल-सम्राट शाह ग्रालम तथा बगाल एव ग्रनघ के नवाबों की सम्मिलित सेना को ग्रग्नेजों ने परास्त किया। जब उनकी इच्छा उत्तरापय के एक विशालखण्ड पर ग्रिधिकार जमाने की थी तभी मराठों के प्रयत्न से शाह भानम दिल्ली के सिंहासन पर ग्रासीन हुन्ना। उघर से हेस्टिंग्स ने बगाल मे म्राग्नेजी-शासन को सुद्द बनाया थौर ग्रवघ को प्रपने पजे मे ले लिया। उघर से महादा जी सिंघिया के हटने से मराठे शक्तिहीन हुए और उत्तर-मारत मे उनकी शक्ति लार्ड वेलजेली के समय मे खण्डत हो गई। इतने मे ही सिक्खी ने रणजीतसिंह के नेतत्व मे सघटित होना ग्रारम्भ किया।

इस प्रकार कश्मीर सन् १८१६ ईम्बी मे रएाजीतसिंह के अधीन हुआ और पेशावर तक के प्रान्त उसके अधिकार मे आए। दिल्ली की इस राजनी-तिक उथल-पुथल से कश्मीर बचन पाया और कश्मीर मे सिक्खों का शासन सन् ईस्वी १८१६ तक चलता रहा। सिक्ख-साम्राज्य के अन्त हो जाने पर ब्रह्मपुत्र तथा सिन्ध नदियों के बीच का विशाल उत्तर भारत अग्रेजों के हाथ मे ग्राया।

देशी राजाओं के प्रति अग्रेजों की नीति ग्रीर ईसाई मत के प्रचार का फल यह हुआ कि सन् १८५७ ईस्वी में भारतीयों की ग्रोर से प्रवल विद्रोह की श्राग घवक उठी, परन्तु सघटन के ग्रमाव ग्रीर शक्ति की विश्व खलता के कारण विद्रोह सफल न हो सका। परिणामस्वरूप सन् १८५८ ईस्वी में भारत ब्रिटिश

१ ग्राघुनिक भारत (सन् १७४० ईस्वी—सन् १६४७ ईस्वी), डा॰ ईश्वरी प्रसाद, इडियन प्रेस, प्रयाग, (१६५०), पु॰ ३६।

The battle of Plassey was, however, great turning point, not only in the political but also in the economic history of Bengal

<sup>—</sup>एन एडवान्सड हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया, मजूमदार, रायचौघरी, कालीककर दत्त, (तृतीय भाग, सन् १९६० ई०) मैकमिलन एण्ड क०, न्यूयार्क, पृ० ८०६।

साम्राज्य मे मिला लिया गया और कपनी का राज्य उठ गया। उत्तरी भीर दक्षिणी भारत का भेद मिट गया और सारे देश मे एक प्रकार की शासन-नीति काम मे लाई जाने लगी।

#### ग-राजनीतिक परिस्थितिः तुलना

सतत ग्राक्रमण तथा ग्राभ्यतरिक सघर्ष एव विश्वखलता के कारण ही मुसलमानो की राज्य-स्थापना कश्मीर तथा भारत मे हुई। राज्य-प्राप्ति के पश्चात् इस्लाम का प्रचार ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। सन् ईस्वी १५८६ मे म्गल-राज्य मे सम्मिलित होने से पूर्व कश्मीर की अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता थी, वह पर्याप्त रूप में स्वावलम्बी था। यहां के सुल्तान दिल्ली के सुल्तानो के अधीन न थे। उनके पास सुरक्षा के लिये अपनी सेना भी थी। दिल्ली के सुल्तानों से वे यदा-कदा टक्कर भी लेते थे। वे उन्हीं की भाति ही हिन्दुओं पर जिज्या कर लगाकर राजस्व की आय मे वृद्धि किया करते थे। दोनों स्थानो के सुल्तान घर्मान्व थे यद्यपि उनमे से कुछ-एक मे घार्मिक-सहिप्णता तथा उदारता के दर्शन होते हैं। इस्लाम मतावलम्बी होने पर भी उन्होने प्रायः हिन्दुन्नों को ही सैनिक पदाधिकारी बनाया था। दोनों ने ग्रपने ज्ञान के लिये गुप्तचर विभाग को भ्रत्यन्त सुद्ढ रूप प्रदान किया था। स्वतन्त्र सत्ता होने पर भी कश्मीर के सुल्तान न केवल दिल्ली के सुल्तानो अपित अपने पड़ोसियो से भी मैत्रीपूर्ण सवन्य स्थापित करना चाहते थे, इसीलिये सुल्तान जीन-उल-भाव्दीन ने अपने राजदूतो को उचित उपहार ममेत खुरासान, तुर्की, मिश्र तथा दिल्ली भेजा था। भारत के साथ सम्बन्ध होने पर कश्मीर का भारतीय प्रभाव से म्रखूता रहना असम्भव था। तैमूर के आतक और आक्रमण के कारण कश्मीर तथा भारत दोनो स्थानो पर सुफी-सत पधारे थे।

मुगलों के माने से यहा का पार्थंक्य मिट गया तथा स्थानीय सेना भग कर दी गयी। भारतीय प्रभाव यहां की कला के विभिन्न ग्रगों पर पड़ने लगा। यहां जितने भ्रकाल पड़े, मुगलों ने उसी समय जन-कल्याएं के हितार्थं उनके दैन्य एवं पीड़न को मिटाने के लिए पर्याप्त सहायता दी तथा भारत से भी गेहूं भेजते

—ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४२६।

१. हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १८६।

R. The political isolation of Kashmir extending for centuries was, however, broken by the Mughal Conquest of the valley in 1586. Before that, Kashmir was an independent Kingdom self sufficient to a great extent

रहे। ग्रग्नेजो के विजयी होने पर उत्तरी तथा दक्षिणी भारत का सारा भेद मिट गया। कश्भीर गुलाब सिंह को हस्तातरित किया गया ग्रीर उस पर डोगरा शासन स्थापित हुमा।

कश्मीर की तटस्थता के हृटने के साथ-साथ मारत के समीपवर्ती प्रान्तों की कथा-कहानियों, साहित्यिक परम्पराग्नों तथा किवयों का भी आदान-प्रदान धारम्भ हुग्रा। फलस्वरूप जिस प्रकार हिन्दू पण्डित एव विद्वान कश्मीर से इस मुस्लिम और परवर्ती ग्रंग्रेजों के शासन-काल में भी मारत में जाते रहे, उसी प्रकार भारत के ग्रन्थ भागों से भी किव, विद्वान तथा सूफी-सन्त कश्मीर में पधारने लगे। इस प्रकार सास्कृतिक ग्रादान-प्रदान उसी प्रकार पुनः ग्रारम्भ हो गया जैसा प्राचीन भारत में था।

१. द्रष्टव्य-कशीर, द्वितीय भाग, पृ० ७६५ ।

## (२) ग्रालोच्यकाल की सामाजिक परिस्थिति

### क-ग्रालोच्यकाल में कश्मीर की सामाजिक परिस्थिति

शिवतशाली समीदारों तथा राजाओं के पारस्परिक सघर्ष के समय जब कश्मीर में इम्लाम-वर्म का म्वागत हो रहा था, उस समय इन राजनीतिक परिम्यितियों के ग्रतगंत जन-साधारण की दशा ग्रत्यन्त दयनीय एवं करणाजनक थी। राजाओं तथा समीदारों के कारिन्दों द्वारा विये गये ग्रसहनीय दुःस्त को सहन करने के ग्रतिरिक्त जनता के पास ग्रीर कोई चारा ही नहीं था। इसके परिणामम्बरूप सुव्यवस्थित खेती न होने के कारण भूमि वंसर पड़ने लगी तथा सनता का सामान्य व्यापार भी ठप्प पड़ गया। उसका जीवन नीरस बन गया। प्रकृति के प्रकोप को वह उत्तरोत्तर पड़ने वाले ग्रकाल, ग्रान्काण्डतथा भूकम्प ग्रादि के रूप में सहन करती रही जिनसे उसकी दशा निम्नतर होती चली गई। परम्परागत चली ग्राने वाली सामाजिक रूढियों तथा राजनीतिक ढाचे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह इद्यपटाती रहती थी। वह ग्राकुल थी किसी भी ऐसे परिवर्तन का स्वागत करने के लिए जो उन में पूनः ग्रात्म-विश्वास भर सके'। महमूद गजनवी के

-ए हिस्ट्री बाफ कञ्मीर, पु० २८६-२८७।

Under such a chaotic political conditions the fate of the common man was all but happy. He had to suffer from the repacities of the agents of the kings as well as those of the lords. His land remained uncultivated, he could not safely conduct his business and his very life was crushed out of him. Added to these were the natural calamities that came in quick succession, famine, earthquake and fires, which further reduced him to the abject position. Any departure, therefore, from his traditional but outdated social customs and political set up, which even a smallest measure, restored his confidence, was welcome to him.

श्रसफल श्राक्रमण के पूरे तीन-धी-पाच वर्ष पश्चात् जव कश्मीर के राजा इस्लाम मतावलम्त्री वने, उससमय भी ब्राह्मण ऊचे पदो पर श्रासीन रहे, श्रतः उन्हे धर्म-परिवर्तन मे कोई लाभ प्रतीत नहीं हुश्रा।

गाहमीर ग्रयवा मुल्तान गम्स-उद्-दीन मे पूर्व कश्मीर की शक्ति को दुलचु के आक्रमण ने ग्रस्त-व्यस्त किया या, ग्रतः सर्व प्रयम उसने शान्ति-स्थापना के लिए प्रयत्न किये। ग्रपने राज्य के ग्रल्पकालीन तीन वर्षों मे उसने जनसाधा-रण की मामाजिक दशा को मुत्रारने के लिए महान प्रयास किये। उसके ग्रनन्तर सुल्तान शहाव-उद्-दीन भी हिन्दुग्रो के प्रति काफी उदार रहा। चौदहती शताब्दी के उत्तरावं मे कश्मीर मे इस्लाम के प्रमार पश्चात् लोक जीवन पर भारी प्रभाव पडा। पश्चिया तथा तुर्किम्तान के साथ उसके सबन्वो मे वृद्धि हुई ग्रौर उन देशों से भारी मख्या मे मुमलमान ग्राए जिन्होंने यहा सामाजिक परिवर्तन लाने मे पर्याप्त सह्योग दिया। फलत इस्लाम के प्रचार एव प्रसार के कारण ब्राह्मणों की स्थित तथा प्रभाव मे ग्रन्तर पडने लगा ग्रौर जनका स्थान सैयदों, उले-माग्रो, पीरो तथा ग्रन्य मुस्लिम धार्मिक-सम्प्रदायों ने ग्रहण किया। ये सैयदं सुल्तान शहाव-उद्-दीन के समय मे कश्मीर ग्राए थे। स्वय ग्रनपढ होने पर भी मुल्तान सिकन्दर ने विद्वानो का ग्रादर-सत्कार किया। इस्लाम-धर्म का कट्टर अनुयायी होने के कारण उसने कश्मीर मे जुग्ना खेलना वन्द किया ग्रौर नाच-गान तथा वाद्य-यन्त्रों का वजाना भी वर्जित घोषित किया। समवतः वह प्रथम

**—**ए हिस्टी ग्राफ कन्मीर, पठ २८६-२८६।

Exactly three hundred and five years after Mahmud Ghazani's unsuccessful invasion, Islam attained the status of state religion in Kashmir. The administration remained as before in the hands if the traditional class, the Brahmans, for whom a change of religion presented no advantage.

The spread of Islam in the Kashmir from the latter half of the fourteenth century onwards broght about a great transformation in the life of the People The cultural contacts that were established with Persia and Turkistan and the influx of a large number of Muslims from those countries also affected profound social change With the spread of Islam, the status and influence of the Brahmans gradually declined, for their place was taken by Sayyids, Ulema, Pirs and other groups among the Muslims

<sup>---</sup>कश्मीर ग्रण्डर दि सुल्ताज, पृ० २१**६**।

भारतीय राजा है जिसने हिन्दुन्नों में प्रचलित सती-प्रथा को यहा बन्द करवा दिया।

मुत्तान जैन-उल-ग्राब्दीन को पादभाह महान् शासक की पदवी से विभू-षित किया गया था। उसकी प्रशसा इस वात के लिए भी की जा सकती है कि उसने प्रत्येक वर्ग के साथ समता एव न्याय का व्यवहार करके लोगो की भौतिक समृद्धि मे काफी योगदान किया।

कश्मीर मे प्रविष्ट मूफी-सन्त जनसाधारण मे विविध जातियों के मध्य विद्यमान खाई को पाटने मे महान् सहयोग प्रदान करते रहे, किन्तु भ्राधिक तथा आचार-सम्बन्धी विभिन्नताओं के कारण उनका वास्तविक सामाजिक समता का उद्देश्य पूरा न हो सका। ये सूफी-सन्त साधारण जीवन व्यतीत करते थे श्रीर जन-साधारण एव उनकी समस्याओं के समाधानार्थ ससार से सन्यास नहीं नेते थे। कुछ तो ग्रहस्थी होते थे श्रीर जाति के उन्नयत मे ही विश्वास रखतेथे। अत्यन्त निर्मल एव पवित्र जीवन व्यतीत करने के कारण साधारण जनता उन्हें श्रादर की दृष्टि से देखतो थी। वृक्ष लगाना, पुलो का निर्माण करना, मार्ग

१. Althogh Sikandar does not seem to have been a well read man, he patronised literary men. He seems to have been a puritan and prohibited gambling, dancing and Playing of musical instruments. Sikandar is perhaps the first Indian King to have abolished the custom of Sati among Hindus.
—ए हिस्ट्री आफ करमीर, प० २६७।

Re ruled with such equality and justice and did so much to improve the material prosperity of the people that we cannot fail to admire him.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० २९६।

<sup>3.</sup> The sufis tried to bridge the gulf between the different classes, but, owing to the economic disparities and functional differences, real social equality could not by achieved.

<sup>—</sup>कश्मीर ग्रण्डर दि सुल्ताज, पृ० २१**६**।

V. The led a life of simplicity, but they did not announce the world or isolate themselves from the people and their problems. On the Contrary, most of them led a normal life, had wives and children, and took an active interest in the affairs of the Community.

<sup>—</sup> कश्मीर ग्रण्डंर दीं सुल्तोज, पृ० २२२।

समतल वनाना तथा श्रिकंचनों की सेवा करना उनका परम उद्देश था। इन सूफियों का प्रभाव मुल्तानों पर भी पड़ा था। ऐसा कहा गया है कि सुल्तान जैन-उल-ग्राब्दीन के समय तक श्रिवंकतर हिन्दुश्रों ने इस्लाम-वर्म ग्रहण कर लिया था। निम्न वर्गों में चाण्डाल, डोम्ब तथा चमारों की गणना होती थी। वे वे प्रहरी हुग्रा करते थे तथा युद्ध में मरें हुए शबों श्रथवा मृत्यु-दण्ड पाने वालों को उठाने का नीच-कर्म भी किया करते थे। कश्मीर में दास-प्रथा नहीं थी क्योंकि यहां के लोग उमें घृगा की दृष्टि में देखते थें।

कश्मीर में बड़े-बड़े जमीदार और जागीरदार ग्रजनत एवं निर्वल मुल्तानों के समय में विद्रोह किया करने थे। हिन्दु श्रो तथा मुसलमानों में कभी-कभी भगड़े भी ग्रारम्भ हुए जिसमें यहां की जाति तथा समृद्धि को पर्यप्त क्षिति पहुंची। केवल मुल्तान जैन-उल-ग्राट्योन ही ऐमा ग्रप्वाद था जिसने नि शुल्क उच्च शिक्षा, खान-पान तथा पुन्तकों को मुफ्त दिये जाने का प्रवन्ध किया। उसने हिन्द्-मुसलमान एवं सबके लिए उन्नित के मार्ग खोले। सुल्तानों के समय के श्रन्तंजातीय विवाह-प्रथा के कुछ उदाहरणां भी उपलब्ध होते है

उसके गासन के अनन्तर कश्मीर में साम्प्रदायिक ऋगड़ों ने फिर से सिर उठाया । मुगल-काल में लोगों पर तरह-तरह के कर लगा दिए गए जिनमें उनकी आर्थिक-अवस्था शौचनीय वन गई। मिर्जा हैदर की तारीख-रशीदी,

१. मूल उर्दू के लिए द्रप्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ४५।

Priginally Hindus, all of them had become Muslims by the time of Zain-ul-Abdin At the lowest rung of ladder stood the chandals, dombas and chamars.

<sup>—</sup>कन्मीर मण्डर दि सुल्ताज, पृ० २२६।

They acted as watchmen and performed menial jobs like the removal of dead bodies of persons executed, or killed in war.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४३२।

४. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृष्ठ ४०।

५. वही, पृ० २३।

We have instances of Inter marriages among Hindus and Muslims.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४६८।

७ मूल कञ्मीरी के लिए इप्टब्य, कश्चित्रिह श्रदवश्चच तग्ररीख, पृ० ६६।

प. मूल उर्दू के लिए द्रप्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ ६०।

माग २, रचना-काल सन् १५४३ ई० के श्रध्ययन से कश्मीर की जिस तत्का-लीन सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है, उससे केवल उच्चवर्ग तथा निम्न-वर्ग के शन्तर का श्राभास स्पष्टतया मलकता है। उसका कथन है कि श्रीनगर के श्रावास तथा मवन उच्च एव विशाल हैं। उनकी प्रत्येक मिंजल मे विनिमित श्रन्तः पुर, बड़े कमरे, बरामदे तथा मीनार इतने सुन्दर हैं कि प्रथम बार उनका दर्शन करते ही लोग चिकत होकर प्रशंसा मे दांतो तले श्रपनी अगुली दवाते हैं। दातो तले श्रंगुली दवाने वाले जन-साधारण के ये लोग कितनी दयनीय श्रवस्था मे रहे होगे, इसका सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है। शराब पीने की प्रथा भी लोगो मे थी यद्यपि धार्मिक प्राणी उसे घृगा की दृष्टि से देखते थे।

घफगानो तथा सिक्खों के शासन-काल में कश्मीरी जनता पर बड़े ग्रत्या-चार हुए ग्रीर वे भौतिक सुखों से विचत रखें गए। इसके साथ ही लारेस महोदय का कथन है कि पठानों के पतन को देखकर कश्मीर के सभी वर्गों ने सुख की साँस ली होगी। ग्रिंबिक सुख किसानों ने ग्रनुमन किया होगा, जिनका शोषण काबुल के लुटेरे सरदानों द्वारा होता रहा। मेरा सुक्ताव देने का यह तात्पर्य नहीं कि सिक्ख-शासन सुखप्रद ग्रथवा ग्रच्छा था, किन्तु प्रत्येक रूप में वह पठानों के शासन से उत्तम था। सन् १८३६ ई० में कश्मीर का पर्यटन करने नाले

The Houses and Buildings of Srinagar, Mirza continues, 'are high and extensive, each floor containing apartments, halls, galleries and towers, and their beauty is such that

all who behold them for the first time, bite the finger of astonishment with the teeth of admiration'.

<sup>—</sup> कश्मीर, फर्गूसन, पृ० ३६। २ Drinking of wine was popular although it was frowned upon by the Orthodox

<sup>—</sup> कश्मीर ग्रण्डर दि सुल्ताज, पृ० २३०।

३. मूल उद्दें के लिए द्रप्टव्य, तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर, पृ० ८८।

Y. 'It must have been' writes S Walter Lawrence, an intense relief to all classes in Kashmir to see downfall of the evil rule of the Pathans, and to the none was the relief greater than to the peasants, who had been cruelly fleeced by the rapacious sirdars of Kabul I do not mean to suggest that the Sikh rule was besign or good, but it was at any rate better than that of the Pathans.

<sup>—</sup>वैली श्राफ कश्मीर, लारेस, श्रावसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लदन (१८६५), पृ० १६८।

बी वी. हयूगल महोदय के कथनानुसार कश्मीर के सर्वप्रथम शासको ने जनता पर भ्रमानुषिक ग्रत्याचार करके उन्हें दण्ड दिया। किसी छोटे से दोष के दण्डस्वरूप उनके नाक-कान काट दिए जाते थे। ग्रंब कश्मीरी जनता पूर्व की ग्रंपेक्षा तुलानात्मक द्रष्टि में उदार सरकार के कारण कुछ सतुष्ट थी। महा-राजा रणाजीनसिंह के पुत्र शेर्रांपह के कश्मीर में गवर्षर होने के समय मन् १८३२ ई० में एक भारी ग्रकाल पड़ा जिसने कई लोग भूख से मर गए ग्रीर हजारों की सख्या में वे पजाब की ग्रोर भाग गए। यहां की जनसंख्या ग्राठ लाख से गिरकर केवल दो लाख रह गई। कश्मीर में समय-समय पर पड़ने वाले ग्रकाल प्रकृति के प्रकोप ही माने जाते रहे।

सिन्छ-गासन के समय करमीर में जनसङ्गा तीन वर्गों में विभक्त थी— पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग तथा तीसरा निम्नवर्ग। धर्म-निरपेक्षिता के ग्राधार पर उच्च-वर्ग में सिक्ख सरदार, पूजीपित तथा करमीरी पण्डितों के कुछ परिवार थे। शेप करमीरी पण्डित साधारणतया मध्य-वर्ग से सम्बन्ध रखते थे। निम्न-वर्ग में कुषक तथा कुजल-अकुशल दोनो प्रकार के मज़दूर थे। इस समय तक जनता का १/१० भाग मुसलमान वन चुका था। खाद्यान्तों में साधारण जनता कम मात्रा में उत्पन्न होने वाल चावल के ग्रतिरिक्त सिंघाडे का भी प्रयोग

<sup>?</sup> The dreadful cruelties perpetrated by their earlier rules who, for the smallest offense, punished them into the loss of their noses and ears, make the poor Kashmirs well satisfied with their present comparatively mild government
—ए हिस्टी आफ कश्मीर, प० ५७३।

R. Thousands of people died from starvation and thousands migrated to the Punjab The population of the valley was reduced from eight to two lakhs.

<sup>—</sup>वही, पृ० ५६८।

During the Sikh period there appear to have existed three classes of population—the upper, the middle and the lower. The upper class, irrespective of religion, was composed of Sikh sirdars, the wealthy Kar Khandars or Capitalists, and some families of the Kashmiri Pandits Kashmiri Pandits in general formed the middle class while the lower class was formed of the peasantry, the skilled and unskilled labourers.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री ब्राफ कश्मीर, पु० ४७४।

करती थी। प्रपने निम्न जीवन-स्तर के कारण वांस्तव मे लोगो की पोशाक तथा ग्रावास सहित उनकी उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि ग्रसन्तोपजनक थी।

सुल्तान जैन-जल-ग्राव्दीन के समय से जो वेगार की प्रथा प्रचलित थी, उसे रणा शित सिंह ने समाप्त किया किन्तु डोगरा-शासन में उसका प्रचार पुनः वढा। किन वहाब परे (ग्रगस्त द, १८४६-सन् १६०६ ई०) ने समकालीन सामाजिक दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि जबरी कार्य लिए जाने के प्रत्याचार का क्या कहना, वेचारे कुषक गधों की माति वर्ष-भरं हाके जाते थे। प्रत्येक प्राणी विना भीतरी सफेद वस्त्र (पोछ) के मुनल का प्यरन (एक लम्बा जामा) पहनता था। भीतरी सफेद वस्त्र का प्रयोग कुछ ही भाग्यशाली ग्रफसर कर लेते थे। प्रो० मही-उद्-दीन हाजनी का कथन है कि सन् १६०३ ई० की बाढ ने कश्मीर की दुर्दशा कर दी। प्र

हुषं से पूर्व कदमीर मे रेशमी वस्त्रो तथा पगडी का प्रचार था। 'बद्ध-पट्टान्व्यघात्' शब्द से उनके रेशमी कपडे पहने जाने की बात सिद्ध होती है। ' पगडी के विषय मे कल्हगा का कथन है कि हुषं से पूर्व सभाभवन मे जगमगाने वाले अगिगात दीपको की दीप्ति एव सभासदो की साफ-सुथरी पगडियो से वहं

On account of the general low standard of life and the small production of rice, another principal article of food of the common people was the singhara

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर पु० ५७६।

R. The dress of the people, their dwellings, in fact, their every article of necessity were far from desirable

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पु० ५८६।

३. प्रो॰ मही-वद्-दीन हाजनी के कथनानुसार कवि वहाब परे ने श्रेसठ वर्ष की श्रायु भोगी । कवि के निधन-काल के लिए द्रष्टव्य-वहाब परे, पू॰ ६१।

४. कारह वेगा रुक वने क्या ग्रीस ग्रासान शौर व शर, ग्रीस्य पालग्रानी लदिथ वरीयस पियेठ्यन बन्द बग्नर खर

<sup>---</sup>वहाव परे, पृ० २६।

५. "पोछ रोम्तुय ग्रोस हर कग्रसि मुनल ग्रासान पयरन, ग्रोस कग्रशुर पोछ बाजे ग्रफसरन बस्तावरन।"—वही, पृ० २८।

६. वही, पृ० १०।

एव सपादक, पाडेय रामतेज शास्त्री,
 पण्डित पुस्तकालय, काशी (सन ई० १६६०), पृ० १५६।

राजसभा फण्मण्डल पर चमकते हुए मिण्यो से जोभायमान् जेप-जय्या संरीखी दीखती थी। स्वय हुए भी बहुत ऊची पगडी बाघता था जिस पर ऊचा मुकुट वधा रहता था। स्पप्ट है कि हुए (राज्य-काल १०८६-११०१) से पूर्व भीर उसके समय मे रेजमी बस्त्रो तथा पगडी का प्रचार बढ गया था। फ्यरन (एक लम्बा-जामा) पहनने की प्रथा कञ्मीर मे सूफी-सन्तो तथा मुस्लिम धर्मावलम्बियो के प्रवेश से ही ग्रारम्भ हुई भी जिसको वें ग्रपने साथ फारस तथा मध्य-एशिया से लाये थे। डोगरा-शासन तक पतलून का रिवाज चल पड़ा।

चौदहवी शताब्दी के मध्य में कब्मीर में मुस्लिम-शासन के स्थापित होने के समय समाज में नारियों की स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं ग्राया : धीरे घीरे उच्च-वर्ग की स्त्रियों में पर्दा डालने की प्रथा प्रचलित हुई तथा उन्होंने पुरुपों से पृथक् रहने की प्रधानता दी । ग्रामीण तथा नगरों में रहने वाली स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रहना पसन्द नहीं भ्राया ग्रत वे बिना पर्दा डाले बाहर घूमती थीं तथा खेतों में, उद्यानों में तथा घाटो पर अपने पित की सहायता करने में दत्तिचत्त रहती थी। उच्च घरानों की स्त्रिया शिक्षित होती थीं किन्तु निम्न वर्गों की स्त्रिया श्रशिक्षत ही रहतीं थी। उनके विवाह का प्रवन्ध माता-पिता

विवभौ घवलोष्णीपा सभा दीप प्रभोज्ज्वला ।
 जेपनय्येव मिएभि कृतालोका फ्रांच्भवे ।—वही, पृ० १५०।

२. उत्तुगमुकुटानद्धविकटोप्णीषमण्डलः—वही, पृ० १४६।

३ द्रप्टव्य—ए हिस्ट्री ग्राफ सम्कृत लिट्रेचर, ए० बी० कीथ, ग्राक्सफोर्ड यूनि-वर्मिटी प्रेस, प्रथम सस्करएा (१६२०), पृ० २३३।

Y. With the coming of the Sufi saints and Muslim theologians from Persia and Central Asia, Kashmiris adopted the long robe.

<sup>—</sup> किंग्स ग्राफ करमीर, पृ० २०७।

५ वस्रोन्य छु दर कश्मीर पतलूनन वेिय कोठन रिवाज—मासिक-पत्रिका 'योजना' लेख 'श्राधुनिक कश्मीरी किवता-४' स्रप्रैल-मई १९६१ स्रक, पृ० २।

The advent of Muslim rule towards the middle of the 14th century did not produce an immediate change in the position of women in society. Slowly the purdah or seclusion of women became a common practice among the upper classes.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पु० ४६७।

द्वारा होता था। एक पति कई पिनयों को रखसकता था। कश्मीर की नारियों की सामाजिक दशा प्रायः फारस, तुर्किस्तान तथा भारत की नारियों के समान ही रही।

ग्रालोच्यकाल मे कश्मीर की सामाजिक-स्थित एक जैमी रही। जमीदारो तथा जागीरदारो का सबर्ष ग्रथ से इति तक चलता रहा। सूफी-सन्तो का प्रभाव सुल्तानो पर पढ़ा किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल व प्रभु-सत्ता के प्रति वे ग्रधिक-तर उदासीन ही रहे। ग्रफगानो तथा सिक्खो के जासन-काल मे जनता भौतिक सुखो से बचित रही ग्रौर उन्हे ग्राधिक सुविधाए सुलम न हो सकी। सामाजिक उत्थान का कार्य मदगित से होता रहा ग्रौर समाज की निम्न स्तरीय जातियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। सुल्तानों के समय मे ही व्यापार मे कई बाधाए समुपस्थित हुई ग्रौर लोग सामाजिक रूढियों से मुक्ति पाने के लिये छटपटाते थे। इसके विपरीत भारत मे भौतिक सुखो तथा ग्राधिक-समृद्धि के लिये सवर्ष चलता रहा ग्रौर सन् १८३३ ई० के ग्रनन्तर उन्हें देश के न्याय एव शासन का कुछ भाग दिया गया। सामाजिक ग्रव्यवस्था के सुधार के कारगा भी वहा नई चेतना एव जातीय जागरण का प्रादुर्भाव हुगा।

#### ख-प्रालोच्यकाल में भारत की सामाजिक परिस्थिति

सातवी शताब्दी तक भारत मे प्राचीन-काल की भाति मुख्यतया चार वर्ण थे। राजपूतो के उत्थान-काल मे उस समय के प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक अलबेखनी के अनुसार भारतवर्ष मे कश्मीर दिल्ली, सिन्ध, मालबा तथा कन्नौज आदि प्रसिद्ध राज्य स्थापित थे। समाज मे गोत्र, प्रवर आदि के अनुसार जाति-पाति के भगडे बढ रहे थे। चार वर्णों के स्थान पर अनेक उपजातिया हो गई थी जो परस्पर खान-पान और विचार आदि का सम्बन्ध नही रखती थी। बाल-विवाह की प्रथा थी, पर विधवा-विवाह का निषेध था। ब्राह्मण् मद्यप नहीं थे। अन्त्यज आठ प्रकार के होते थे जिन मे पारस्परिक विवाह-

१. As regards education it seems to have been widely spread among the well to do ladies. The women of the lower classes, however were illiterate. Marijages were arranged, as at present, by parents. Polygemy was practised.
— कश्मीर भण्डर दि सुल्ताज, पु० २२७।

R. The position of women was the same as that of their sisters in Persia, Turkistan and India

<sup>—</sup>कश्मीर ग्रण्डर दी सुल्ताज, पृ० २२७।

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० १४६।

सम्बन्ध होता था। इन ग्रन्त्यजो मे धोबी, जुलाहे और चिडीमारो की भी गणाना थी। उच्च-वर्ण इन्हे घृणा की दृष्टि से देखते थे, पर इस्लाम-धर्म के साथ-साथ समानता के सिद्धान्त का प्रचार हुआ और ग्रन्त्यजो के प्रति उच्च वर्णों के व्यवहार मे भी परिवर्तन हुआ। है हेन्त्साग ने चार वर्णों के श्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रनेक जातियो का वर्णन किया है। उसके ग्रनुसार जन-समुदाय ने सुविधानुसार ग्रनेक जानिया बना ली। इनकी सख्या ग्रधिक थी तथा उनकी गणाना चातुर्वर्ण्य के ग्रन्तर्गत नही होती थी। गावो के बाहर रहने वाले कसाई, मछुआ, फासी देने वाले तथा महतर ग्रादि को बलपूर्वक नगर से बाहर ही रखा जाता था। शूद्र वर्णो के ग्रत्यधिक तिरस्कार के कारण उसमे विरोध की भावना उदय हुई। व

मुसलमान अपने आक्रमण के समय ही अपने साथ भिन्न सामाजिक व्यवस्था तथा सस्कृति ले आये थे। हिन्दु भो को विजेता यवन नीची निगाह से देखते और उनका तिरस्कार करते थे। उच्च सरकारी पदो पर वे बहुत कम लिये जाते थे। हिन्दु शो का जान-माल तक अनिश्चित था। उनके साथ यवन-शासको की बहुत सहानुभूति थो। जीवन मे उन्हें सहारा ही किसका था? वे शक्तिहीन तथा असपटित थे। यदि उन्हें कुछ आशा रह गई थी वो वह केवल लोकपालक, अमुर-विनाशक, भिन्तिभयहारी ईश्वर की अमोध शक्ति-मात्र थी।

हिन्दू समाज के स्थूल रूप से इस समय तीन वर्ग हो गए।

(१) राजन्य एव घनिक वर्ग, जो अपने रहन-सहन् मे सुल्तानो की जीवन-चर्चा से प्रभावित था। भोग-विलास, ऐश्वयं तथा वैभव मे मग्न यह वर्ग चिन्ता विमुक्त था। अपने आश्रितो की इन्हे चिन्ता न थी। (२) साघारण जनवर्ग जो कारणवा मुस्लिम-समाज मे दीक्षित होने को वाद्य हो रहा था, कभी समाज मे उच्च स्थान पाने के लिये, कभी जिल्लाया या राजदण्ड से मुक्त होने के लिये, कभी गासनाधिकार लिप्सा और कभी राजमय के कारण ये धन और बुद्धि मे हीन, अपने समाज की रूढियों से अस्त प्राणी परघर्म भयावहः होते हुए भी उसे यपनाने को वाघ्य हो रहे थे। (३) तीसरे वर्ग मे वे पण्डित थे जो समाज की विश्वखलता से भनी-भाति परिचित थे और जाति-पाति, कर्मकाण्ड

१. हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य, पृ० १७६।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य पृ० १५०।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य, पृ० १७६।

४ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १५०-१५१।

५ हिन्दी भाषा स्रीर माहित्य, पृ० १७६।

ग्रादि की रूढिवादिता के दुष्परिशामों को समक्ष चुके थे। इनका प्रयास एक ग्रोर तो इस विश्वखलता एव स्तरहीनता की निन्दा करके समाज को उघर से विमुख करना था ग्रीर दूसरी ग्रोर पूजोपासना के क्षेत्र में 'हरिभक्त' की कसौटी रखकर मनुष्य में समानता स्थापित करना था।

कट्टरता, घर्मान्धता तथा कुरीतियों के संघर्ष में जिन सूफी-सन्तों का आवि-भाव हुआ उनका सम्बन्ध हिन्दू तथा मुसलमान दोनों समाजों से था। इस समय उलेमाओं का प्रभाव अविक था। वे भारतीय सतों और धार्मिक व्यक्तियों का विरोध करते थे, तथा पूजोपासना की स्वतन्त्रता अपहरण करने के लिये सुल्तानों को प्रोत्साहित करते थे। कट्टरपथी उलेमाओं, काजियों और मुल्लाओं के प्रति-कूल सूफी-साधक अत्यन्त उदार थे। इनकी भावधारा का आधार इक्क या प्रेम था। हृदय के धनी इन सूफियों का प्रमाव सामान्य जनता पर अधिक था। आभिजात्य वर्ग इस प्रकार के साधुओं के ससर्ग में अधिक नहीं आया। साधा-रण निम्नतर जातियों पर सूफियों का प्रमुर प्रभाव था, वैसे कुछ सूफियों का प्रभाव सुल्तानों पर भी था। किश्मीर में भी इन सूफी-सतों का अधिक मान-सम्मान इसी प्रकार था।

मुस्लिम-समाज मे हिन्दुग्रो का इतनी सख्या मे परिवर्तित होने के दो प्रधान कारण थे। एक तो हिन्दू-समाज के निम्न-स्तरीय समाज की शौचनीय श्रवस्था, ग्रौर दूसरे इन सूफी-सतो की प्रेम-साधना। हिन्दू-समाज का निम्नतर व्यक्ति भी इस्लाम प्रहण कर लेने के पश्चात् सभ्य समाज का सदस्य वन जाता था। धन का ऊच-नीच की भावना मे ऊचा म्थान था। गावो का जीवन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण था किन्तु कर, लगान ग्रौर ग्राथिक दीनता के वारण सदैव निराशा ग्रौर दैन्य का परिचय मिलता है।

उत्तर मध्यकाल मे वगाल की दोहरी शासन-प्रगाली के साथ ही मराठो के उत्पात एव अग्रेजो की व्यापारिक नीति से उसकी ग्रीर भी शौचनीय स्थिति हो गई। नए वन्दोवस्त से जमीदारों को घक्का लगा ग्रीर किसानों पर कडाई से कर लेने की प्रथा चल निकली। इस तरह-व्यापार श्रीर कृषि के चौपट हो जाने से जनता की श्रायक दुरवस्या भीपग्रा हो गई ग्रीर वेकारी के कारग्र ठगी

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी कवि ग्रौर काव्य, पु० १५३।

२. वही, पु० १४२।

३ वही, पृ०१५४।

४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० १४४।

प्र. वही, पृ० १५५।

का ग्राश्रय लिया जाने लगा। कार्नवालिस के समय से हिन्दुस्तानियों को वडी नौकरिया न दी जाने लगी क्योंकि उसका विश्वास था कि हिन्दुस्तानी भूठे और घूसखोर होते हैं। सन् १८३३ ईस्त्री (सवत् १८६०वि०) में यह नीति कुछ बदली। जासन और न्याय का काम बहुत बढ जाने के कारण हिन्दुस्तानियों की सहायता लेना धिनवार्य हो गया। तभी से देश के शासन का कुछ ग्रश यहा के निवासियों को भी दिया जाने लगा। लार्ड वैटिक (सन् १८२८ ईस्वी—३५ ईस्त्री) ने सामाजिक-सुधार करके सती-प्रथा को समाप्त किया। इसके पूर्व मुगल-सम्राट धकवर, पूर्तगाली गवर्नर एल्वुकर्क और पैश्रवा ने सती-प्रथा को बन्द करने का

उस युग मे वगाल के प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय ने सामाजिक भ्रव्यवस्था को मुधारने का भरसक प्रयत्न किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती के भ्रान्दोलन के फलस्वरूप उत्तर भारत मे एक नवीन जातीय चेतना का भ्रभ्युदय हुआ। तत्पश्चात् नेशनल काग्रेस की स्थापना हुई। रेल, तार तथा डाक भ्रादि की सुविवाए बढी भीर समस्त भारत मे एक राष्ट्रीयता के भाव ने जन्म लिया।

### ग-सामाजिक परिस्थितिः तुलना

भारत मे मुसलमानो का राज्य स्थापित हो जाने तक हिन्दुश्रो मे चार वर्णों के श्रांतिरक्त श्रन्य कई उपजातियों का उद्भव हुआ था। कश्मीर मे मुसलमानों के श्रांगमन तक केवल बाह्यएा-वर्ग की ही प्रधानता रही क्यों कि जाति-पाति क प्रथा यहा मुख्य रूप से प्रचलित न थी, यद्धिप ऊच-नीच की भावना श्रवश्य विद्यमान थी। समय-समय पर श्रांकर बसने वाली जातियों तथा बाह्यएं। का सवर्ष अवश्य चलता रहा। चौदहवी शताब्दी में इस्लाम-धर्म के प्रचार से पूर्व कश्मीर की सम्पूर्ण जनता ब्राह्यएं। नहीं थी। इन जातियों में प्रमुख निषाद, खस, दरद, भोट, मिक्षस्, दामर, तात्रिन् श्रादि है जो केवल शासकों को ही नहीं अपितु ब्राह्मएं। को भी कप्ट पहुचाती रही। ब्राह्मएं श्रंपने श्रांपको उच्च-

१. हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य, पृ० १८४।

२. आधुनिक भारत, पृ० १६०।

<sup>3.</sup> Before the advent of Islam in the 14th century the population of Kashmir was not entirely Brahman We find the names of several sects namely Nishads, Khashas, Darads, Bhauttas, Bhikshas, Damars, Tantrins, etc. Who constantly gave trouble not only to the rulers of the country but also to the Brahmans.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० १६।

वर्गीय तथा इन जातियों को निम्न-स्तरीय ही सममंते रहे। कश्मीर में सर्वप्रथम यही जातिया सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक अशांति तथा अशान्तिपूर्ण जीवन से तग आकर इस्लाम मतावलम्बी बनी और बाह्यणों ने भी आतिकत होकर इस्लाम-धर्म ग्रहण किया। भारत में भी निम्न-वर्गीय एव उच्च-वर्गीय जातियों का पारस्परिक संघर्ष चलता रहा जिसके फलस्वरूप इस्लाम का प्रचार व प्रसार द्रुत गित से होता रहा। न कश्मीर के और न भारत के ही बाह्यण मद्यप थे। कश्मीर में दास-प्रथा भी अप्रचलित रही।

मुसलमान उलेमाग्रो का प्रभाव दोनो स्थानो पर रहा ग्रौर सूफी-सत धार्मिक कट्टरता तथा धर्मान्धता के कारण ही प्रेम-साधना का सदेश सुनाते रहे। नारियो की दशा वस्तुतः दोनो स्थानो पर समरूप रही। यद्यपि कश्मीर एव भारत मे भौतिक सुख, ग्राधिक सकट एव व्यापार की कतिपय कठिनाइया सामने ग्राई किन्तु कश्मीर मे इनके सुधार की गति मह रही जबकि भारत मे उनके समाधान के लिये नवीन जागृति का ग्रम्युदय हुग्रा।

## (३) स्रालोच्यकाल को धार्मिक परिस्थिति

#### क-ग्रालोच्यकाल में कश्मीर की वार्मिक परिस्थित

कश्मीर मे इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार से पूर्व शैवमत तथा वैष्णुव-घमं का अत्यिधिक प्रचार था। इसके विरोध मे जो आन्दोलन उठ खडे हुए वे इनकी दार्गनिकता तथा विधि-विधानों के प्रतिपक्षी थे। किसी सीमा तक ये आन्दोलन मूर्ति-पूजा, तीर्थाटन तथा बाह्याडम्बरों के खण्डन-मात्र थे और केवल ह्दय की स्वच्छता तथा प्रभु-प्रेम एव उसके अनुग्रह पर अधिक बल देते थे। ऊँच-नीच के भेद-भाव को दूर करने के लिए भी ये आन्दोलन प्रयत्नशील रहे। इन ही कारणों से इन्हें जनता के सहारे इस्लाम-धर्म ने भी इन ही बातों का आश्रय लिया।

इस्लाम को अपने श्रारम्भिक प्रसार काल मे बौद्धमत की अपेक्षा शैवमत से सघपं करना पडा। दे इस समय शैवमत अपनी प्रौढावस्था को प्राप्त हो चुका था जिसका प्रभाव लोगों के हृदयों पर गहरा पडा था। इस समय तक बौद्ध मत का पूर्णां रूपेण हास हो चुका था यद्यपि बाद की राजतरिंगियों में हमें बौद्ध भिक्षुत्रों तथा बिहारों का भी विवरण मिलता है। शैवमत के सिद्धान्त बाह्यणों की अघीनता में विशेष विधि-विधानों तथा किया-पद्धति के कारण

१. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-कग्नशिरिह भदवश्रच तस्रीख, पृ० ६५।

२ कश्मीर प्रण्डर दि सुल्ताज, पृ० २३४.।

३. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टब्य-शैवमतुक तग्र तसन्वुफुक इम्तजाज, प्रो॰ पृथ्वीनाथ पुष्प की रेडिया कश्मीर से ६-६-६६ को प्रसारित वार्ता।

Y. Buddhism had practically disappeared from 'the valley, though we find mention of Buddhist priests and Viharas in the later Rajtaranjinis

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४६४।

ग्रपनी नीव दृढ बना चुके थे। धामिनवगुप्त (सन् ६५० ई० — सन् १००० ई०) के 'तत्रसार' से उस समय के शैव-मत के दार्शनिक तथा उपासनापरक तथ्यो का विशेष विवेचन उपलब्ध होता है। उस मे शिव की महिमा का गान है। शैवमत के प्रकाण्ड पडित राजानक शितिकण्ठ (तेरहवीं शताब्दी) ने तत्कालीन दार्शनिक शैव-सिद्धान्तो का ग्रपने ग्रन्थ 'महानयप्रकाश' मे उल्लेख किया है जिससे प्रचलित योग की ग्रवस्थाग्रो तथा ग्राघ्यात्मिक मिजलो (सोपानो) का ज्ञान होता है, किन्तु लोक-मान्य शैवमत भ्रातियो तथा विधि-विधानो का ही दर्शन-मात्र बनकर रह गया था ग्रीर तभी ग्यारहवी शताब्दी मे ही कश्मीर की सामाजिक एव राजनीतिक विश्वखलता के कारण वह जनता की ग्राघ्यात्मिक मूल मिटाने मे भी ग्रसमर्थ रहा। तात्रिक-धर्म की प्रधानता हो चली थी। दार्शनिक मूल्यो से रहित मिथ्या विश्वसास-पूर्ण इन तथ्यो का महत्व सामान्य जनता के लिए कम नही था। ग्रात्मा-परमात्मा के मिलन की ग्रेम-कथा के सिद्धान्त को रहस्य-वाद का जामा पहनाना ही इसका मूलोहेश्य था। तत्रिन-वास्त्र को वेदो की तरह

र. The religious beliefs were pettified into-rigid saiva rites
and rituals conducted under the supervision of Brahmans
—ए हिन्दी आफ करमीर, प० ४६४।

२. स्थिति-काल के लिए द्रष्टव्य-हिन्दी-साहित्य का वृहत् इतिहास,डा० राजबली पाडेय, नागरी प्रचारिगो सभा, काशी, (सवत् २०१४ वि०), पृ० ५१८।

३. उपयजाल न शिव प्रकाशयेद्, घटेन कि 'न भाति सहस्त्रदीधिति:। विवेचयन्तित्थमुदार दर्शन, स्वय प्रकाश शिवमाविशेत्क्षणात्।। तत्रसार, ग्रभिनवगुप्त, रिसर्च हिपार्टमेट जम्मू व कश्मीर सरकार (सवत् १९७४ वि०), द्वितीयमाहि कम, पृ० १।

४. स्थिति-काल के लिए द्रष्टव्य-कग्रशिरिह ग्रदवग्रच तग्ररीख, पृ० १३४।

५. श्रमाकलामलेट्यानु परावेन. सेतुकन्वमागे पिवशेत, श्रव्टि उदयु चन्दगलावेन, शाता कुलदेशी परिशेत । महानयप्रकाश, राजा-नक शितिकण्ठ, सपादक, महामहोपाच्याय प० मुकुन्द राम शास्त्री, प्रकाशक, जम्मू व कश्मीर सरकार (सन् १६१८ ई०), प० १०० ।

६ दि वर्ड माफ लल्ल, मार० सी० टेम्पुल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, (सन् ई० १९२४), पृ० ६४।

Of no philosophical importance, but of great interest to the history of superstition, are the Tantras, the essence of which is to clothe in the garments of mysticism, the union of the soul with God or the absolute, the tenets of eroticism.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री भाफ सस्कृत लिट्टेचर, पृ० ४८१।

ग्रयोख्येय कहा जा रहा था। उम समय केवल मिक्त मे ज्ञान की ग्रत्यिक प्रधानता मिली हुई थी। योग तथा ज्ञान की क्रियाएँ जनसाधारण के लिए एक गोरखबन्बा वन रही थी। इसी कारण इस्लाम के सिद्धान्तो का यहा सूफियो द्वारा प्रचार हुग्रा जिसके लिए जनता पहले ही तैयार थी। ज्ञाहमीर की राज्य-प्राप्ति तक कश्मीर मे लोगों ने इस्लाम-धर्म ग्रहण किया था ग्रीर चौदहवी शताब्दी के ग्रन्त मे यहा पूर्ण-रूप से इस्लाम का प्रचार हो चुका था।

करमीर में इम्लाम-धर्म का प्रवेश मुस्लिम-शासन के स्थिर होने से पूर्व ही हो चुका था। निम्न जातियों को विधर्मी बनाया जा रहा था। ऊच-नीच के बधन का खण्डन इस्लाम द्वारा हो रहा था। बाह्यगों द्वारा प्रचारित कई विधि-विधानों को प्रव तक कई निम्न श्रेगियों ने तिलाजिल दे दी थी और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था।

डितिहासकार जोन राज ने जनता के धर्म-परिवर्तन के इस दु:ख को इन शब्दों में व्यक्त किया है, जैसे ग्राघी वृक्षों को जड़ से उखाड़ती है ग्रीर टिड्डी दल ग्रनाज को समाप्त करता है, उसी प्रकार यवनों ने कश्मीर की परम्परा को ममाप्त किया। समय के साथ-साथ निम्न-स्तरीय जातियों ने परम्परा से चली ग्राने वाली विधियों का परित्याग किया तथा वे इस्लाम-घर्म की मतावलम्बी बन गई। इस्लाम ने हिन्दु ग्रों के विधि-विधानों, विश्वासों, घामिक परम्पराग्रों, ऊंच-नीच की भावनाग्रों तथा मूर्ति-पूजा पर कुठाराघात किया। भारत में भी

योजना, मासिक पत्रिका, जम्मू व कश्मीर सरकार, दिसम्बर, १६६०, पृ० १२।

R. The teachings of Islam as carried to Kashmir by the sufis found a ready response from the general populace By the time Shahmir ascended the throne, there seems to have been a fairly strong Muslim community in Kashmir and by the end of the 14th century the adoption of Islam by the great mass of the population became an accomplished act.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४६२।

<sup>3.</sup> The lower castes gave up the performance of prescribed ceremonies, and accepted Islam

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पू ० ५०१। ४. As the wind destroys the trees and the locusts the shalicrop, so did the Yavanas destroy the usages of Kashmir.

<sup>--</sup> किंग्स ग्राफ कश्मीर, पृ० ५७।

इससे ग्रधिक भिन्न स्थिति न रही । इतना होने पर भी इस्लाम-धर्म को स्वीकार्य करते हुए कुछ कश्मीरी हिन्दू सामाजिक कृत्य एव विवाहोत्पव प्राचीन परिपाटी से मनाते रहे । वे व्यथन्वाह (वितस्ता त्रयोदशी) श्री पचमी, गर्ग-चक्र एवं चैत्र श्रादि सम्बन्धी उत्सवो को पूर्ववत् मनाते थे । कश्यो ने मूर्ति-पूजा का भी परित्याग नही किया ग्रीर प्राचीन धर्म-स्थानो की भी यात्रा करते रहे ।

सरकारी पदी पर धासीन रहने के कारण ब्राह्मणों ने इस्लाम के बढते हुए प्रचार का विरोध नहीं किया। इससे दोनों घर्म हिन्दू-घर्म तथा इस्लाम-घर्म एक दूसरे के सन्तिकट धाने लगे और सूफियों का प्रभाव बढता गया। नये मूल्यों का जन्म होता गया और पुरातन एवं नवीन का सम्मिश्रण होने लगा। कुछ पूर्ववर्ती सुल्तानों ने मूर्ति-पूजा को समावृत किया। हिन्दू मुस्लिम सन्तों तथा मुसलमान हिन्दू सन्तों के प्रति श्रादर की भावना देखने लगे।

सैयदो की घामिक-असिह्ब्युता के कारण हिन्दुओ पर अत्याचार होते रहे।
मुल्तान सिकन्दर ने कई मिन्दरों को घराशायी करवा दिया। मुल्तान सिकन्दर
के मंत्री सुहमट्ट ने भी हिन्दू-मिन्दरों को गिरवा दिया, यद्यपि वह इससे कुछ
समय पूर्व ही मुसलमान बना था। हिन्दुओं को बलात् मुसलमान बनाया जाने
लगा। उन्हें घर्म-परिवर्तन के लिये या विनिष्ट होने अथवा पलायन के लिये
वाध्य किया जाता था। इस घामिक असिह्ब्युता के प्रति सैयद मीर मुहम्मद
हमदानों ने मुल्तान सिकन्दर को सचेत करके इस दुष्कर्म से बचाया। परवर्ती
सुल्तानों के समय में शिया, सुन्नी अगडा चलता रहा, लेकिन जैन-उल-आब्दीन
ने बाह्यणों का सम्मान करते हुए हिन्दू-मुस्लिम उत्सवों में समान रूप से भाग
लिया।

<sup>?.</sup> They also continued to celebrate their festivals of Gana-Cakra, Vyathtruvah, Sri Pancami Many of them did not totally give up idol worship and continued to have reverence for their old places of worship and pilgrimage.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५०२।

R. The Hindus respected Muslim saints, while the Muslims looked upon Hindus Sadhus with reverence.

<sup>---</sup>कश्मीर ग्रण्डर'दि सुन्ताज, पृ० २२४।

<sup>3.</sup> Of course Sayyid Mir Mohammad Hamdani looked with disfavour on the policy and it was on his advice that Sikandar Changed it forthwith

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री साफ कश्मीर, पृ० ४८५।

भारत की माति कश्मीर में भी वेदान्त तथा तसच्छुफ का मेल रहा । जैवमत का प्रभाव कश्मीरी जनता पर दृढ रूप से पडा था, इसिलये राजनीतिक
उथल-पुथल की अपेक्षा भी यहां को साधारण जनता ने दोनो सूफीमत व शैवमत
को मानव कल्याण का उपयुक्त साधन समका । उनकी समक में ग्रा गया कि
परम शिव तथा अल्लाह-अकबर एक ही स्वर का सगीत समुपस्थित करते
हैं। सोऽहुम्, शिवोऽहुम् तथा अनल्हक एक ही शब्द के पर्याय हैं। एक और
शैवमत के तथा दूसरी और सूफीमत के विभिन्न सम्प्रदाय दृष्टिगोचर हो रहे थे।
दोनों का विश्वास कुछ सर्वमान्य तत्वो पर था जिनका प्रचार यहां के सूफी-सन्तो
ने किया। हिन्दू-धर्म से प्रभावित कश्मीर के इस्लामी ऋषियों ने सन्यास एव
ब्रह्मचर्य-पालन के साथ-साथ वनो और गुफाओं में तपस्था में लीन होने, खाद्यान
के लिये पशु-पक्षियों की हत्या न करने, वन्य सब्जियों पर निर्वाह करने तथा
योग की क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

मुगल शासको ने वार्मिक सहिष्णुता दिखाई। अकबर तथा जहागीर के समय कश्मीर-घाटी में लगभग दो हजार ऋषि थे। दाराशिकोह ने श्रीनगर में सूफीमत के महाविद्यालय तथा एक वैद्यशाला का निर्माण कराया। न केवल भारत में अपितु कश्मीर में भी श्रीरगजेंब की वार्मिक ससहिष्णुता एक समान रही।

गुरु नानक देव ने भी करमीर की यात्रा की । उनके साथ हस्सू सुनार तथा सीहान छीपी भी थे । इस दल ने श्रीनगर (कश्मीर) मे पहुच कर अपनी अमृत

मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टब्य-शैवमतुक त तसन्वुफुक इम्तजाज-रेडियो वार्ता।

The Islamic Rishis of Kashmir had been greatly influenced by the Hindu religion... withdrawing from the world, practising celebacy, undergoing penances in caves and jungles, refraining from killing birds and animals for food or eating living on wild vegetables... Endevourced to follow the Yogic practices of the Hindus.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री भ्राफ कश्मीर, पृ० ५०२।

<sup>3.</sup> In the time of Akbar and Jahangir there were about 2,000 Rishis in the Valley.

<sup>—</sup> कश्मीर ग्रण्डर दि सुल्ताज, पृ० २२।

Darashikoh, for instances established a college of sufism and also an observatory in Srinagar.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४७६-।

वागी का प्रचार किया। मैं काल्फ महोदय का कथन है कि सिक्खों का एक शिष्ट-मण्डल गुरु धर्जुन देव से मिलने आया। उसने शिकायत को कि कश्मीर के पिडत उन्हें उनकी वागी का पाठ करने में रोककर संस्कृत के ग्रन्थों का मनन करने तथा पूजा-विधि अपनाने के लिये बाध्य करते हैं। उनकी बात न मान ली जाने पर उन्हें निष्कासन की धमकी दी गई है। ऐसा सुनकर गुरू अर्जुन देव ने माधों सोढी को गुरु-बागी का प्रचार करने के लिये कश्मीर भेजा। सिक्खों के छठे गुरु श्री हरगोबिन्द भी यहा सन् १६४५ ई॰ में पधारे थे। उन्होंने इस्लाम में दीक्षित कई हिन्दुओं का पूनरुद्धार किया।

श्रठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी मे विद्यमान मेदमाव वाले साम्प्रदायिक श्राडम्बर के बीच कश्मीर के मूफी-कवि अपनी प्रेम-गाथाश्रो एवं मुक्तकं रच-नाश्रो द्वारा श्राध्यात्मिक उल्लास का व्यापक सदेश प्रसारित करते रहे।

#### ख-ग्रालोच्यकाल में भारत की धार्मिक परिस्थित

भारत में मुसलमानों के आक्रमणों के समय ब्राह्मणों में शैंव एव शाक्त आदि विभेद हो चले थे और क्षत्रियों में तो आपस की छीना-फपटी नगी थीं। वौद्धमत विकृत होकर वज्जयान सप्रदाय के रूप में देश के पूरबी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। नाथपथी जोगी पिच्छमी भागों में रमते चले आ रहे थें। सामान्य जनता की वर्म-भावना दबती चली जा रही थी और वर्म से

Guru Nanak was accompanied by Hassu, a smith, and Sihan, a Calico printer. The party went as far as Srinagar in Kashmir and made many converts

<sup>---</sup>कशीर, द्वितीय भाग, पृ० ७००।

A Sikh deputation from Srinagar representing to Guru Arjan Dev said that the Pandits of Kashmir were advising them to discontinue the reading of his Hymns, and to turn their attention to Sanskrit sacred, compositions and Hindus worship. The Pandits otherwise threatened them to excommunicate them

<sup>---</sup>कशीर, दूसरा भाग, पृ० ७०१।

३. हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १७० ।

४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचारिगाी सभा, नवां सस्करण (स॰ २००६ वि॰), पृ० ७।

थ. वही, पु०६०।

उसका हृदय हटता जा रहा था। शकराचार्य (सन् ई० ७८८-८२०) के प्रबल प्रहारों से बौद्ध-धर्म को श्रत्यधिक ग्राधात पहुचा ग्रौर वह अब तत्र, मत्र, तत्र की सिद्धियों के चक्र में ही पड़कर रह गया। उसने महायान, वष्त्रयान, सहजयान ग्रौर मत्रयान ग्रादि कई रूप धारण किये। इन सम्प्रदायों का व्यावहारिक पक्ष वडा ही ग्रनिप्टकारी सिद्ध हुग्रा। वह करामात का ग्रुग था। उन दिनों सिद्धों तांत्रिको एव नाथपथियों का पूरा ज़ोर था।

मिद्ध और नाथपथी जोगी वाहरी विधि-विधानो, तीर्थाटन तथा पर्व-स्नान ग्रादि की निस्सारता का उपदेश दे रहे थे। वे जनता की दृष्टि मे आत्म-कल्याएा के सच्चे कर्मों की ग्रोर ले जाने की ग्रपेक्षा उसे कर्मे केत्र से हटाने मे ही लगे हुए थे। ग्रवं-शिक्षित एव ग्रशिक्षित जनता पर उनकी वानियों का प्रभाव पड रहा था। नाथ-पथ कुडलिनी, इडा, पिंगला, सुषुम्गा ग्रादि के सहारे 'भ्रनहद' नाद मुनने की रीति को भी प्रस्तुत कर रहा था। सिद्ध वच्चयानी सप्रदाय से सम्बन्ध रखते ये ग्रीर तात्रिक पथ के ग्रनुयायी थे। योगी लोग शिव के ग्रारायक थे।

मुसलमानों के वढते हुए आतक ने जनता के साथ साहित्य को भी अस्थिर कर दिया था। ऐसे अनिश्चित काल में हिन्दू जनता के हृदय में जिस भय और आतक को स्थान मिल रहा था, वह उनके धर्म को जर्जरित कर रहा था। धर्म की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुओं के पास रह ही नहीं गई थी।

फलत. एक महान् घार्मिक आन्दोलन उठ खडा हुआ जिसका प्रभाव देश के कोने-कोने मे पडा। इस आन्दोलन को इतिहास मे वैष्ण्व आन्दोलन कहा जाता है।

जगत्प्रसिद्ध शकराचार्य ने जिस श्रद्धैतवाद (ब्रह्म से विभिन्न कोई सत्ता नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है श्रीर जगत भी ब्रह्म ही है, माया ब्रह्म की ही शक्ति है जिसके कारण ब्रह्म श्रीर जीव का स्रभेद प्रतीत नहीं होता) का निरू-पण प्रम्तुत किया वह भिक्त के सन्निकेश के उपयुक्त नथा। भिक्त के मार्ग

१ हिन्दी माहित्य युग और प्रवृत्तिया, शिवकुमार शर्मा, अशोक प्रकाशन, प्रथम सम्करण (सन् १९६२ ई०), पृ० १४।

२. सूफीमत साघना और साहित्य, पृ० ४०७।

३ सूफीमत ग्रीर हिन्दी सिहत्य, डा॰ विमल कुमार जैन, हिन्दी ग्रनुसन्धान परिपद्, दिल्ली विश्व विद्यालय दिल्ली (सन् १९५५ ई०), पृ० ८९।

४. हिन्दी सहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहाम, डा॰ रामकुमार वर्मा, प्रकाशक, राम नारायगुलाल, नृतीय संस्करण (सन् १६५४ ई॰), पृ॰ १६१।

हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १७८।

को रामानुजाचार्य, निवाकांचार्य, मध्वाचार्य तथा रामानन्द आदि महात्माओं ने प्रशस्त किया जिस में तत्कालीन हिन्दू जनता की आस्था बढती गई। वैष्णव-धर्म के तत्कालीन विकास में महाप्रभु चैतन्य तथा वल्लभाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चैतन्य का उपदेश-क्षेत्र बग-भूमि था और उनका प्रभाव भी वगाल में ही अधिक पडा। चैतन्य की भिक्त प्रम और मोदमयी है। कर्म की जटिलता से वह दूर ही रही।

राज्य-स्थापना के पश्चात् मुसलमानो तथा हिन्दुश्रो के परस्पर भावो श्रौर विचारो का श्रादान-प्रदान प्रारम्भ हो गया। मुसलमानो के एकेश्वरवाद श्रौर उदार श्रातृगाव से हिन्दू बहुत कुछ प्रभावित हुए श्रौर उपासना के क्षेत्र में श्रन्त्यजो को स्थान मिला। जनता का ज्यान श्रनेक देवी देवताश्रो से हटा। देज मे सतो के एक नये दल का प्रार्दु भाव हुआ। उनकी सरलता एव भावो की उदारता से जनता प्रभावित हुई। हिन्दू भौर मुसलमानो पर उनकी वास्ती का प्रभाव पडा। उनके उपदेश मानव-प्रकृति की कश्सा एव निष्कपट वृत्तियो पर श्रवलम्बित थे। साथ ही उपासना के लिए इन सतो के निगुँ शा ब्रह्म का श्राघार बना लिया था जिसके कारसा जातीय, सास्कृतिक श्रथवा घामिक सवर्ष या मत-भेद की सभावना भी बहुत कम रह गई थी। इन सतो ने योग श्रादि की कियाश्रो का भी श्रपने सप्रदाय मे प्रचार किया परन्तु सामान्य जनता ने इनकी सरल शिक्षा श्रौर उदार-वृत्ति को ही श्रविक ग्रह्म किया। सुफियो ने भारतीय श्रव्वतवाद को श्रपने ढग से श्रपनाया श्रौर प्रेम-स्वरूप निराकार ईश्वर का प्रचार किया। इन पर योग का प्रभाव भी स्पष्ट है। "

'सूकी किन उदार हृदय थे, अत उनके प्रेमाख्यानो मे कट्टरता के कम दर्शन होते हैं। तत्कालीन प्रचलित घामिक सम्प्रदायों का प्रभाव उनपर स्पष्ट देख पडता है। भारत में जायसी जिस प्रेम-तत्व का प्रचार करता रहा, कश्मीर में वहीं कार्य शेख-नूर-उद्-दीन (नुदर्योश) ने किया। अमीर खुसरो (१३ वी शताब्दी) ने जिस पारस्परिक मेल-जोल का सूत्रपात्र किया था, कश्मीर में लल्लद्यद (लल्लेश्वरी) ने उसी आध्यादिमक महानता का निकसित रूप प्रस्तुत किया।

१ हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० १८२।

२. वही, पृ० १७८।

३. वही, पू० १८३।

४. हिन्दी साहित्य, युग ग्रौर प्रवृत्तिया, पृ० ८७।

प्र. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १८०।

६. मूल कश्मीरी के लिए इप्टब्य-शैवमतुक तग्रतसब्बुफुक इम्तजाज, रेडियो वार्ता ।

हिन्दुग्रो ग्रीर मुसलमानो को एक बनाने के लिए सिक्स घर्म का प्रादुर्भाव हुग्रा था परन्तु मुसलमान जासको की सकीर्ण नीति के कारण मुसलमान सिक्सो के घोर विरोधी बन वैठे। ग्रं ग्रंगेजो के साथ ही यहा ईसाई मत का प्रचार होने लगा। प्रकट रूप से उन्होंने भारतीयों के वार्मिक विचारों पर कोई ग्राधात नहीं किया, किन्तु विजेता की शक्ति का प्रभाव विजितों पर पडे बिना कैसे रह सकता था। लार्ड वैलजेनी के समय में बाइबल का ग्रनुवाद सात देशी भाषाग्रों ये प्रकाञित किया गया। कलकत्ते में एक विश्वप तथा चार पादरियों की नियुक्ति हुई जिस के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रकाञित पुस्तकों से प्रचार-कार्य गढा। अग्रेजी शिक्षा का प्रचार घीरे-घीरे वढने लगा। हिन्दी को राज्याश्रय न मिल सका ग्रीर उर्दू ग्रंदालती भाषा बन गई। ग्रंगेजों के रहन-सहन ग्रीर ग्राचार-विचार का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब पडा।

#### ग-धार्मिक परिस्थिति : तुलना

मुसलमानो के धागमन से पूर्व ही कश्मीर तथा भारत मे बौद्धधर्म की विकृति हो चुकी थी। कश्मीर मे शैवमत श्रौढावस्या को प्राप्त हम्रा था तथा वहां तात्रिक सावनो का प्रचार बढ गया था। भारत मे मिद्धो तथा नायो द्वारा तीर्थाटन, वाह्य विधि-विधान की क्रियाध्रो तथा पर्व-स्नान भ्रादि की निस्सारता का उपदेश फैलाया जा रहा था। दोनो स्थानो की जनता का हृदय घर्म से हट रहा था। सूफी-सन्तो के ग्रागमन के कारणा कश्मीर मे शैवमत तथा तसव्बुफ का ग्रीर भारत मे वेदान्त तथा तसव्बुफ का सम्मिश्ररा हुआ और प्रेम तत्व का प्रचार वढ गया। कश्मीर और भारत मे हिन्दू-मुस्लिम एक्य के लिए सतवर्ग का प्रादुर्माव हुआ। सुफी-सत सरल-जीवन व्यतीत करते थे प्रौर प्रपने प्रेमाख्यानो द्वारा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का प्रचार करते रहे। भ्रमीर म रो ने इसका सुत्रपात भारत में किया और कञ्मीर में लल्लद्यद (ल्ल्लेश्वरी) ने श्राघ्यारिमक महानता का प्रकाश फैला दिया। जायसी की भाति ही कव्मीर मे जेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योज) ने दोनो जातियो को प्रेम-सन्देश सुनाया। भारत में भक्ति-ग्रान्दोलन का प्रभाव प्रायः ग्रठारवी शताब्दी तक रहा जब कि कम्मीर मे इसकी ग्रक्षुण्ए। घारा चौदहवी शताब्दी से बीसवी शताब्दी तक निरन्तर चलती रही।

मुगलो ने धार्मिक सहिप्णुता का परिचय विया। सिक्ख गुरुग्नो ने भारत में हीं नहीं ग्रिपितु करमीर में भी श्रपनी श्रमृत-वाणी का प्रचार किया। श्रग्नेजों के श्रागमन में ईसाई-मत का प्रचार बढने लगा। उनके श्राचार-विचार एव शिक्षा के प्रचार का प्रभाव न केवल भारत श्रपितु कञ्मीर पर भी पड़ा।

१. हिन्दी भाषा भ्रौर साहित्य, पृ० १८४।

## (४) सूफीमत का विकास

विद्वानों ने सूफीमत का व्यवहार मुस्लिम-रहस्यवाद के लिए किया है। इस्लाम के रहस्यावादी (सूफी) नाम से प्रख्यात है और सूफियों के दर्शन को तसन्बुफ कहा गया है। सूफीमत की व्युत्पित्त के सम्बन्ध में विद्वानों का गहरा मतभेद है। 'सूफी' शब्द की व्युत्पित्त के विषय में कुछ लोगों की घारणा है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक तुफ्फा (चबूतरा) था, उसी पर बैठने वाले फकीर सूफी कहलाए। दूसरे लोगों का विचार है कि सूफी शब्द के मूल में सफ (पिनत) है। उनके अनुसार वे लोग सूफी कहलाए जो निर्ण्य के दिन पितत्र एवं ईश्वर-भक्त होने के कारण अन्य व्यक्तियों से पृथक्-पिक्त में खंडे किए जायेंगे। वि

तीसरे दल की यह घारणा है कि 'सूफी' वस्तुत स्वच्छ झौर पवित्र होते है, सफा होने के कारण उनको सूफी कहते हैं। चौथे दल के विचार से सूफी-गब्द सोफिया (ज्ञान) का रूपान्तर है, ज्ञान के कारण ही उनको सूफी कहा जाता है, पर ग्रिषक्तर विद्वानों का मत हैं कि 'सूफी' शब्द वास्तव में सूफ (ऊन) से बना है। ' अलवरूनी (जन्म काल सन् ई० ६७३) ने भी सूफी जब्द पर विचार किया है। 'सूफ' (ऊन के ग्रंथ में) जब्द से 'सूफी' शब्द बना, यह मान्यता उसके समय में थी। पर उसने वह मत प्रकट किया कि उच्चारण में विकृति के

१. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० १।

२. हिन्दी साहित्य कोज, भाग प्रथम, प्रधान सपादक, घीरेन्द्र वर्मा, वाराणसी, ज्ञानमण्डल लि॰ (द्वितीय सस्करण सवत २०२० वि॰), पृ० ६३६।

३. सूफी मत ग्रीर हिन्दी-साहित्य, पृ० १।

४. तसव्वुफ अथवा सूफीमत, चद्रवली पाडे, सरस्वती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० ४।

काररा 'सूफी' शब्द का ब्यवहार 'सूफ' से किया जाने लगा। अाघुनिक काल के विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि वास्तव में सूफी गब्द सूफ से बना है। ब्राउन महोदय का कथन है कि यह बिल्कुल निन्चित है कि सूफी शब्द की च्युत्पत्ति 'सूफ' (कन) से हुई जो फारसी जब्द है तथा जिसका ग्रर्थं कन या पश-भीना से है। फारसी मे रहस्यवादी साधको को 'पश्चमीना पोश' (ऊन धारण करने वाला) कहा गया हैं। इससे भी इस मत की पुष्टि होती है। अनेक मुस्निम भ्रालिमो ने भी इसे स्वीकार किया है। अह् ल सुफ्फाह, सफ्फे अव्वल, सोफिस्ता ग्रादि से भी 'सूफी' शब्द के बनने की बात कही जाती है, लेकिन वे अधिकाश लोगो को मान्य नहीं। अब 'सूकी' का प्रयोग मुस्लिम सत या फकीर के लिए ही नियत-मा हो गया है ' यह 'शब्द' मूलतः अरब और ईराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चीगा पहनते थे। इनका विरक्तो और सन्यासियो जैसा साघनापूर्ण जीवन या तथा कदाचित् इसी कारण ये लोग मुस्लिमो की ग्रग्रिम पक्ति मे ठहराने के ग्रधिकारी थे। कुछ लोगो का कहना है कि सर्वप्रथम 'सूफी' शब्द का प्रयोग करने वाला श्रबू हाशिम सूफियान (मृत्यु सन् ७७७ ई० के नगभग) था। लुई मासिओ ने इस सम्बन्ध मे श्रवू हाशिम के समकानीन जाविर इब्न हैयान का भी नाम लिया है। मासिको ने माना है कि इसका प्रयोग ग्रव्दक ग्रल् सूफी ने (जिसकी मृत्यु सन् ८२५ ई० मे हुई थी) किया है। पहले व्यक्तियों के नाम के साथ यह शब्द जुड़ा हुम्रा मिलता है। लेकिन बाद मे चलकर व्यापक भाव से रहस्वादी साधको के लिए इसका प्रयोग होने लगा । ग्राज भी इसी ग्रयं मे इसका प्रयोग होता है ।"

इस्लामी धर्म तथा शासन सम्बन्धी सस्थाओं के अध्यक्ष मुहम्मद का निघन

१ मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, डा॰ श्याममनोहर पाडेय, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ॰ ४।

२. ए लिट्रेरी हिस्ट्री ग्राफ प्रियन लिट्रेचर इन मार्डन टाइम्ज, (सन् १५०० ई०—सन् १६२४ ई०), ई० जी० ब्राउन, ग्रनुवादक-एस० वहज-उद्-दीन ग्रहमद, उस्मानिया यूनिविसटी, ग्रजुमने तारीख उदूँ, दिल्ली (सन् ई० १६३६), पृ० ३४।

३. तसव्बुफ ग्रथवा सूफीमत पृ०१।

४. हिन्दी साहित्य कोण, भाग १, पृ० ६३६।

५ तसन्बुफ ग्रथवा सूफीमत, पृ०१।

६. हिन्दी साहित्य ' युग धौर प्रवृत्तियां, पृ० १३४।

७. हिन्दी साहित्य कोग, माग १, पृ० ६३६।

प्रजून, ६३२ ई० को हुग्रा। उनका देहावसान हो जाने पर उनके उत्तरा-घिकारी खलीफाम्रो का युग ग्रारम्भ हुग्रा भौर वे इस्लाम-धर्म का उत्तरोत्तर प्रचार करते गए तथा उनके प्रयत्नो द्वारा वह ग्ररब देश से लेकर क्रमशः शाम, फिलिस्तीन मिस्न, ईरान, स्पेन एव तुर्किस्तान ग्रादि देशो तक शीघ्र फैंल गया। र धार्राम्भक चार खलीफा धर्यात् धब्बकर (मृ० ६३४ ई०), उमर (मृ ६४३ ई०), उसमान (मृ ६५५ ई०) एव अली (मृ० ६६६ ई०) अत्यन्त सीघे एव शान्त प्रकृति के थे। अली के अनन्तर आने वालों में इस प्रकार की व्यक्तिगत विशेष-ताधो का प्राय ग्रभाव-सा दीखने लगा ग्रीर वे वामिक-प्रचार से कही ग्रधिक राज्य-विस्तार एव शासनाधिकार की प्राप्ति ग्रादि बातो की ही भीर प्रवृत्त होते जान पडे। फलतः रसूल तथा उक्त प्रथम चार खलीफाश्चो के जीवन का आदर्श क्रमशः लुप्त होता गया धौर घर्म की भावना मे बाहरी वातो का भी समावेश होने लगा । मुहम्मद साहब के समय से ही लगभग ४५ व्यक्तियों ने मक्का मे अपने जीवन मे ध्यान-धारणा को ही सब कुछ समभ लिया था। अबुलफिटा नामक इतिहासकार कहता है कि ये महान् ब्रात्माए 'ब्रशाबी सफा' (वर्म-स्थान या पूजा-मदिर में बैठने वाले) ही सूफी कहे जाते थे। वे वही रहते थे तथा मुहम्मद साहव के साथ भोजन ग्रादि भी करते थे किन्तु उन्हे सूफी नाम से पुकारा जाना मुहम्मद साहब के निधन के दो सौ वर्ष पश्चात् ही प्रारम्भ हुमा।

सूफीमत का उद्भव तत्कालीन वातावरण की प्रतिक्रिया में हुआ। जब कुरान शरीफ एव हदीस के बाघार पर अनेक भाष्यों और विवृत्तियों की रचना होने लगी तथा काजियों के द्वारा उनके अनुसार न्याय-निर्णय भी कराये जाने लगे और तब श्रन्ध-विश्वास की मात्रा बढ गई। तभी सातवी शताब्दी का श्रन्त होते-होते सूफी-धर्म का जन्म हुआ। प्रारम्भ में सूफीमत में दर्शन का

१. हिन्दी प्रेमास्थानक काव्य, डा॰ कमलकुल श्रेष्ठ, स॰ भवन, इलाहाबाट, नवीन संस्करण (सन् १६६२ ई॰) पृ॰ ६३।

२. सूफी-काव्य-सग्रह, प० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृतीय संस्करण (शक १८८०) पृ० १६।

३. सूफी काव्य-सग्रह, प० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृतीय संस्करण (शक १८८०) प्० १६।

४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव और काव्य, पृ० २-३।

५. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २०।

६ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ६८।

प्रवेश नहीं था। इन्लाम एक प्रवृत्तिमूलक धर्म था। पहुँ वार इसमें कित्यय ऐसे व्यक्ति सामने ग्राये जिन में भिक्त का सिन्नवेश हुग्रा। ग्रात्मा का शुद्धीकरण प्रारम्भ हुग्रा। उन्होंने कुरान में ग्रपनी किसी वात का समर्थन न पाने पर हदीसों का हवाला दिया। राविया में सर्वप्रथम प्रेम-दर्शन का उदात्त-रूप सामने ग्राया ग्रीर वह कह उठी—खुदा के प्रेम ने मुक्ते इतना ग्रिभभूत कर दिया है कि मेरे हृदय में ग्रन्य किसी के प्रति न तो प्रेम शेष रहा, न घृणा शेष रही। उसने माधुर्य-भाव की स्थापना सूफीमत में की। शामी परम्परागत इश्क को सूफीमत ने ग्रपना लिया।

जिस वासना, भावना या घारणा के ग्राघार पर सूफीमत का प्रासाद खड़ा किया गया उसके मूल मे प्रेम का निवास है। प्रेम पर सूफियो का इतना व्यापक ग्रीर गहरा ग्राधकार है कि लोग प्रेम को सूफीमत का पर्याय समभते है। सूफीमत का प्रथम-युग तापसी जीवन का समय था। उस समय के सूफियों ने ग्रापने सभी सिद्धान्तों का कुरान एव मुहम्मद साहव के जीवन से निकला हुग्रा वतलाया। जिक्र (स्मरण) का उल्लेख कुरान मे है। जेहाद (घार्मिक युद्ध) भी कुरान मे मिलता है जिसका साधारण ग्राथं ईश्वरीय मार्ग के लिये प्रयत्न करना है। सूफी-सन्तों ने यह ग्राथं लगाया कि पतनोन्मुख प्रवृत्तियों से लड़ना ही जेहाद है। प्रकृति की ऐकान्तिक गोद मे ही सूफीमत का विकास हो रहा था। इस समय तक सूफीमत एव इस्लाम मे कोई विमेद नहीं माना जा रहा था।

हितीय युग का ग्रारम्भ होने के समय तक भारतीय विचारघारा का प्रचार वढने के साथ-साथ सूफियो की मनोवृत्ति मे परिवर्तन दिखलाई पडने लगा। ग्रव तक ग्रव्वास वग वाले मुम्लिम शासक दिमश्क की ग्रपेक्षा बगदाद को ग्रपनी राजधानी बना चुके थे। उनके प्रसिद्ध मत्री वरमक ने बौद्ध-मत तथा हिन्दू विचारों को प्रश्रय दिया। उनके वादगाह मामू ने ग्रपने दरवार मे भिन्न-भिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को ग्रध्यात्मक-विषयक प्रश्नों पर विचार-वि्निमय करने के लिये उत्साहित किया, जिमका प्रभाव नव-विकसित सूफीमत के ऊपर भी विना पडे नहीं रह सका ग्रौर ग्रनेक वातों पर तर्क-वितर्क करने की प्रगाली चल पडी। इतना ही नहीं, इनके दूसरे वादशाह हाँर रशीद के राजत्वकाल से

१ मध्य-युगीन प्रेमास्यान, प्० १।

२. वही, पृ० ४।

३. जायमी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १।

४. तमव्वुफ अथवा सूफीमत, पृ ४।

५ हिन्दी प्रेमास्यानक काच्य, पृ० १०६-१०७।

६. मूफी-काव्य-मग्रह, पृ० २३।

कितपय यूनानी दार्शनिकों के प्रसिद्ध एवं प्रमुख ग्रन्थों का अनुवाद-कार्य प्रारम्भ हुआ। साथ ही वेदान्त-दर्शन और वौद्ध दर्शन के अनुशीलन एवं प्रध्ययन कर लिये जाने के कारण इस्लाम-धर्म के क्षेत्रों में नितान्त नए विचार-स्रोतों का प्रवेश हुआ। इस समय ईरानी संस्कृति, ईसाइयों का भाव-योग तक प्लोटिनस का नव-अफलातूनी मतवाद भी अपना-अपना प्रभाव डालते दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस सबके सम्मिश्रण व समन्वय द्वारा एक ऐसी विचारधारा की सृष्टि होती जा रही थी जो सनातन-इस्लामी-धर्म के भीतर एक प्रकार की क्रांति ला देने की ग्रिमिंग्यजिका थी। श्रीर तभी सूफी साधकों का एक अपना पृथक मत 'सूफीमत" के नाम से विकसित हो चला। उसके अन्तर्गत अनेक ऐसी बातों का भी समावेश होने लगा जो मूल इस्लाम-धर्म के प्रचलित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं समभी जा सकती थी। रे

इस समय के प्रसिद्ध सूफी जुलनून मिस्री, वायाजीद अल् बस्तामी, जुनैद, शिबली तथा मसूर वा हल्लाज है। जुलनून मिस्री (मृ० सन् ८५६ ईस्वी) के यूनानी चिन्तन-शैली के अनुसार बुद्धिवादी व्याख्या की प्रशाली प्रारम्भ की। वायजीद अल् बस्तामी (मृ० सन् ८७५ ई०) ने सर्वप्रथम बौद्धों के 'निर्वाश' की भौतिक 'फना' की घारणा प्रचलित की। बगदाद निवासी जुनैद (मृ० सन् ८८६ ई०) ने कहा कि 'तसन्बुफ ईश्वर द्वारा पुरुष में व्यक्तित्व की समा-हिति और ईश्वर तत्व की उद्बुद्धि का नाम है। शिबली ने ईश्वर के अति-रिक्त अखिल विश्व के त्याग को तसन्बुफ कहा है। मसूर का हल्लाज (मृ० सन् ६२२ ई०) ने अपनी सर्वात्मवाद के प्रति आस्था द्वारा भारतीय वेदान-दर्शन के अद्वैत सिद्धान्त की ओर भी सभी का ध्यान अकृष्ट कर दिया। उसने स्वय

१. सूफी काव्य-सग्रह, प्० २४।

२. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, प० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई, प्रथम संस्करण (जून १९६२), पृ० ३।

रे 'Tasawwuf' said Junayd, 'is this that God should make the die from thyself and should make the live in Him'
सुफीमत भौर हिन्दी साहित्य, पु० ४।

V. Abu Bakr Shibli has said. Tasawwuf is renunciation, i. e. guarding Oneself against seeing other than God in both the worlds

<sup>--</sup>वही, पृ० ४।

४. हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान, पृ० ३।

को नत्य कहा । वह 'ग्रनल्हक' हो गया ।

नूिकयों ने साधना में मध्यस्थ की ग्रनावश्यकता प्रतिपादित करके मुल्लाग्रों ग्रादि धार्मिक व्यक्तियों की, महत्ता को ग्राधात पहुचाया। उन्होंने शासकों के ईव्वरीय प्रतिनिधि स्वरूप पर भी ग्राधात किया। फल यह हुग्रा कि ध्रम-सध तथा राज्य-वर्ग दोनों ही इस स्वतन्त्र-चिन्तन के कारण उनके विरोधी हो गये। दोनों ने उनको दमन करने का प्रयत्न किया।

तृतीय युग मे अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सूफीमत के मूलभूत सिद्धान्तों को अपने-अपने डग से प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। इस युग के ग्रन्थकारों में कालावाधी (मृ० सन् १९५ ई०) हुज्वेरी (मृ० सन् १०६२.ई०) एवं गंजाली (मृ० सन् १९११ ई०) के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। कालावाधी ने सूफीमत का प्रकृत स्वरूप निर्णय का समानार्थक ग्रन्थ लिखा जिसके द्वारा उन्होंने यह प्रतिपादित कर दिखाया कि विचारपूर्वक देखने पर यह मत मूल इम्लाम-धर्म का किसी प्रकार भी विरोधी नहीं है। अपितु उसी के सिद्धान्तों का पोषक है। विचारक और साधक हुज्वेरी ने 'कञ्जूल महजूव' (रहस्यो-द्धाटन) का प्ररायन किया। उनके प्रयास से कट्टर इस्लाम तथा सूफीमत का विरोध जाता रहा। गंजाली ने अपने ग्रन्थ 'इह यांचल उलूम' की रचना की। उसने यह बात सफलतापूर्वक सिद्ध की कि निर्धारित आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप भी प्रचलित सूफीमत सम्बन्धी ग्रादशों से किसी प्रकार अधिक भिन्न पडता प्रतीत नहीं होता। अपने प्रयत्नों से उसने मूफीमत की क्रांतिकारी विचार-धाराओं को भी इस्लाम के ग्रन्तगंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। वाद में इसका पर्याप्त प्रभाव पडा।

इसी युग मे सूफीमत के प्रचार मे फारमी के कई कवियों का प्रमुख हाथ रहा जिन में में उमर ख्याम (मृ० सन् ११२३ ई०), सनाई (मृ० सन् ११३१ ई०), निजामी (मृ० सन् १२०३ ई०), ग्रतार (मृ० सन् १२३० ई०), कमी (मृ० सन् १२७३ ई०), सादी (मृ० सन् १२६१ ई०), जिल्तरी (मृ० सन् १३२०ई०), हाफिज (मृ० सन् १३६० ई०) तथा जामी (मृ० सन् १४६२ ई०) के नाम ग्रग्रगण्य है। इन प्रतिभागाली लेखकों ने फार्सी में मसनवियो तथा गजलों की रचना की। इन कवियों के द्वारा फारसी-साहित्य की ग्रामवृद्धि के

१ जायमी के परवर्ती सूफी-कवि ग्रीर काव्य, पृ० १४ . .

<sup>2.</sup> नूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २८।

<sup>.</sup> हिन्दी के सूफी प्रमांख्यान, पृ० ३-४ ।

४ मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० १८।

साथ-साथ सूफीमत का भी प्रवार हुमा। कश्मीरी तथा भारतीय दोनो सूफी-किवयों ने उनके ही ग्रादर्शों से प्रभावित होकर प्रेमाख्यान परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। वस्तुतः तसब्बुफ को जो प्रगति करनी थी, वह तो हो चुकी ग्रीर फिर सोलहवी शताब्दी के ग्रन्तगंत इसका ग्रग्रिम विकास श्रवरुद्ध हो गया।

करपीर तथा भारत में सूफीमत की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं हुई थी। सूफी दरवेश ही इसे पश्चिमी इस्लामी प्रान्तों से यहा पर ले आए। भारत में सूफी-मत के आने से पूर्व उसका इस्लाम धर्म-सघ से विरोध समाप्त हो गया था। अधिकांश सूफी 'बाशरा' हो गये थे। अधुसलमानों की राजनीतिक विजय के साथ-साथ धार्मिक विजय भी होती रही धौर तेरहवी तथा चौहदवी शंताब्दी में ये प्रचारक कश्मीर, दक्षिण भारत तथा बगाल आदि प्रदेशों तक फैल गए।

सूफीमत की यात्रा मे हम तीन मुख्य प्रस्थान पाते है—१ ग्ररब, २ ईरान ३. भारत । ये सूफीमत के प्रस्थान-त्रय कहे जा सकते हैं । इस मत ने ग्ररब में ज्ञानमार्ग सिखलाया, ईरान में ग्राध्यात्मिक प्रेम ग्रथवा भक्ति-मार्ग की घोषगा को तथा भारत में ज्ञान ग्रीर भक्ति के ग्राधार पर कर्म-मार्ग की प्रेरगा दी।

यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम भारत में कौन-सा सूफी-सत ग्राया। बारहवी शताब्दी तक के सूफियों में शेख इस्माइल, सैयद नाथर शाह, शाह सुल्तान खमी, ग्रब्दुल्लाह, दातागजबस्श, नूर-उद्-दीन, बाबा ग्रादिमशाह, मुहम्मद वली ग्राद सत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि स्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, स्वाजा कुतुव-उद् दीन काकी, बाबा फरीद-उद्-दीन ग्रादि को यही पर ग्राकर सत्य का ग्रामास हुग्रा था। है डा० श्याम मनोहर पाडेय का कथन है कि भारत में सूफीमत का प्रवेश हुज्वेरी के ग्रागमन

रै. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टच्य-सूफी शश्चियर, प्रथम भाग, मुहम्मद श्रमीन-कामिल, श्रकादमी श्राफ श्राटंस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन् ई॰ १९६४), पृ २४।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रौर काव्य, पृ १६।

३. वही, पृ० २०।

४. सूफीमत चौर हिन्दी साहित्य, पृ० २५७-२५८।

५. द्रष्टव्य-प्रेमाख्यान काव्य, पृ० १२१।

६. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भीर कान्य, पु० २१।

के माथ हुग्रा । वह ग्रफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था । जनसाधा-रण के विश्वासानुसार सूफीमत के ये प्रथम ग्राचार्य हैं जो भारत ग्राए ।

मूफीमत का प्रसार भारत मे पूर्ण शान्ति तथा अहिंसा के सिद्धान्तो पर चलकर हुआ। उस समय सामन्त प्रथा से जर्जरित मध्ययुगीन भारत की धार्मिक, सामाजिक एव राजनीतिक विचारधारा सकुचित हो गई थी। कर्म-काण्ड की अधिकता, अधिवञ्चास का प्रचलन एव ब्राह्मरा-धर्म की क्लिप्टता तत्कालीन विशेपताए थी। ऐसे ही समय जब सूफियो ने सर्वजनग्राह्म प्रेम-भावना पर आधारित स्वमत का प्रचार किया तो अधिकाश जनता इनकी भ्रोर धाकृष्ट हुई।

१. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० = ।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २१।

इ. वही, पृ० २७।

# (४) सूफी सन्तों का कश्मीर में प्रवेश

मुस्लिम सती तथा सिपाहियों ने जब अपना प्रथम चरण कब्मीर की घरनी पर रखा, उनका स्वागत मित्र-भाव से हुआ। सिपाहियों को यहा के राजायों ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया और सन्तों को अपना धर्म फैलाने की स्वतन्त्रता दी गई। समय की गति के साथ-साथ यहा के ब्राह्मणों ने इस्लाम के बढते हुए प्रचार का विरोध करना व्यथं समका, अत उन्होंने सहनशक्ति तथा सहानुभूतिमय प्रवृत्ति को अपनाया। मुस्लिम-सन्तों ने हिन्दू-योगियों का ससर्ग प्राप्त किया तथा पारस्परिक शास्त्रार्थं चलते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरहवी शताब्दी के अत तक कश्मीर मुमलमानों का एक उपनिवेश वन गया था। नए धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये सौभाग्यवश यह भूमि अत्यिक चर्चरा सिद्ध हुई। परवर्ती हिन्दू राजाओं के कुशासन के समय जनता सतप्त

Rashmir soil, they were received in a friendly manner. The soldiers were employed by the Kings in their armies, while saints were given complete freedom to preach their religion. However, in the course of time, realising the futility of opposition, they were compelled to adopt an attitude of tolerance and good will. Muslim mystics mixed freely with Hindu Yogis and held discussions with them.

<sup>-</sup> कश्मीर अण्डर दि सुल्ताज, पू० २३३।

R. It appears that already by the end of the 13th century there was a colony of Muslims in Kashmir.

<sup>-</sup> वही, पृं० २३५।

यो क्योंकि व्यापार मन्द पड गया था तथा कृषि की दुरवस्था थी। इसके ग्रितिरक्त माधारण जनता प्रभुत्वज्ञाली ब्राह्मणो हारा नियत वाहरी विधिव्यान की क्रिया शो मे पिस रही थी। सामाजिक तथा वार्मिक क्षेत्र मे मानवता-वाट के समर्थक मूफी-सतो हारा यहा के लोग प्रभावित हुए। इन दिनो की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कडमीर मे सूफियो हारा प्रचारित सूफीमत तथा शैवमत का सगम नए सामाजिक सास्कृतिक ग्रादर्श का मूलभूत ग्राधार वना।

कण्मीर मे इम्लामका प्रवेश उस समय हुआ जब इसमें तसव्बुक्त ने पूर्ण्तया अपना स्थान बना लिया था। स्की-सन्तों के द्वारा ही इसका यहा प्रवेश हुआ। ये मूकी-सत कश्मीर से बाहर किमी न किसी मम्प्रदाय-असम्प्रदाय से सविन्धत थे । इस्लाम के प्रमार के साथ ही इन्होंने मूकीमत का भी प्रचार किया। परिशाम यह हुआ कि कश्मीरियों की रग-रग में तसब्बुक्त का रक्त सचिरत होने लगा। जानकाहों के क्रिमक-विकास तथा उनकी साधना जनसाधरणा की प्रिय वस्तु बन गई। भारत में सूकीमत का सर्वाधिक प्रचार इवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी (मन् ११३८ ई० —सन् १२३६ ई०) के द्वारा बारहवी शताब्दी में

Rappily for the new religion it found a fertile soil there to grow and expand in. The people had been groaning under the misrule of the later Hindu rulers, when trade languished and agriculture was at a standstill. To add to their misery there were the crushing burdens of rites and rituals which the dominating Brahmans had laid upon the common man. The general mass of people did not, therefore, find it difficult to embrace the new faith as preached by the sufi dervishas who projected its social and religiou shumanism.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४२२।

The Kashmir of those days was tormented by a political crisis and new socio-cultural patterns were being forged by the inevitable contact of saiva philosophy with sufism as preached by the Muslim mystics.

<sup>—</sup> कब्बीरी लिट्रेचर, रीबिटेड फाम काण्टेम्पोरेरी इंडियन लिट्रेचर, प्रो॰ पृथ्वीनाथ पुष्टा, रिसर्च एण्ड पहिनकेशन डिपार्टमेंट (प्रकाशन तिथि अनुहिननिन), पृ॰ ११४।

मूल करमीरी के लिए द्रष्टब्य-सूफी शग्नयिर, भाग प्रथम, पृ० ५१-५२।

हुमा। कश्मीर मे यद्यपि चौदहवी मे इसका वेग प्रवल हो उठा तथापि ऐसा माभास होता है कि इससे पूर्व कश्मीर इसके माहात्म्य से बच न पाया होगा। चौदहवी शताब्दी मे इस्लाम का प्रचार कश्मीर मे खूब जोरो पर हुमा और इसी समय सूफीमत का विकास परिपूर्ण रूप से हुमा था। यहा हिन्दू-धर्म की प्रधानता के कारण बाह्यणों मे भी ऐसे सन्त थे जो शैव तथा वेदान्त-शास्त्री थे। जिस रंग मे सूफीमत कश्मीर मे पहुचा वह उसी रूप मे ग्रामिश्रित नहीं रह सका। शैवमत का उस पर गहरा प्रभाव पडा।

ऐतिहासिक ग्राघार पर यह कहना उपयुक्त है कि ग्रहा ग्राने वाला सर्वप्रथम सूफी-सन्त बुलबुलशाह श्रा। उसी के प्रयत्न से चौदहवी शताब्दी के ग्रारम्भ मे रिचन ने इस्लाम-बमं ग्रहण किया। उसकी महानता के विषय मे दाऊद .मश्कवाती ने ग्रपनी रचना 'इसरार ग्रल-ग्रबरार' में कहा है—

"आकि दर राहे इल्लाही रोशन ग्रज बदरे हलाल बुलबुल बागे बलायत शाहबाज ला मिसाल शदबह कश्मीर अञ्चल ग्रज दस्तिश दरस्ते दीन निहाल शेल व मुशिद ग्रारिफे हक हजरते बाबा बिलाल।"

(जो प्राणी प्रभु-साधना के मार्ग मे चन्द्रमा से भी मत्यिधिक प्रकाशवान्, प्रभुता के उद्यान की बुलबुल तथा धनुपमेय शिकारी के समान है, उसी शेख गुरु, ज्ञानी तथा हजात बाबा बिलाल ने कश्मीर मे धपने हाथो से धर्म-वृक्ष को हरा-भरा कर दिया)

इस प्रकार कश्मीर में इस्लामका प्रवेश मध्य एशिया से हुग्रा। बुलबुलशाह ने राजा सहदेव के समय में कश्मीर की पहली यात्रा की थी। वह सुहरवर्दी-सम्प्रदाय के खलीफा शाह नियामतुल्ला वली फर्सी का शिष्य था। प्रपने प्रभावपूर्ण

१. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-कग्नशिरिह श्रदबग्नच तथरीख, पृ० १२६।

२. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-फलसफस मज सोन मीरास-बसव्वुफ, डा॰ शम्स-उद्-दीन की १-६-६: को रेडियो कश्मीर से प्रसारित वार्ता।

<sup>\*</sup> कशीर, भाग प्रथम मे इसका नाम बिलाल दिया गया है। द्रष्टच्य पू० ५५।
\*\* इसकी हस्तलिखित प्रति रिसर्च डिपार्टमेट, श्रीनगर मे सुरक्षित है।

<sup>3.</sup> The first sufi of whom we have any record, to have entered Kashmir, was Bulbul Shah.

<sup>—</sup>कश्मीर भण्डर दि सुल्ताज, पृ० २३४।

४. कशीर, प्रथम भाग, पृ० ८५।

<sup>4.</sup> He was a disciple of Shah Niamatullah Wali Farsi, a Khalifa of the Suhrawardi tariq or school of sufis.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४८२।

व्यक्तित्व से उसने रिचन के ग्रितिरिक्त ग्रन्य कहयों को भी इम्लाम-मतावलम्बी वना दिया। सन् १३२७ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके शिष्य मुल्ला ग्रहमद ने सूफीमत का प्रचार किया ग्रीर फिर शहाब-उद्-दीन के समय में उसकी इहलोक लीला समाप्त हुई।

बुलबुलशाह के अनन्तर कश्मीर में कई सूफी-सन्तों का आगमन हुआ जिन में से बुखारा के सैयद जलाल-उद्-दीन तथा सैयद ताज-उद् दीन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे दोनों सुल्तान शहाव-उद्-दीन के समय में यहा आये ये। सुल्तान शहाब-उद्-दीन के समय में आने वाले सूफी-सन्त अमीर कबीर सैयद अली हमदानी को विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जन्म ईरान के हमदान नामक स्थान पर सोमवार, सन् १३१४ ई० को हुआ था। उन्होंने अपने मामा सैयद अल्ला-उद्-दीन सिमनानी से इस्लाम-धमें तथा तसब्बुफ के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। वे सूफियों के कुन्नवी सप्रदाय से सम्बन्धित थे जिसके प्रवर्तक ख्वारिज्म के शेख नज्म-उद्-दीन कुन्न (सन् १२२१ ई०) थे। अपनी विद्वत्ता, पवित्रता तथा मक्ति के कारण ही उन्होंने कश्मीर के ३७,००० लोगों को इस्लाम-धमें में दीक्षित मिला। उन्हों 'शाह हमदान' की पदवी से विभूषित

<sup>?.</sup> His lieutenant, Mulla Ahmad, carried on the mission till his death in the reign of Sultan Shahab-ud-din

<sup>--</sup>बही, पृ० ४६२।

R. After Bulbul Shah came other sufis, like Sayyıd Jalal-uddın of Bukhara, Sayyıd Taj-ud-dın, who arrived in the reign of sultan Shahab-ud-din.

<sup>-</sup>वही, पृ० ४८३।

<sup>3. .</sup> was born on Monday, 1314 A D at Hamdan in Iran He studied Islamic Theology, acquired knowledge, and learnt Tasawwuf or the mysticism of sufis under the tution of Sayyid Ala-ud-din Simnani, who was his maternal uncle He belonged to the Kubrawi order of sufis, followed by Shiekh Najm-ud-din Kubra of Khwarizm.

<sup>—</sup>कशीर, प्रथम भाग, पृ० **८५, ८६**।

But the most prominent among the sufi missionaries was Sayyid Ali Hamdani who by his learning, piety or devotion, is said to have made 37,000 converts to Islam.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री भ्राफ कश्मीर, पृ०४८३।

किया गया।

सैयद ग्रली हमदानी अपने समय का प्रौढ सूफी-सन्त था। सभवत अपनी स्वछंद वांगी, घर्म तथा गांति-सदेश के कार्ग ही उन्हें तैमूर जैसे विजेता का कोप-भाजन बनना पडा होगा और तभी सात सौ सैयदों के साथ करमीर श्राने के लिये वाघ्य हुया होगा। इस बात की ग्रोर मिर्जा अकमल-उद्-दीन कामिल वेग खान बदस्ती ने इन शब्दों में सकेत किया है—

'गर न तैमूर शोर व शर करदे, के अमीर ऐन तरफ गुजर कर दे।' (यदि तैमूर इस प्रकार आतक न फैलाता तो अमीर (अमीर कवीर सैयद अली-हमदानी) इस ओर (कश्मीर) कैसे आ जाता।)

उन्होंने कश्मीर की यात्रा तीन बार की । सूफी किव हाजी मह-उद्-दीन 'मिसकीन' (सन् १८५२ ई० — सन् १६२३ ई०) ने अपने प्रबन्ध-काव्य 'यूसुफ-जुलेखा' मे जनका गौरव-गान इन शब्दो मे किया है:

'दीन क्यन ग्रमरन हुन्द सु वग्रनी, छिस दयान बग्रनी मुसलंमानी, कथरग्रन तलकीन लल्ल देवानस वन्तह वेटाद शाह हमदानस'

नाव ख़ुस पाय वोड़ग्र ग्रमीर कबीर, शाह हमदाद रहबर कश्मीर। (कश्मीर के पथ-प्रदर्श तथा प्रसिद्ध नाम वाले श्रंटठ ग्रमीर कबीर ग्रली हमदानी सभी धर्मों के सिद्धान्तों के मतावलम्बी हैं किन्तु वे इस्लाम-धर्म के प्रवर्त्तक माने जाते हैं। उन्होंने योगिनी लल्लेश्वरी (लल्लंधद) को (ग्रपने जास्त्रार्थं से) विश्वस्त किया तथा 'शाह हमदान' की उपाधि पाई।)

ं यहा उनके सम्पर्क मे गंव मतानुयायिनी लल्लेश्वरी (लल्लद्यद) तथा सूफी-ऋषि शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योश) ग्राये। इस्लामी तसव्वुफ तथा थीग का परस्पर सम्मिश्रण हुग्रा। विचारों का ग्रादान-प्रदान भी हुग्रा। शैवमत प्रभावित तमव्वुफ की कुछ पक्तिया इस प्रकार हैं—

'योत यथ जन्मस केह छु लारुन, दारने दारुन सू हम सू"

१. कशीर, प्रथम भाग, पु० १६।

२. 'यूसुफ जुलेखा' (कलान), हाजी मही-उद् दीन 'मिसकीन' (सरायवली), गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर (सन् १९६४ ई०), पृ० ४।

He came in contact with the popular Saiva teacher Lalleshwari and the great sufi saint Sheikh Nur-ud-din —ए हिस्ट्री खाफ कश्मीर, प्० ४८४।

४. सूफी शम्रियर, दूसरा भाग, मुहम्मद भ्रमीन कामिल, श्रकादमी भ्राफ आर्टस, कलचर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन् १९६५ ई०), शाह गफूर, पु० ६५।

(इस जन्म मे कोई सार्यभूत वस्तु ग्राह्य नहीं, अत हे प्रांगी में सोऽह के च्यान

इसके अनन्तर कंदनीर मे अमीर कबीर मीर अली हमदानी के पुत्र मीर मुहम्मद हमदानी का आगंमन सन् १३६४ ई० में तीन-सौ सैयदों के साथ हुआ। उनने सुल्तान सिकन्दर को, हिन्दुओं के मन्दिर तथा मूर्तिया तोड़ने से रोका। जो हिन्दू इस्लाम-धर्म प्रहण कर चुके थे, वे तथा उनके अगुआ हिन्दू दार्शनिकता तथा प्रचलित विचार-पद्धति का परित्याग न कर संके, जिसके परिएणामस्वरूप कब्मीर मे सूफियों के एक नवीन सम्प्रदाय-इस्लामी मृहिष-का प्रार्दुभाव हुआ। जनसाधारण पर इनके विचारों तथा धार्मिक उपदेशों का गहन प्रभाव पढ़ा जिससे एक-दूसरे धर्म के प्रति सिह्ण्णुता का भाव बढ़ा एवं ईश्वर मे धास्या दृढ होती चली गयी। इनको मृहिष, बाबा, साधु ग्रादि नामों से भी सम्बो-धित किया जाता था और इनसे ही इस्लाम-धर्म का प्रचार बढ़ा। किमीर में तसन्वुफ के आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण मे आध्यात्मिकता के भावों का उन्तयन करके धर्म को सरल व सहज रूप प्रदान करना था। रहन-सहन के साधारण नियमों का प्रचार करके तथा मनोमालिन्य को मिटाकर एक-दूसरे के प्रति शुद्ध व्यवहार की भावना को जगाना था।

बुद्धिवाद के घुप अन्धेरे मे अध्यात्म की अमर ज्योति लेकर ही लल्लेश्वरी (लल्लाइद चौदहवी शताब्दी) कश्मीरी-साहित्य मे उत्तर आई। उसकी दृष्टि

The converts and through them their leaders, were unable to resist the Hindu philosophy and trend of thought This resulted in the emergence of a remarkable school or order of Sufis in Kashmir the Islamic Rishis, who wielded enormous influence on the religious and philosophical benefits of the people, and moulded their mind and set up, the ideal of religious toleration and abiding faith in the grace of God.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४५६।

<sup>?</sup> These Muslim Mystics, well known as Rishis or Babas, or hermits, considerably furthered the spread of Islam.

<sup>--</sup> कशीर, प्रथम भाग, पृ० ६६।

३. मूल कश्मीरी के मिए द्रष्टव्य-कग्नशिरिह शादवग्रव तग्ररीख, पृ० ६५।

४. कश्मीरी भाषा भौर साहित्य-लेख, 'चतुर्दंश भाषा-निबन्धावली' प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, विहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना-३ (सन् १९५७ ई०), पृ०४।

मे हिन्दू-मुस्लिम एक थे। उसके पश्चात् शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योग-सन् १३७७ ई०—सन् १४३८ ई०) की वाणी मे ज्ञान, सदाचार तथा मिक्त द्वारा ग्राघ्यात्मिक एव ग्राधिभौतिक सतुलन की प्रेरणा से सविलत गूज प्रस्फुटित हुई। लल्लेश्वरी तथा शेख नूर-उद्-दीन की इस पद्धित को उनके पश्चात् ग्राने वाले सूफी-कवियो जैसे स्वच्छ-काल, शाहगफूर, महमूद गामी, नगमा साहव, रहमान ढार, वहाव खार, शम्स फकीर, ग्रहमद वटवारी, शाहकलन्दर, ग्रसद परे. वाजह-महमूद तथा ग्रहमद राह ग्रादि ने गत्यात्मक रूप प्रदान किया ग्रीर सूफी भावघारा प्रवाहित होती रही।

## (६) कश्मीर तथा भारत के सूफी सम्प्रदाय

#### कश्मीर के मुफी सम्प्रदाय

कश्मीर मे निम्नलिखित सात सूफी सम्प्रदायो की प्रघानता रही: (१) कादिरिया, (२) सुहरवर्दिया, (३) कुब्रविया, (४) नक्शबदिया, (५) चिश्तिया, (६) तूरविक्शिया तथा (७) ऋषियां (ऋषि सम्प्रदाय)।

इन में से प्रथम पांच सम्प्रदायों का ग्रागमन फारस तथा तुर्किस्तान से हुग्रा जबिक ऋषि-सम्प्रदाय का प्रार्दुभाव कश्मीर में ही हुग्रा। कादिरिया सम्प्रदाय के प्रमुख मुल्लाशाह का प्रचार क्षेत्र कश्मीर रहा। इसके साथ ही समस्त उत्तरी-मारत विशेषकर कश्मीर सैयद मुहम्मद गौस की प्रमुता के सामने श्रद्धा-पूर्वक ननमस्तक रहा। गौस कादिरी सम्प्रदाय के ग्राद्धि प्रवर्तक शोख ग्रब्दुल कादिर जीलानी का वश्च था। इस सम्प्रदाय ने विशेषतः इसी (शेख ग्रब्दुल कादिर जीलानी) की प्रशसा ग्रपने प्रवन्ध-काव्यों में की है।

सुहरविदया सम्प्रदाय के ग्रतगंत कई उप-सप्रदाय हुए जिनकी शाखाएं चलती रही। कश्मीर में सूफीमत के प्रथम प्रचारक बुलबुलशाह सुहरवर्दी सम्प्र-दाय से ही सम्बन्व रखता था वह सुहरवर्दी सम्प्रदाय के खलीफा शाह नियाम-तुल्ला वलीफर्सी का शिष्य था जिसको प्रवर्त्तन शेख शहाव-उद्-दीन सुहरवर्दी

१. मूल जर्दू के लिए द्रष्टव्य-मुख्तसर तारीख कश्मीर, पृ० १२५।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० २४।

३. हिन्दी-साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, पृ० ३०५।

४. द्रप्टव्य-लैला मजनू, कवीर लीन, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर (सन् १६६२ ई०), पृ० ३।

ने किया था।

कुवविया सम्प्रदाय से सम्बन्धित कश्मीरी सुफी कवियो ने ग्रपने ग्रन्यारम्भ मे ग्रमीर कवीर सैयद ग्रली हमदानी की प्रशसा की है। कश्मीर की तीन वार यात्रा करने वाले सैयद ग्रली हमदानी कुत्रवी सम्प्रदाय से ही सम्वन्धित था किन्तु ग्रवतार कृष्ण रहवर का कथन है कि वह नक्शवन्द सप्रदाय से सम्बन्ध रखता था। उसके उपदेशो से यहा के ऋषि तथा योगी इतने प्रभावित हुए कि ऋषियो, दर्वेशो तथा फकीरो के एक नए सप्रदाय का उद्भव हुआ जिन्होने इस युग मे प्राच्यात्मिक सदेश का मघुर स्वर सुनाया। प्रवतार कृप्ण रहवर का यह मत मान्य एव उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्यों कि प्राय. कश्मीरी सूफी-कवियो ने भ्रमीर कबीर सैयद् भ्रला हमदानी को कुन्नवी सम्प्रदीय से ही सम्बन्धित दिखाया है। कुन्नविया सम्प्रदाय के विषय मे विद्वानो का मतैक्य नहीं है। कुक्रविया तथा फिरदौसिया सप्रदायो को समान एव सुहरविदया सम्प्रदाय के श्रतगंत मानते हुए कहा गया है कि शेख नज्म-उद्-दीन कुन्न (मृ० सन् १२२१ ई॰) के पश्चात् कुन्नविया: (फिरदौसिया) वश की स्थापना हुई। इसे 'वली त्रास' से भी सबोधित किया जाता है। अबुल-फजल ने फिरदौसिया को पृथ्क सम्प्रदाय माना है। ' यह भी कहा गया है कि कुन्नवी सम्प्रदाय सुहरवर्दिया की एक शाखा है।

<sup>?</sup> Disciple of Shah Namatullah Wali Farsi, a Khalifa of the Subrawardi tariq or school of sufis founded originally by Shiekh Shihab-ud-din Suhrawardi.

<sup>—</sup>कशीर, प्रथम भाग, पृ**० ५२**।

२. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-कग्नशिरिह श्रदबश्चच तग्नरीख, पृ० १.२७, १२८।

३ द्रप्टच्ये (१) यूसुफ जुलेखा (हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' सरायंवली) गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद, महाराज रखावीरंगंज बाजार, श्रीनगर, पृ०४।

<sup>(</sup>२) रैगा व जेवा (श्वम्स-उद्-दीन हैरत), गुलाम मुहम्मद-नूर-मुहम्मद, महाराज रगावीरगजं बाजार, श्रीनगर, पु० ३।

<sup>(</sup>३) मुमताज बनजीर (म्रजीज ग्रन्वाह-हक्कानी), गुलाम मुहम्सद-नूर मुहम्मद, महाराज रणवीर गज बाजार, श्रीनगर, पृ० ३।

४. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य, सूफी शश्यीयर, प्रथम भाग, पृ० ४२ i

५ सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पु॰ ८२।

६. The Kubrawis are a branch of the Subrawardi Sufis.
— कशीर, प्रथम भाग, पृ०्द है।

नक्शकदिया सप्रदाय ने ग्रादि प्रवर्त्तक ख्वाजा बहा-उद्-दीन नक्शबन्द को मान्यता दी है। नक्शवदी सम्प्रदाय के विषय में कहा गया है कि वे ग्रसाम्प्र-दायिक मुसलमान थे जिनका विश्वास यह था कि इहलोक के जीवन में कच्छ जठाने पर ही पारलौकिक जीवन सुघारा जा सकता है। इस सम्प्रदाय की विचारघारा का स्वरूप लल्लेश्वरी (लल्लद्यद), के परम्परागत, सिद्धान्तों को सामने रखकर समक्षा जा-सकता है।

चिवितया सम्प्रदाय भी कश्मीर के सूफी सम्प्रदायों में सब से ग्रधिक प्रसिद्ध रहा। नूर बिक्शिया सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक कोहिस्तान में उत्पन्न मुहम्भद बी० ग्रब्दुल्ला (जन्म सन् १३६३ ई०) था। ग्रपनी शिक्षा समाप्त करके वह खंखतोन के खंबाजा इंशांक का शिष्य बना जो स्वय सैयद ग्रली हमदानी का शिष्य था। ख्वाजा इशांक ने ही उसे तूरबख्श की उपाधि से सम्मानित किया। कश्मीर में नूर-बिक्शिया सम्प्रदाय के प्रवर्तन की श्रेय कुण्ड ग्राम के शम्स-उद्-दीन को ही है।

लल्लेश्वरी (लल्लद्यद) द्वारा ममर्थित 'ऋषि-सम्प्रदाय' के प्रवर्तक शेख-तूर-छद्-दीन-(नुदर्योश) के इस सम्प्रदाय मे हिन्दू-मुसलमान दोनो प्रकार के ऋषि सम्मिलित थे जिन्हे कश्मीरी जनता बिना किसी भेद-भाव के भ्रादर करती थी।

रै: The Nakshbandis were unorthodox Muhamadans, that a diffe could-be purchased by the sacrifice of another life and an occasion acted on this doctrine, which partly explains legendery of Lalla herself.
—िद वह साफ लल्ल, पृष्ट १।

The founder of the Nur-bakshiya was Sayyid Mohammad B. Abdulla, who was born in 1393 A. D. After finishing his education he became the disciple of Khawaja Ishaq of Khatan, who was himself a disciple of Sayyid Ali Hamdani. Khawaja Ishaq gave him the title of Nurbaksh and conferred upon him the mantle of Sayyid Ali Hamdani. The Nur Bakhshia sect in Kashmir was introduced by

Shams-ud-din who was born in the village of Kund.
—कश्मीर मण्डर दि सुल्ताज, पृ० २८४-२८५।

Nund Rishi founded on order of Rishis, and it is noteworthy that the order had members from amongst Hindus & Muslims and commanded the respect and homage of all Kashmiris irrespective of their caste and creed

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ४८८।

ज्ञात होता है कि याँश-साहित्य की परम्परा कम से कम सोलहवी शती तक जारी रही होगी। इसी परम्परा में भ्राने वाले सभी सन्तों को 'इस्लामी ऋषि' की सज्ञा दी गई। इस्लाम के सिद्धान्तों तथा गैवमत की अनुयायिनी होने के कारण इस सम्प्रदाय के धन्तगैत भ्राने वाली लल्लेश्वरी (लल्लेश्वद) ने जाति-भेद का खण्डन करके मूर्ति-पूजा की व्यर्थता प्रकट की थी। कितिपय सूफी-किव एक से भ्रविक सूफी सम्प्रदायों से भी सम्वित्वत थे। इस भ्रोर पीर श्रजीज हक्कानी ने सकेत किया है।

### भारत के सूफी सम्प्रदाय

'बाईने-प्रकबरों मे धबुल फजल ने बपने समय के चौदह सूफी सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:

चिश्ती, सुहरवर्दी, हबीजी, तफूरी, करवीं, सकती, जुनेदी, काजरूनी, तूसी, फिरदीसी, जैदी, इत्यादी, ग्रममी ग्रीर हुबेरी। इनकी ग्रनेक शाखाए फैली।

भारत में आने वाले सूफी सम्प्रदायों में चिहितया, नक्शबदिया, कादिरिया, तथा सुहरवर्दी प्रादि चार सम्प्रदाय ही प्रमुख रहे हैं यद्यपि हुन्वैरी ने अपने ग्रन्थ में बारह मूफी सम्प्रदायों का उल्लेख किया है।

चिक्तिया सम्प्रदाय का इतिहास स्वाजा मुइँनुद्दीन चिक्ती से ही प्रारम्भ होता है। इस सम्प्रदाय की दो अन्य शाखाए थी। स्वाजा निजामुद्दीन ग्रोलिया ने भौलिया नामक एक स्वतन्त्र सप्रदाय बनाया जिसका केन्द्र बदायू बना। शेख-भलाउल भली अहमद साबिर ने चिक्तिया सम्प्रदाय मे साबिरी नामक एक नई शाखा स्थापित की। ग्रमीर खुसरो स्वाजा निजामुद्दीन श्रौलिया के ही शिष्य थे।

- १. कश्मीरी भाषा और साहित्य पृ० ७।
- R. She denounced the caste system and criticised idolotory as a useless and even silly work.
  - दि वर्ड माफ लल्ल, पृ० १६६।
- ३. कादिरी छुस गुलाम हलकह बगोश, राह कुन्नी मे रहबरी लो लो। सृहरावर्दी व चश्त्युक इरशाद, छुम बराह कलन्दरी लो लो।।
  - -- मुमताज बेनजीर, पृ० २६ ।
- ४. सूफीमत भीर हिन्दी साहित्य, पृ० ६३।
- जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव भीर काव्य, पृ० २१।
- ६. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० १।

नक्शविन्दिया और कादिरिया का प्रचार इस दे। मे सोलहवीं शताब्दी के अन्त मे हुआ। टी॰ डब्ल्यू आरनोल्ड के अनुसार शेख अहमद फारूकी सिरिहन्दी ने, जो सन् १६२५ ई॰ मे मृत्यु को प्राप्त हुए, इस (नक्शवन्दी सम्प्रदाय) को भारत मे चलाया था। यहा कादिरी सप्रदाय के आदि प्रवर्त्तंक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी (सन् १०७८ ई॰—सन् ११६६ ई॰) थे।

सुहरविंद्या सम्प्रदाय के प्रथम नेता सिन्ध मे आकर बसे थे, अतः सिन्ध से लेकर मुलतान तक का प्रदेश ग्यारहवी शताब्दी से ही सूफीमत का केन्द्र रहा है। इस सम्प्रदाय के अनेक सत हुए जिन्होंने सिन्ध, पजाब, गुजरात, बिहार और बगाल आदि प्रान्तों में सूफीमत का प्रचार किया। ये सभी सम्प्रदाय कट्टरपथी नहीं थे। उदारता और हृदय की विशालता इन में कूटकूट कर भरी हुई थी। अनुभव-सचय के लिए ये विविध स्थानों का भ्रमण करते थे और विद्धानों से भेट करते थे।

## कश्मीर का विशिष्ट सूफी सम्प्रदाय

उपर्युक्त विवेचन से जात होता है कि कश्मीर तथा भारत मे प्रमुख सम्प्र-दाय प्राय. समान रहे यद्यपि कश्मीर मे इस्लामी ऋषि-सम्प्रदाय की अपनी स्थानीय विशेषतः रही जो धार्मिक बाह्य विधि-विधानों का विरोधी होकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के मत मे था। इस मे हृदय की विशालता परिपूर्ण रूप में विद्यमान थी और यह सप्रदाय भी प्रमुख रूप से प्रेम तथा धादगं का स्वर मुखरित करता रहा। यो तो सभी सूफी सप्रदाय हिन्दू-मुस्लिम एकता और पारस्परिक मानव-प्रेम के प्रचारक थे, किन्तु सूफियों के सपूर्ण सम्प्रदाय मूलतः विदेशी ही थे। कश्मीर का 'ऋषिया' इस्लामी ऋषि सम्प्र-दाय जहां मौलिक रूप मे भारतीय रहा वहा उसका नामकरण भी 'ऋषि'

१ सूफीमत भीर हिन्दी माहित्य, पृ० ८६।

२ हिन्दी का ग्रालोचनात्मक इतिहास, पृ० ३०४।

३. वही, पु० ६५।

४. जायसी और उनका पद्मावत, प्रा० लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक दान वहादुर पाठक व जीवन प्रकाश जोशी, हिन्दी साहित्य ससार, नई सड़क, दिल्ली, प्रथम सस्करण (सन् १९५९ ई०), पृ० ४४।

प्रनामा, शेख नूर-उद्-दीन, सपादक, मुहम्मद ग्रमीन कामिल, जम्मू व कश्मीर ग्रकादमी ग्राफ ग्रार्टस व कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज, श्रीनगर, पृ० २७।

शब्द के ही आधार पर हुआ। वस्तुतः हिन्दू-धर्म के उदात्ततम आर्दश मानवता-वाद के सम्यक रहे हैं। प्रेम और विश्ववधुत्व की वृत्ति ही उसमे प्रमुख रही है, पर उसे इस्लामी राज्य मे उसी के समकक्ष प्रेम तथा मानवता की भावना सूफियों के अन्देश मे उपलब्ध हुई। उसे लल्लेश्वरी (लल्लद्धद) का समर्थन प्राप्त था। फलत- यह सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा कर्षमीर के हिन्दुओं मे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इस सम्प्रदाय मे व्यावहारिक रूप मे हिन्दुओं के बाह्याचार और जीवन-पद्धति सुरक्षित रही तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की वह मनोरम प्रतिष्ठा हुई जिसका रूप आज भी अभिव्यजित होता रहता है। इसने कश्मीरी जीवन-पद्धति को और हिन्दू एव मुमलमानों के पारस्परिकं सम्बन्ध को सर्वाधिक प्रभावित किया।

# (७) कश्मीर तथा भारत के अन्य सूफी केन्द्र

# कक्मीर के सूफी-केन्द्र

तसन्बुफ की भ्राध्यात्मिक घारा के प्रवाहित होते ही कश्मीर मे खानकारों की स्थापना हुई और धमीर कवीर सैयद धली हमदानी (शाह हदमान) के समय में यह परम्परा भ्रधिक वल पकड़ती गई। तदनन्तर ऋषियों की जियारतों का भी निर्माण हुआ। यही खानकाहे तथा जियारते फारसी की शिक्षा-दोक्षा के केन्द्र वन गए। यह शिक्षा अधिकतर घार्मिक हुआ करती थी। प्रत्येक खानकाह, जियारत और मस्जिद आरम्भ से ही एक मदरसा भी थी। भ्रब कुछ राजकीय मदरसे भी खूल गये। फारसी भाषा शाहमीर के राजत्व-काल (सन् १३३६ ई०—सन् १३४२ ई०) से पूर्व ही कश्मीर में प्रवेश पा चुकी थी जिसके प्रसार से सस्कृत-भाषा का क्षेत्र सकुचित हों गया। अभीर कबीर सैयद अली हमदानी ने भ्रत्ना-उद्-दीन पुरा को भ्रपना सूफी-केन्द्र बनाया था। उस समय वहा एक मदिर था जहां सुल्तान तथा उसकी मुस्लिम प्रजा प्राय आया करती थी। यही पर उन्होंने फारसी-काव्य में सूफी-सबोधन-गीत लिखे जो भ्रपनी उच्चता के कारगा जीवन तथा धर्म के उदार मानवतावादी दृष्टिकोगा से परिपूर्ण थे।

१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जुवान ग्रीर शायरी, द्वितीय भाग, श्रव्युल ग्रहद ग्राजाद, जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रकादमी ग्राफ ग्रार्टेस व कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन् १६६२ ई०), पृ० ४७।

<sup>?.</sup> In Alla-ud-din Pura, where Hamdani with his followers was lodged, for instance, there was a temple which was visited every morning both by the Sultan and his Muslim subjects

<sup>—</sup>ए हिस्टी ग्राफ कश्मीर, पु० ४८४।

शेख तूर-उद्-टीन (नुंदर्गेश) के समय कैमुह (तहसील कुलगांव) एक प्रतिष्ठित नूफी-केन्द्र था। जब ग्रभीर कदीर सैंग्रद ग्रसी हमदानी तथा लल्लेश्वरी (लल्लंधद) का साक्षात्कार हुआ तब वे दोनों कॅमुह की तरक रवाना हुए। संगद ग्रसी हमदानी के दिवंगत हो जाने पर उनका पुत्र सैंग्रद मीर मुहम्मद हमदानी, शेख नूर-उद्-दीन (नुंदर्गेश) से मिलने कैमुह ग्राये। यहीं पर नुंदर्गेश ने 'नूरनामा' की रचना की। यहां वे ग्रपने शिष्यों के एक बड़े समुदाय के साथ रहा करते थे—िवन में दोनों स्त्री एवं पुरुष सिम्मिलत थे। इनमें से बाबा वाम-उद्-दीन, हजरत जैन-उद्-दीन, बाबा लतीफ-उद्-दीन तथा बाबा नसर-उद्-दीन ग्रादि उनके चार प्रमुख शिष्य थे। इन चार शिष्यों में हजरत-जैन-उद्-दीन की जियारत ऐशमुकाम में पहलगांव जाने वाली सड़क से पांच सौ फीट की कंचाई पर एक पर्वत-खण्ड के ऊपर स्थित है। परियेक गांव या प्रान्त में उस स्थान पर जियारत होती थी, जहां कोई ऋषि ग्रपनी तपस्या में लीन रहता था। शेख नूर-उद्-दीन (नुंदर्गेश) के वास के कारण च्रार दारीफ तथा द्रयगान ग्रादि भी महत्वपूर्ण मूफी-केन्द्र रहे।

च्रार शरीफ के विषय में किव वली अल्लाह मतो ने 'हियमाल' तथा कवीर लोन ने लैलामजनू आदि प्रवन्य कार्व्यों में इसकी प्रशसा की है।

मुजलो ने कश्मीरी मापा तया साहित्य के प्रति द्वेप-पूर्ण नीति प्रपनाई।"

१. मूल उद्के के लिये द्रप्टव्य-कञ्मीरी जवान श्रीर गायरी, द्वितीय भाग, प्०१५१।

२. वही पु० १७७।

३. मूल कश्मीरी के लिये इप्टब्य-कश्रिविस्ह भ्रदवग्रच तग्ररीख, पृ० १७१।

Y. The Ziarat at Aish Mukam, perched on the scrap of a hill 500 feet above the Pahalgam road, was built in memory of Baba Zain-ud-din, one of the four disciples of Sheikh Nur-ud-din.

<sup>--</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ४८८, ५३६।

५. मदीनुक युन गच्छहुन आमद शुद च्रार हिवमाल, गुलाम मुहम्मदनूर मुहम्मद श्रीनगर द्वारा प्रकाशित, पृ० ११।

६. 'वम्रतित गाम वो द्रायोस सदवये, वम्रतित प्योस मंज चरार'
—पु० द ।

भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-कग्नविर गग्नयरी (सन् १३३५ ई०—सन्
१६५८ ई० तक) प्रो० मही-उद्-दीन हाजनी, साहित्य ग्रकादमी, दिल्ली,
पृ० १३।

ग्रभी तक यूफी-किन करमीरी भाषा मे अपनी मुक्तक रचनाग्रो द्वारा श्राच्या-दिमकता का सन्देश दे रहे थे किन्तु उनके ग्राते ही फारसी-भाषा मे सूफी-काव्यो की रचना होने लगी ग्रीर करमीरी सूफी-काव्य न्यून ही लिखे गए। फारसी मूफी किन मुल्ला मुहसिन फानी (सन् १६१४ ई० — सन् १६७१ ई०) ने कुतुबदीन पुर (वर्तमान गुरगारी मुहल्ला) की उस खानकाह मे श्रापना एकान्त जीवन विताया जो दाराशिकोह ने नितस्ता के तट पर निर्मित की थी। यही पर उसने सन् १६४५ ई० मे 'दबिस्तान-ए-मजाहिब' की रचना की। यह सूफी-केन्द्र ग्रत्यन्त प्रसिद्ध रहा।

हलीपुर (कावडारा) भी एक प्रसिद्ध सूफी-केन्द्र रहा है। 'लैला-मजनू' के रचियता अन्दुल कवीर लोन (सन् १८७५ ई०—सन् १९४० ई०) ने अपने घर मे एक सत्र लोला था। समद बजाज, सिकन्दर तथा अहदजरगर उनके प्रसिद्ध शिष्य रहे जिन मे से अब केवल अहदजरगर सूफी-काव्य मे अभिवृद्धि कर रहा है। उनका निवास डलीपुर के निकट डागरपुर मे है। आज से पच्चीस वर्ष पूर्व उन्होंने कश्मीरी भाषा मे 'गुल सनोबर' नामक एक सूफी प्रबन्ध-काव्य की रचना की जो अभी भी उनके पास अप्रकािशत रूप मे सुरक्षित है।

# भारत के श्रन्य सूफी-केन्द्र

ईसा की तेरहवी और चौदहवी शताब्दी में मुस्लिम घमं प्रचारको और सूफियों का पूरा जोर देश के कई भागों में रहा। पजाब, कश्मीर, डेक्कन तथा देश के पूर्वी भागों में उन दो शताब्दियों में इनका कार्य पूरे जोश के साथ हुआ। कश्मीर के अतिरिक्त आरम्भ से ही धर्म-प्रचारक तथा सूफी-सन्त सिन्ध और पजाब में भाते रहे। मुसलमानों के आक्रमण सिन्ध और पजाब में ही सर्वप्रथम होते रहे, और इसी कारण वहीं की भाषाओं में सूफी काव्य की रचना

Per took to a life of seclusion in a monastry built by Dara Shikoh on the river bank at Kutab-din-Pura (present Gurgari Mohalla). Here in 1645 A.D. he wrote his Dabistan-e-Mazahib.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ५११।

२. सूफी शश्रियर, (तृतीय माग), सपादक, मुहम्मद ग्रमीन कामिल, जम्मू व कश्मीर ग्रकादमी ग्राफ ग्राटेंस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन् १६६५ ई०), पृ० ७४।

३. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ४०६।

भी सर्वप्रथम आरम्भ हुई। पजाव के सूफी-साधक आरम्भ मे अपने काव्य की रचना फारसी भाषा मे उसी परम्परा तथा आदर्श के अनुसार करते थे। दिल्ली, मुलतान, उलमक, आगरा, जौनपुर फारसी साहित्य के अच्छे केन्द्र थे जहां न केवल मुस्लिम धर्म और परम्परा का अध्ययन होता था विलक्ष फारसी के सूफी कवियों का भी धध्ययन होता था। फीरोजशाह तुशलक के समय में ऐसे कई नए मदरसे कायम हुए।

सर्वप्रथम सूफी-साघकों का ग्रागमन सिन्ध में ही ग्रारम्भ हुग्रा। सिन्ध के सूफी-साधक शेखभावल दीन, शेलफरीद गज, तथा शेलमखदूम जलाल-उद्-दीन से प्रभावित थे जो उसमान शाह के साथ बगदाद से बले ग्राये थे। कश्मीर के सूफीमत के प्रवर्त्तक वुलबुलशाह भी बगदाद में पर्णाप्त समय रहे थे। मिन्ध में सूफीमत के प्रथम प्रवर्त्तक उस्मान शाह थे। उस्मान शाह का जन्म सन् १३१८ ई० में ग्रफगानिस्तःन में पारबन्द नामक शहर में हुग्रा था ग्रीर सन् १३४० ई० में बगदाद से वे सिन्ध के लिये चने गये। धीरे-धीरे ये सूफी-साधक उत्तरी-भारत के ग्रन्य भागों में फैल गये।

हिन्दी सूफी-प्रेमाख्यानो के निर्माण के दो प्रमुख केन्द्र रहे है। उत्तर भार-तीय हिन्दी प्रेमाख्यानो की सर्जनाए मुख्य रूप से जीनपुर प्रदेश या जौनपुर सरकार के ग्रन्तर्गत हुई है। कडा, डलमऊ, ग्रवध. सडीला, जफराबाद, जौनपुर, बिहार ग्रादि उसी के ग्रधीन थे। चुनार, जायस ग्रादि भी जौनपुर-राज्य से सम्बद्ध थे।

फीरोजपुर तुगलक ने दिल्ली के भ्रतिरिक्त डलमऊ मे भी एक वडा मदरसा कायम किया। उत्तर प्रदेश (वर्तमान जिला रायबरेली) के डलमऊ गाव मे मौलाना दाऊद के हृदय मे फारसी पढ़ने की प्रवृत्ति जगी भीर उसने एक ऐसी रचना प्रस्तुत करने का सकल्प किया जिसके द्वारा न केवल हिन्दू तथा मुस्लिम

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि धौर काव्य, पृ० १३१।

२. वही, पु० ११४।

३. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ११।

<sup>\*</sup>डा॰ सरलाशुक्ल ने इस स्थान का नाम परबन्द दिया है, द्रष्टव्य-जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पु॰ १३२।

४. सूफीमत साधना ग्रीर साहित्य, पृ० ४१५।

प्र. मिलक मुहम्मद जायसी भीर उनका काच्य, डा० शिवसहाय पाठक, ग्रन्थम्, रामबाग, कानपुर (नवम्बर १६६४), पृ० ४८६।

६. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० ११।

जनता के विगडते हुए पारस्परिक सम्बन्ध को सुघारने में सहायता मिले प्रत्युत् जिसके द्याधार पर अपने सूफीमत की मान्यताओं का प्रचार भी समव हो सके। उसने वहां की पूर्व प्रचलित लोरक और चदा की प्रेमकहानी के लोक-गीनात्मक कथानक को ही अपनी रचना का आधार बनाया।

दक्षिण भारत और डेक्कन मे भी यह धर्म-प्रचार का कार्य करता रहा। दिक्खनी हिन्दी के सर्वप्रथम ग्रन्थकार ख्वाजा वृन्दानवाज गेसूराज मुहम्मद हुसैनी (सन् १३१८ ई०—सन् १४२२ ई०) है। इनके पिता सैयद यूसुफ धर्म के प्रचारार्थ ही दक्षिण की ओर आये थे। दिक्खनी हिन्दी के सभी किव दरवारी रहे है।

#### इन केन्द्रों का पारस्परिक सम्बन्ध

कब्मीरी सुफी-केन्द्रो की स्थापना या तो पश्चिमी-क्षेत्रो से ग्राने वाले सुफी-सन्तो के द्वारा की गई अथवा स्वय कश्मीर स्थित सूफियो के द्वारा। इन कश्मीरी-सूफी केन्द्रो का जीनपुर राज्य मे स्थित विविध सूफी-केन्द्रो के साथ कोई सम्बन्ध या सम्पर्क था प्रथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। धकवर से पहले तक तो यह धनुमान लगाया जा सकता है कि उन मे किसी प्रकार का सम्पर्क नही था क्यों कि जहा जीनपुर राज्य के केन्द्रों में स्थानीय भाषात्रों में सूफी-काव्यों की कई रचनाए उपलब्ध होती हैं, वहा उसी परिमाख मे कश्मीर मे सूफी-काव्यो की उपलब्धि नहीं होती। जिन कश्मीर स्थित सूफी-कवियों ने कोई सुफी रचना प्रस्तुत भी की है, वे फारसी में ही है। इससे स्पष्ट है कि जीनपुर राज्य के केन्द्र के सूफी-कवियो ने जनभाषा को जिस प्रकार साहित्य का माध्यम वनाया, उस प्रवृत्ति का करमीर मे लम्बे समय तक प्रभाव रहा । इसके दो मुख्य कारए। थे। पहला यह कि कश्मीर के शासक मुसलमान थे। वे फारसी का प्रयोग करते थे श्रीर उच्च वर्गीय हिन्दुश्री तथा इन मुसलमान जासको की पारस्परिक दूरी अधिक नही थी, जैसी दूरी जीनपुर के मुसलमान शासको और उस क्षेत्र की हिन्दू प्रजा के वीच थी। इस कारएा कश्मीर के सूफी-कवियो को फारसी मे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करके भी वैसा भ्रटपटा न लगता होगा जैसा जीनपुर की हिन्दू प्रजा के वीच फारसी के प्रयोग का लगता :

१. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ११६।

२. सूफीमत साघना श्रीर साहित्य, पृ० ४१८।

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० १३३।

४ मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, पृ० ४८६।

दूसरा कारण सपर्क के अभाव का है। जिस समय यातायात के साधन अधिक बढ गए उस समय कश्मीर में और उत्तर प्रदेश के सूफी-केन्द्रों का सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से स्थापित हो गया और यह अकबर के राज्यकाल में हुआ। इसिलये इस काल में इन दो केन्द्रों के आदान-प्रदान की मात्रा अधिक है, किन्तु उस समय मुगलों के अधिकार में न रहने के कारण कश्मीर-स्थित सूफी-किवयों या केन्द्र के साधकों का उत्तर-प्रदेश के केन्द्रों की ओर आवागमन राजनीतिक कारणों से सभव न हुआ होगा, अतः सपर्क के अभाव का यह दूसरा कारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा होगा।

# (८) सूफी-सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि

# सूफी-सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय

सूफी-धर्म का मूल इस्लाम को एक गहरा धर्म मानने मे हैं, अतः सूफीमत इस्लाम-धर्म का ही एक अग है। सनातन-पथ इस्लाम की नाई सूफी भी
अपने सिद्धान्तो और क्रियामो की परीक्षा कुरान और हदीस को ही दृष्टि मे
रखकर करते हैं, लेकिन सूफीमत इस्लाम के सिद्धान्तो और कुरान के बचनो
का अर्थ वैसा नही करते जैसा कि सनातन-पथी इस्लाम को मान्य है। सूफी
अक्षरार्थ पर उतना नही जाते जितना उसकी आध्यात्मिक एव रहस्यवादी
व्याख्या पर। उनके सिद्धान्त बहुत-कुछ ब्यक्तिगत, आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी अनुभूति पर आधारित है। भिन्न-भिन्न देशो और उनके महापुरुषों का
प्रभाव निरन्तर पड़ते रहने के कारण, इस मे कई बाह्य बातो का भी समावेश
हो गया है और इसके मौलिक सिद्धान्तो एव साधनाओ तक मे बहुत-कुछ मतभेद आ गया है।

सूफीमत के प्रारम्भिक काल से ही कुछ साधकों में रहस्यवादी प्रवृत्तियों का ध्राभास मिलता है यद्यपि उस समय के सूफी साधक अधिकतर फकीरी एव ऐकान्तिक जीवन ही व्यतीत करते थे। प्रारम्भिक काल में इस्लाम-धर्म के बहु-संख्यक अनुयायियों में सन्यास जीवन विताने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसमे

१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ६८ ।

२. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३३।

३. सूफीमत साध्ना और साहित्य, पृ० १-२।

४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३३।

परमात्मा का भय तथा कुरान के वचनो का वहुत-बडा हाथ है। उयो-ज्यो सूफीमत का विकास होता गया एव उस मे रहस्यवादी प्रवृत्तियो का समावेश होने लगा, त्यो-त्यो इन विवि-विधानो के उद्देश्य मे परिवर्तन ने स्यान लिया ग्रीर पहले के साधन केवल साधन-मात्र बनकर रह गये।

ईरान मे इस्लाम के प्रवेश के अनन्तर मानी घर्म किसी न किसी रूप में बना रहा। यह वौद्ध-घर्म का संस्करण-मात्र था और इसने बाद के मतवादों और विचारधाराओं को किसी न किसी रूप में प्रमावित किया है। प्रारम्भ में जब सूफियों के मत का प्रचार हुआ था तब उन्हें अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़े थे। जीव और जगन् को भी ब्रह्म मान लेने के कारण वे प्रकृति के अण्य-अणु में उसी चेतन-सत्ता का साक्षात्कार करते और भाव-मन्न होते थे। मुसलमानों के खुदा तो विहिश्त के निवासी, मनुष्यों के निर्माता और नाशवान् होते हुए भी निराकार निर्लेप रहे, पर सूफियों के नवीन सम्प्रदाय में प्रेम की इतनी प्रधानता हुई कि सृष्टि के रोम-रोम में उन्हें आनन्द की मलक देख पड़ने लगी। जब सर्वत्र ब्रह्म है, तब बुत में भी ब्रह्म का होना अनिवार्य है।

सूफियों की घारणा यह है कि मानव इस संसार में परमात्मा से विमुक्त है और उसके साथ पूर्ण आत्मीयता का अनुभव करना ही उसके जीवन का अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये। अल् हुज्वेरी का कथन है कि परमात्मा के प्रति प्रत्येक मानव के हृदय में जो विकास होता है वह सर्वप्रथम उसके लिये श्रद्धा के रूप में पाया जाता है। यही क्रमणः व्यापक बनता चला जाता है तया प्रेमी साधक को उस समय तक शान्ति उपलब्ध नहीं होती जब तक कि उसे पा नहीं लेता। उसके लिये वेचैन होकर वह तड़पने लगता है। वह प्रत्येक सासारिक विषय की ओर से अनासक्त बन जाता है और केवल प्रेमी के ही नियमों का परिपालन करके परमात्मा का पूर्ण परिचय प्राप्त करता है। एकान्त-सेवन सूफी-साधना की प्रिय वस्तु बन गई और सनातन पन्थी इस्लाम के बाह्याचार (नमाज, हज, रोजा, जकात थादि) पर वल डालने की अपेक्षा उसमे आन्तरिक पवित्रता को ही प्रमुखता दी गई है। परमात्मा और मनुष्य के बीच रागात्मक

१. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० २८।

२. सूफीमत साघना और साहित्य, पृ० १२२।

३. हिन्दी भाषा और साहित्य, पृ० २८६।

४ कन्फ-उल-महजूव, निकल्सन महोदय द्वारा अनूदित, सन् १९११ मे लन्दन मे प्रकाशित, पृ० ३०७-३०८।

सम्बन्ध सूफीमत की विशेषता है।

मूफियो की एक कहावत है कि 'ग्रन मजाजो कतरतुल हकीकी' अर्थात् मजाज हकीकत का पुल है। इस वात की पुष्टि ग्रिधकतर फारसी साहित्य मे होनी है जहा यह कहा गया है कि सासारिक प्रेम के मार्ग पर चलकर ईव्वरीय प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रब्नुल ग्ररवी (मृ० सन् १२४० ई०) ने स्त्री प्रेम को ईश्वरीय प्रेम बताया है। उसके अनुसार लौकिक प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम की भाति है। उसने नारी के प्रेम को भी ईश्वरीय प्रेम की तरह ही पवित्र माना है। मौलाना रूपी ने एक स्यान पर कहा है 'स्त्री ईश्वरीय किरए। है। वह सासारिक प्रेमिका नही है। वह निर्माता है, निर्मित नही। "इस प्रकार मौलाना रूमी ने स्पष्ट रूप से कहने का प्रयत्न किया है कि साशारिक प्रेम ईन्वरीय प्रेम नही है तथा जब तक ग्रात्मा की शुद्धि नही होती, ईरवरीय प्रेम सभव नहीं। वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि सूरत तथा रग पर थाचारित प्रेम ग्रत में लोखला प्रमाशित होता है। जामी ने ग्रपने प्रेमाख्यान 'यूनुफ-जुलेखा' मे कहा है कि प्रेम द्वारा ही अपने स्व से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। युवावस्था मे विचार सासारिक प्रेम की श्रोर भुकते है। यही सासारिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम मे वदल जाता है। यह प्रारम्भिक वर्णमाला है, इसके बाद हम ईश्वीय ससार को ग्रहण करते हैं भीर उसके सहारे उसका चितन करते है। उसने यह वात स्वीकार की है कि इरक मजाजी मे श्रीर इरक हकीकी मे कोई वास्तविक ग्रतर नहीं है जिस कारण, पहला दूसरे तक पहुचने का स्वाभाविक सोपान भी बन सकता है।

इस प्रेम का उदय जब सावक के हृदय में होता है, उस समय विरह के कारण सपूर्ण सासारिक वस्तुए उसके लिये तुच्छ हो जाती हैं। इमाम गजाली ने लिखा है ग्रल्लाह सत्तर हजार मदो के भीतर है जिसमें से कुछ प्रकाशमय

१. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३७६।

२. मच्युगीन प्रेमाख्यान, पृ० १६।

३. वही, पृ० १६।

४ वही, पृ० १६।

५. 'इश्क हाये कज पैये रंगे बुवद । इश्क न बुवद ग्राकबद नगे बुवद ।'

<sup>---</sup>मौलाना रूम, जगदीश चन्द्र वाचस्पति, कलकत्ता, पृ० २१६।

६. यूसुफ-जुलेखा, श्रार० टी० एच० ग्रिफथ, लदन, पृ० २४।

७. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ५-६।

श्रीर कुछ ग्रन्धकारमय है श्रीर यदि वह उन ग्रावरणों को हटा लेवे तो जिस किसी की दृष्टि उस पर पड़ेगी वह उसके प्रखर प्रकाश द्वारा दग्ध हो जायेगा। साधक परमेश्वर के समक्ष पहुचतं-पहुचते अपने सभी भौतिक एव ऐन्द्रिय गुणों में रहित हो जाता है। उसके मार्ग की ग्रन्तिम मजिल्, प्रेम श्रीर मारिफ (ज्ञान) है जिसके द्वारा साधक परमात्मा के दर्शन करने एव एकमेक होने में सफलता प्राप्त करता है। उस समय साधक की ग्रात्मा का परमात्मा में लय हो जाता है जिसे सूफी 'फना' कहते है।

सूफियों ने आध्यात्मिक जीवन को एक यात्रा (सफर) माना है। उसे सप्त सोपानों से अग्रसार होना पडता है जो केवल प्राथमिक दशा को ही पृचित करते हैं। इन्हें अतिक्रोत कर साधक को फिर चार प्रकार के अन्य सोपानों को भी लाधना गडता है जो इन से अधिक उच्चस्तर पर विद्यमान हैं। ये सात सोपान—अनुताप, आत्मसयम, वैराग्य, दरिद्रता, वैयं, ईश्वर-विश्वास तथा सतीष हैं। जब सालिक (साधक) सप्तम सोपान पर पहुंचता है, वह शान्त-माव को प्राप्त हो जाता है और उसी के आधार पर वह अतीद्रिय आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी बन जाता है।

इन सात सोपानो के श्रतिक्रमण के ग्रनन्तर साधक साधना करते हुए आगे के चतुर्विष्ठ सोपानो—मारिफत, प्रेम, वज्द (उन्मादना) तथा वस्ल (ईश्वर मिलन) को प्राप्त होता है। मारिफत मे गहरी अनुमूति का ग्रश घारण करके जब साधक भावापन्न हो उठता है, उस ग्रावेशावस्था मे ही वास्तविक 'प्रेम' की ग्रिम्थ्यजना होती है। तदनन्तर उन्मादना (वज्द) ग्रथवा समाधि के पश्चात् साधक वस्ल (ईश्वर मिलन) के सोपान पर पहुच जाता है। सूफियो ने इन सोपानो का नाम 'मुकामात' रखा है। उनका विश्वास है कि उन पर पहुंचना केवल साधक के ही प्रयत्नो पर निभैर करता है। साधको की चार मजिलें हुआ करती है। इसके ग्रतिरिक्त जो साधना की चार ग्रवस्थाए होती हैं, उन्हें 'हाल', कहा जाता है।

पहली ग्रवस्था 'नासूत' है जिससे तात्पर्यं मनुष्य की प्रकृत-ग्रवस्था से है। इसमें साधक 'शरीयत' या इस्लामी धर्म-शास्त्रों का ग्रनुसरण करता है। दूसरी ग्रवस्था 'मलकूत' है जिस में वह पवित्रता का सहारा लेकर 'तरीकत' वा उपा-सना की और प्रवृत्त हो जाता है। तीसरी ग्रवस्था 'जबक्त' ग्राती है जिस में वह ग्राध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है तथा सालिक से मारिफ बनता है। यही

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४३।

२. वही, पृ० ४३।

मजिल मारिफत की है। ग्रत में साधक लाहूत' की दशा तक पहुचता है जहां पर वह ग्रात्मज्ञानित्ठ हो जाता है ग्रौर उसे 'हकीकत' ग्रथवा सत्य की उपलिख होती है। इन दशाग्रों को कुछ लोगों ने क्रमशः नरलोक, देवलोक, ऐश्वर्य लोक एव मावुर्य लोक के रूपों में भी स्वीकार किया है।

सूफियों की यात्रा का विवरण निम्नाकित निदर्शिका से कुछ अधिक सरलतापूर्वक समक्ता जा सकता है:

| ऋम    | <b>ग्रवस्था</b> ै | लोक   | यात्रा   | मुकामात  |      |         |  |  |  |  |
|-------|-------------------|-------|----------|----------|------|---------|--|--|--|--|
| सख्या | अवस्वा            |       | की सज्ञा | प्रारम्भ | मध्य | ग्रन्त  |  |  |  |  |
| ₹.    | <b>गरीयत</b>      | नासूत | मोमिन    | ग्रब्द   |      | হহক     |  |  |  |  |
| ₹.    | तरीकत             | मलकूत | सालिक    | इरक      | जहद  | म्वारिफ |  |  |  |  |
| ₹.    | रिफत              | जवरूत | द्यारिफ  | म्वारिफ  | वज्द | हकीक    |  |  |  |  |
| ٧.    | हकीकत             | नाहूत | हक       | हकीक     | वस्ल | फना     |  |  |  |  |

. कुछ लोग ग्रन्तिम ग्रवस्था 'बका' (ग्रवस्थिति) मानते है, जो 'फना' (निर्वाण) के पश्चात् प्राप्त होती है।

सूफी-सावको का 'यह भी सिद्धान्त है कि 'जब तक वह वर्तमान शरीर' घारण किए हुए रहता है तब तक उसके शरीर का मुख्य काम यह होना चाहिये कि वह वहदानिया (परमात्मा के एकत्व) का घ्यान करता रहे, उसके नामो का स्मरण (जिक्र) करता रहे और वैसा करते हुए तरीका अर्थात् सूफियो द्वारा निर्धारित आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता रहे। जिक्र के अतिरिक्त मुराकवा (घ्यान) की भी क्रिया है। बाद मे सूफियो ने देखा कि भावाविष्टा-वस्था केवल जिक्र (स्मरण) घ्यान आदि से ही नही उत्पन्न होती बल्कि नृत्य, सगीत आदि से भी होती है। नृत्य आदि का सम्मिलत नाम 'समा' से प्रकट किया जा सकता है।

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४६ ।

२. जायसी ग्रीर उनका पद्मावत, पृ० १४७-१४८।

३. सूफीमत साघना और साहित्य, पृ० ३६३।

४ वही, पृ० ३७२।

सूफियों के 'ज़िक़' की क्रियाओं की समानता बहुत-कुछ योग के प्राणायाम तथा घ्यान भादि से है। 'जिक़' में साधक को घ्यानस्थ होकर बैठना पडता है। इसके द्वारा साधक नाना प्रकार के साधनाओं द्वारा कुड़िलनी शक्ति को उद्बुद्ध करके नाना चक्रों का भेदन करता है। योग के छः चक्रों को 'लतायफी सित्ता' कहा गया है। इन चक्रों के नाम मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मिए।पुर, भ्रनाहत, विगुद्धारव्य, आज्ञा है।

सूफियों का सिद्धान्त है कि परमात्मा का अनवरत स्मरण तथा अभ्यास करने के लिये साधक को किमी पीर या गुढ़ की शरण लेनी पड़ती है। वह अपने पीर या गुढ़ की आजा के पालन की शपथ ग्रहण करता है और अपने को उसका मुरीद स्वीकार करता है। पीर या गुढ़ के अतिरिक्त साधक औलिया की भी उपासना करता है। उनका यह सिद्धान्त है कि वह इमाम (गुढ़) के हाथों में अपने को शव की नाई छोड़ दे। गुढ़वाद का यह प्रवेश बाद की चीज है और इसकी प्रेरणा देने वाला भारतवर्ष ही रहा है।

सूफी-सिद्धान्तो के अनुसार अक्ल (बुद्धि) के मार्ग को ग्रहरण करने की अपेक्षा श्रद्धा एव विश्वास का प्रशस्त पथ ही अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि 'ऐ मुईन। अक्ल की ग्राख से दोस्त का हुस्न न देख। तू मजनू की ग्राख से लैला के हुस्न को देख।'"

# सूफी-सिद्धान्तों का लक्ष्य-साम्य

प्रायः सभी भारतीय दर्शनो का मूलोद्देश्य त्रिविध तापो से मुक्ति प्राप्त कर परम-ग्रानन्द की उपलब्धि करना ही रहा है। सूफी-साधको का ग्रन्तिम लक्ष्य सासारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी इसके विविध तापो से निस्तार पाकर

१. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३८६।

२. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४७-४८।

३. 'परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्द्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तिहज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं बहुननिष्ठम् ।।'
—मुण्डोकपनिषद् (१-२-१२)

४. सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३८५।

५. मुईन बचरमे खिरद हुस्ने दोस्त न नुमायद । बबी वदीये मजनू जमाले लैला रा । दीवान, ख्वाला गरीब नैवाल, सग्रहकर्ता, मुस्लिम ग्रहमद निजामी, उद्दं बाजार, जामा मस्जिद, देहली, पृ० २४ ।

ईश्वरीय मिलन जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्रानन्द की उपलब्बि करना था। इस दृष्टि से दार्शनिक लक्ष्य मे दोनो मे कोई विशेष ग्रन्तर प्रतीत नही होता। साधना की पद्धति-मात्र मिन्न है जैसा कि विशिष मारतीय दार्शनिक पथो मे भी दिखाई पडता है। यही कारए। है कि इस लक्ष्य-साम्य ने सुफियो को भारतीय-दर्शन विशेषतः ग्रहैत के ग्रधिक समीप खडा कर दिया ग्रीर ग्रहैत की प्रतिष्ठा तो भारतीय जन-मानस मे पहले से ही चली ग्रा रही थी। ग्रत प्रेम ग्रीर मानवता का प्रसार करने वाले ये सूफी-साधक भारतीय जनता के लिये ग्रपरिचित नहीं ग्रितु ग्रपने से लगे।

# दार्शनिक पृष्ठमूमि

सूफीमत की विचारघारा पर इस्लामेतर धर्मों का भी बहुत-कुछ प्रभाव पछ गया है। उनकी चिन्तन-पद्धित का विकास चाहे जिस रूप में हुम्रा हो परन्तु उसका स्वरूप सदा इस्लामी रहा। उनकी दार्शनिकता का मूल-म्राधार कुरान रहा भौर उसी के वाक्यों की नवीन व्याख्याए सूफी-चिन्तकों ने उपस्थित की। उन्होंने कुरान के सकेतों के म्राधार पर ही नवीन उद्भावनामों को भी प्रस्तुत किया। कहीं भी कुरान भ्रथवा इस्लाम का विरोध करने का प्रयत्न नहीं किया गया तथा उसी के कोड़ में सूफीमत की दार्शनिक विचारघारा पल्लवित हुई। इतना होने पर भी विभिन्न देशों तथा महापुरुषों के निरन्तर प्रभाव के कारए। इसमें जो बाह्य बाते समादिष्ट हुई द्वनसे इसके मौलिक सिद्धान्तों में बहुत-कुछ मतभेद मा गया है भौर तभी सभी सूफी-किव ईश्वर जगत् तथा मानव से सम्बन्धित दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देने में मतैक्य नहीं है। उनकी धार्मिक साधना विचारघारा में भी इसी कारए। विभिन्तता के दर्शन होते है।

#### ईश्वर तत्व तथा उसका स्वरूप

ईश्वर तत्व के सम्बन्ध मे मुस्लिम-दार्शनिक-विचार के प्रधानत तीन वर्ग वने हुए है। सब से पहला वर्ग 'इजादिया' उन लोगो का है जो ईश्वर का अस्तित्व जगत् मे पृथक् मानते हैं और इस बात मे विश्वास करते है कि उसने इस सृष्टि को कुछ नही, अथवा श्रन्य से उत्पन्न किया। इस मत को हम शुद्ध 'एकेश्वरवाद' कह सकते है। यह इस्लाम-धर्म की मूल विचारधारा के अनुकूल

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३४।

२. जायसी के परवर्ती सूफी-क व भ्रीर काव्य, पृ० ३०।

३. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३४।

है श्रीर उस मे सभी प्रकार के मुस्लिम विश्वास रखते है। इस्लाम के कट्टर सिद्धान्तों के अनुसार परमात्मा ग्रज्ञेय, श्रंलौकिक तथा सृष्टि से अतीत श्रोर परे है। इस सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा एक है श्रीर उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। वह सर्वशक्तिमान् है। अपने जैसा वह आप है। परमात्मा तथा श्रन्य व्यक्तियों के वीच दूसरा कोई नहीं है। वह श्रवतार नहीं लेता, क्यों कि वहुदेव वाद को इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। वह एकरस है तथा उसके ऐश्वयं, सौदर्य तथा पूर्णता का ज्ञान उपासकों को अनन्य भक्ति के द्वारा होता है। जो लोग अपने आपकों खोकर परमात्मा की विभूति का अनुभव करते हैं, उन पर ही परमात्मा की कृपा होती है तथा वे मस्तमौला बन जाते है। वह ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, सहारक एवं रक्षक सभी-कुछ है। उसकी इच्छा प्रधान है। वह 'सृष्टि-कर्ता होते हुए भी नियमों से परे हैं, शाश्वत है। मनुष्य उससे भयान्वित हो श्रद्धावनत हो सकता है, उससे प्रेम नहीं कर सकता। अल्लाह ने सृष्टि-निर्माण कृन' शब्द कहने मात्र से, मिट्टी से किया।

दूसरा वर्ग 'शुदूदिया' लोगो का है जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर इस जगत् से परे है, किन्तु उसकी समी बाते इसमे किसी दर्गण के भीतर प्रति-बिम्ब की माति, दीख पडती है। इस वर्ग के सिद्धान्त को हम एक प्रकार के 'सर्वात्मवाद' की सज्ञा दे सकते है। ' उनका विचार है कि यह सृष्टि सत्य नही है तथा परमात्मा एव सृष्टि मे अज्ञ-अशी का सम्बन्ध न होकर केवल बिम्ब-प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध है। जैसे दर्गण मे प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार इस सृष्टि मे उस ईश्वर का प्रतिबिम्ब पड रहा है। सूर्य और सूर्य के प्रतिबिम्ब का जो सम्बन्ध है, वह शुदूदिया वालो को मान्य है। ईश्वर एक है और वह इस नामरूपात्मक जगत् मे प्रतिबिम्बत हो रहा है। ' अधिकाश सूफी-कियो ने ईश्वर और सृष्टि के इसी बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का प्रदर्शन अपने काव्यो मे किया है। सूर्य की नाई वह परमसत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जिस प्रकार जल मे सूर्य का प्रतिबिम्ब क्रलकता है, उसी प्रकार इस दृश्य-मान जगत् मे उस परमात्मा का नूर प्रतिबिम्बत होता है, इसिलये सूफी-साधक उस प्रतिबिम्ब या सासारिक नूर (सौदर्य) का आश्रय ग्रहण कर उस

१. सूफीमत साघना और साहित्य, प० रामपूजन तिवारी, पृ० १४ ।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भीर काव्य, पृ० ३०, ३१:।

३ वही, पृ०३४।

४ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३४।

५ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, 70 ३७।

परमात्मा के भ्रलोकिकुर्एव दिव्य नूर (सौदर्य) तक पहुचने का प्रयत्न करते है। परमात्मा सब्र्वस्तुग्रो के भीतर है तथा मानव-ग्रात्मा का सार है।

तीसरा वर्ग उन लोगो का है जो 'वुजूदिया' कहलाते है। उनका कथन है कि ईश्वर के अतिरिक्त. वास्तव मे, अन्य कोई वस्तु नहीं है। वही एकमात्र सत्ता है-और विश्व की अन्य जितनी भी वस्तुए है उन्हे हम 'हम अस्त' (वहीं सव कुछ है) के अनुसार उमी का का समक्ष सकते है। इस वर्ग के लिये हम एकात्मवादी अथवा एकतत्ववादी का नाम प्रयोग मे ला सकते है। सूर्य एव सूर्य की किरए। का जो सम्बन्ध है वह 'वजूदिया' विचारवालों को मान्य है। वे उस एक तत्व को ही उस सृष्टि-रूप मे प्रसारित मानते है, उनके अनुसार यह जगत् भी केवल प्रतिविम्ब या आभास-मात्र नहीं है। इस मे ईश्वर के गुएों का समावेश है किन्तु फिर भी यह जगत् वहीं नहीं है। ससार उसका अवतरए। होने के कारण सत्य है, किन्तु साथ ही उसी का रूप नहीं है। सृष्टि और परमेदवर में कुछ अन्तर अवहर्य है। "

ईश्वर के गुणादि के अनुसार भी सूफियों ने वर्णन करते समय मतमेद प्रकट किया है। कुरान का एकेश्वरवाद, एकदेववाद है। अल्लाह वह है जिसके अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। इस पैगम्बरी एकेश्वरवाद में केवल एक देव की सत्ता पर विश्वास करके उसी को मानवीय कलाना के श्रेष्ठ गुणों तथा आदर्शों का पूज माना गया है। कुरान के शब्द तनज्जुल-अवतरण (Transition in descent) के अनुसार अल्लाह की सगुण रूप में अवतारणा मान्य हुई। इक अरवी हल्लाज एवं जामी प्रभृति सूफियों का कहना है कि ईश्वर केवल शुद्ध स्वरूप अथवा सत्ता-मात्र, निर्मुण एवं निर्विशेष है। यह उसका अभिव्यक्त रूप है जो अपूर्व और अवर्णनीय है तथा जिसे निर्पक्ष (Absolute) भी कह सकते है। उस परमात्मा का इनके अनुसार, एक अन्य रूप भी है जो सगुण और

God is imminent in all things and is the essence of every human soul.

<sup>—</sup>एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग XXIII, ग्रार० ग्रार० फिलण्ट, दसवा संस्करेगा, पृ० २४२।

२. सूफी-काच्य-सग्रह, पृ० ३४-३५।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव भ्रौर काव्य, पृ० ३७।

४ वही पृ०३६।

४. हुवल्ला हुल्लजीद लाइलाहा इल्ललाहू ग्रालमुवलगैव वशशहादते दुवैरे-हमानुरे रहीम—कुरान, ग्रघ्याय ५९ की ग्रायत ।

सिनिशेष है तथा जिसे ही वास्तव मे, हम ईश्वर (God) भी कह सकते है। ' उदारचेता सूफियों ने ग्राने ग्रन्थारम्भ में 'इजादिया' मत का परिचय दिया किन्तु ग्रागें ग्रपनी कथा के ग्रन्तर्गत उन्होंने सर्वात्मवाद एवं ग्रह्मैतवाद से समता रखने वाले विचारों को ही ग्रमिव्यक्ति दी है कश्मीर के इस्लामी ऋषियों तथा सूफी-सन्तरे पर पड़ी वेदान्त एवं कश्मीरी शैवमत दोनों की प्रतिच्छाया परि-लक्षित होती है। '

## ईक्वर भ्रौर जगत्

इस विषय मे सूफियों के पाच प्रकार के मत दीख पडते हैं कि ईश्वर जगल्लीन है अथवा इस दृश्यमान जगन् से नितान्त परे हैं। अधिकाश सूफी-किवयों का इस मत पर विश्वास है कि ईश्वर जगत् से परे रहकर भी उसी में लीन है। ईश्वर जगत् में व्याप्त हैं, किन्तु सीमा-बद्ध नहीं है। 'क्श्फ-डल-महजूव' के रचियता हुज्वेरी ईश्वर और जगत् के पृथक् अस्तित्व का समर्थंक है। मौलाना रूमी को ईश्वर के स्वरूप का चितन करने के लिए अन्तर अथवा बाह्य जैसे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। उसकी दृष्टि में बाहर-भीतर शब्दों का प्रयोग केवल भौतिक पदार्थों के लिए ही किया जा सकता है। उसका कथन है कि ईश्वर इस जगत् में एक साथ ही भीतर तथा बाहर रह सकता है। जामी ने अपने अन्य 'लावेह' में परमतत्व को दो रूपों में व्यक्त माना है। प्रथम अन्त में व्यक्त तथा दूसरा बाह्य में व्यक्त, जब ईश्वर कोई मूर्त रूप धारण कर लेता है।

#### ईश्वर श्रौर जीव

सूफियों ने जीव के विषय में ग्राहैत को ही अपनाया है। उनका कथन है कि जीव ग्रीर ब्रह्म में वस्तुत कोई भेद नहीं है क्योंकि जीव ब्रह्म का ही श्रश है। इन्सान के वास्तविक स्वरूप तथा परमात्मतत्व में कोई अन्तर न मानते हुए सूफी-साधकों का यह विश्वास है कि ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड में ईश्वर की चेतना वर्तमान है। मूलतः परमात्मा एव आत्मा में कोई विभेद नहीं है। यह भिन्नता केवल व्यावहारिक है वास्तविक नहीं। सूफियों के ग्रनुसार मानव

१. सूफी-काव्य सग्रह, पृ॰ ३६।

२. मूल कश्मीरी के लिए द्रप्टव्य—'फलसफ्स मज सोन मीरास,' डा० शम्स-उद्-दीन की १-६-६६ को रेडियो कश्मीर से प्रसारित वार्ता।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव और काव्य, पृ० ३४।

के शरीर मे ईश्वर का पूर्ण प्रतिरूप है। जगत् उसकी केवल श्रीशिक

## सृष्टि-तत्व

सृष्टि के सम्बन्ध में सभी इस्लामी चिन्तकों का एक मत है। केवल इस अनेकान्त सृष्टि का वही एक खब्टा है। वह अल्लाह पहले अकेला था। उस समय उस के सौदयं तथा विभूति पर आत्म-विभोर होने वाला कोई नहीं था। इसके भन में जब अपने अनन्त सौदयं एवं अनन्त विभूति को आत्म-प्रकाशन करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई तभी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। 'मैं एक छिपा हुआ खजाना था' फिर मैंने इच्छा की कि लोग मुक्ते जाने।' अतः विश्व की सृष्टि इस प्रकार, ईश्वर के स्वतः स्फूर्त एवं अपरिमेय आनन्द का एक भूर्त विकास-मात्र है।' उसके एक शब्द 'कुन' (प्रकाश हो) से सृष्टि-रचना हुई। सारा स्वर्ग तथा भूनल छः दिनों में निर्मित हुआ। मिट्टी से मानव की रचना हुई और उसमें रूह फेक दी गई। जीली ने कहा है कि 'सृष्टि की सपूर्ण वस्तुए उसकी पूर्णता के कारण है तथा उसी के विए हुए नाम से नामवाली है।"

सूफी कवियों ने सृष्टि के विविध उपकरणों तथा प्रकृति के स्वरूपों का वर्णन करके उस परमसत्ता के स्रष्टारूप का वर्णन किया है। ग्रन्ताह को परम सौन्दर्य रूप मानते हुए जामी ने कहा है—वह ग्रन्ताह प्रेम चाहता था ग्रीर प्रेम से ही प्रमावित होकर उसने ग्रपने मुख का ग्रादर्श लिया ग्रीर उस मे ग्रपना रूप स्वय व्यक्त किया। वह प्रमु सब मे व्याप्त है ग्रीर प्रत्येक वस्तु एव स्थान मे विद्यमान है।

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि और काव्य, पृ० ६८।

२. सफीमत साधना श्रीर साहित्य, पृ० २५२।

३ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३७।

४. सूफीमत साघना ग्रीर साहित्य, पृ० ३८१।
तुलना के लिये द्रष्टव्य-यथा सीम्येकेन मृत्पिण्डे न सर्वं मृन्मयं
विज्ञात स्याद्वाचारम्मण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्।
—-छान्दोग्योपनिपत्, पप्ठोध्याय, प्रथम खण्ड, मत्र ४।

प्र. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० प्र**६**।

ξ God is diffused over all his creatures, and exists everywhere and in everything.

<sup>—</sup>दि वर्ड ग्राफ लल्ल, पृ० ६।

माया

ऐमे प्रश्न दार्शनिको तथा चिन्तको के सम्मुख सदैव रहे है कि नामरूपा-त्मक जगत् सत्य है भ्रथवा मिथ्या, नित्य है भ्रथवा अनित्य ? बौद्ध-दर्शन की दिन्द में सब-कृष्ट्र मनित्य है भौर उसी की परिस्थित शून्यवाद में हुई । ईमाइयो ने भी बौद्धमत के समान शुन्य द्वारा हो सुष्टि की उत्पत्ति मानी है। 'शैवमत के अनुसार यह सृष्टि उसी प्रकार नित्य है जैसे ख़ब्टा तथा शक्ति। यह सृष्टि उस स्रष्टा मे उद्भूत होने के कारण नित्य एव सत्य है। यह उसकी म्रात्माभि-व्यक्ति है जिसकी रचना उसने अपनी शक्ति से की है। वेदान्त जहां नाम-रूपात्मक सत्ता को मिथ्या मानता है, वहा शैवमत इसे नित्य रूप मे ग्रहरा करता है। स्की-काव्यो की विचारघारा सृष्टि के सत्य ग्रथवा मिथ्या होने के विषय मे दो रूपो मे विराजमान है। बिना इस ग्राधार-सत्ता के सुष्टि की उत्पत्ति ग्रसभव है। यह एक सत्ता ही ससार का उत्पादन तथा निमित्त कारण है ग्रतः इसके बाहर भीर कोई सत्ता नहीं। जामी का कथन है कि इस स्बिट का प्रसार उसी से हुन्ना है भीर अन्त में यह उसी में समा जायगी। इस प्रकार सुष्टि के नित्यत्व के सम्बन्ध में सुफी विचारकों ने सदा उस परमसत्ता को ही पारमायिक सत्य स्वीकार किया है। सूफियो ने माया की कल्पना विद्या-माया के रूप मे नहीं की तथा माया का सत्स्वरूप इन्हें मान्य नहीं है। उन्होंने जहा कही भी माया क। वर्णन किया है, वहा केवल उन्होने इद्रियगत विषय भोगो के श्राकर्षेश तथा उनके दृष्प्रभाव का ही वर्शन किया है । सयोगरूपिशी

<sup>?.</sup> The creation is just like its creator, very real. Shaivism also holds that the universe is manifestation of God Himself brought about by His (Swantanra Shakti) motivating power.

<sup>&#</sup>x27;स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति'—प्रत्यभिज्ञाहृदयम् । क्षेमेन्द्र, निरीक्षक जी० श्री निवासमूर्ति (ग्रग्नेजी ग्रनुवाद), ग्रद्धा ग्रथालय (सन् ११३८ ई०), सूत्र २, पृ० ४४ ।

२. सूफीमत श्रौर हिन्दी साहित्य पृ० १७४।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर काव्य, पृ० ५७।
 तथा—यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रपन्त्य भिसविशन्ति ।

तद्वि जिज्ञास्य, तद् बह्ये ति-तैत्तरीयोपनिषद्, भृगुवल्ली, प्रथम श्रनुवाद मत्र ।

माया के प्रलोभन में पड़कर भोग की कामना में मानव योग का त्यांग कर देते हैं। मनुष्य पचेन्द्रिय भोगों के वश में पड़कर पथम्रष्ट होता है। विपय-वासनात्मक रूप उसे बटमारों की माति ठगते हैं।

इस माया की कल्पना दो रूपों में हुई है। प्रथम गरीर या काया के अन्तर्गत वर्तमान 'नफ्म' (वासनापूर्ण आतमपक्ष) और द्वितीय वाह्य जगत्ं का आकर्षण। इन दोनों के प्रति आविष्य पित न होकर ही मानव अपने परमं लक्ष्य की ग्रोर अग्रसर होता है क्णेंकि संमार का सारा ऐक्वर्य एवं सुख मिय्या है। असत् की ग्रोर आकर्षित होने वाला पछ्ताता है ग्रीर केवल यत के मार्ग पर चलने वाला सालिक (साधक) माया से परे रहकर ही मुख का भाजन वन जाता है। इन साधकों ने सृष्टि की नश्वरता का वर्णन इस हेतुं किया है कि इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो ग्रीर परमार्थ-चिन्तन में ज्यान लग जाय।

#### मानव-तत्व

सूफियों का यह विचार है कि जीवन का परम लक्ष्य मानव की पूर्णता है। पूर्ण मानव (प्रल् इसानुल कामिल) के प्रश्न को सर्व प्रथम सूफी-किव इब्न ग्ररवी ने महत्व दिया था। उसका कथन है कि पूर्ण मानव सृष्टि का चरमोत्कर्प है, उमी मे ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण ग्रिमव्यक्ति होती है। मानव-शरीर में ग्रानि, वायु, जल, पृथ्वी के ग्रतिरिक्त 'नफस' या 'ग्रह' का भी समाहार है किन्तु ग्राकाश तन्व का ग्रमाव है। 'नफस' तथा 'रुह' के ग्रतिरिक्त उसमे ग्रनल का भी निवास है। वे पूर्ण-मानव उसे मानते हैं जो सासारिक मुख, वैभव, सपति, ऐश्वर्य का परित्याग करके 'हक' से मिलने का प्रयत्न करते हैं। नफ़स के प्रति ग्राकपित न होने वाला ही पूर्ण मानव की पदवी प्राप्त करता है। लगभग प्रत्येक सूफी प्रेमकथा का नायक पूर्ण मानव वनने का प्रयत्न करता है। जिली के ग्रनुसार मुहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव है ग्रीर इसी कारण मुहम्मदीय ज्ञान (ग्रल् हकीकतुल मुहम्मदिया) का विशेष महत्व है।

१. 'तासों माया के वस वहुतै लोग। जोग न चाह कीन्हो, चाहै भोग॥' —-ग्रनुराग बामुरी, नूर मुहम्मद, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (संवत् २००२ वि०), पृ० १३१।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-किव और काव्य, पृ० ६३।

३. वही, पृ० ६६।

४. सूफी-काच्य-सग्रह, पृ० ४०।

वह ईश्वर की ग्रिभव्यक्ति नही, स्वय ब्रह्म-स्वरूप है। उनके एव परमेश्वर के बीच कोई सेवक-सेव्य सम्बन्च नहीं और न कोई उपासक एव उपास्य का ही भाव रह जाता है। वह जगत् का घर्म गुरु न होकर ज्ञानगुरु हुग्रा करता है। 'सूफी-कवियो ने मुहम्मद साहब की सत्ता 'नूर' रूप मे स्वीकार की है। वे उनके प्रिय तारक, रक्षक एवं भ्रादर्श हुए । उन्हें साधु पुरुष भी पूर्ण मानव के रूप मे मान्य है। वे उन्हे 'पीर' या 'वली' कहते हैं। उनके लिए दृश्य तथा अदृश्य जगत् मे कोई अन्तर नहीं है। रूमी ने स्पप्ट शब्दों में कहा है कि 'प्रत्येक मानव ईश्वर के सपकें में भाकर उसका साक्षात्-कार कर सकता है। नबी की सहायता अपेक्षित नहीं है और न किसी मध्यस्थ के बल पर ग्राशा करके उसे ग्राध्यात्मिक साधना मे प्रवृत्त होना चाहिए। हा, पीर प्रथवा सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उससे अकेत लेना तथा श्राच्यात्मिक जीवन के लिए उसका श्रादर्श ग्रहण करना भावश्यक माना जा सकता है। कश्मीर के कतिपय सूफी-कवियो ने केवल एक गुरु से नहीं अपितु कई गुरुओ से दीक्षा ली थी। एक गुरु अपने ज्ञान एव अधिकार-क्षेत्र से भ्रपने शिष्य को परिचित कराने के पश्चात् उसे ज्ञान-सोपान पर भागे बढाने के लिए किसी अन्य अधिकारी गुरु के पास भेजने मे कभी हिचकिचाहट नहीं करता था। तभी ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य एक के ग्रनन्तर दूसरे ज्ञान-क्षेत्र मे लब्ध प्रतिष्ठित गुरु से शिक्षा ग्रहरण करता था। हिन्दी के कई सूफी-कवियो में भी इस प्रवृति के दर्शन होते हैं। कई सूफी-कवियों ने पूर्ण-मानव को अवतार रूप में भी स्वीकार किया है किन्तु इसकें साथ ग्रधिकाश सहमत नही है।

#### जीवन का लक्ष्य

दृश्यमान जगत् से परे परमसत्य की खोज ही सूफी-किवयों का लक्ष्य है। कुरान में यह बात वर्णित है कि जीवन का उद्देश्य तभी सफल हो जाता है जब उसके नियमों का पालन किया जाय एवं मुहम्मद साहव को रसूल मानकर ईश्वर के एकत्व में विश्वास दृढ किया जाय। हुज्वेरी का कथन है कि परमात्मा का भक्त उसके अनुग्रह को देखकर उससे प्रेम किये बिना नहीं रह सकता और जब वह प्रेम करने लगता है तब वह उस परमात्मा का अतरग

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ४०।

२. वही, पृ० ४१।

श्रामोदार्थी : यथा भृग. पुष्पात् पुष्पान्तर त्रजेत् ।
 विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तर क्रजेत् ।' —तत्रसार, पृ० १२५ ।

हो जाता है क्योंकि प्रियतम के भय मे पार्थक्य है ग्रौर ग्रतरगता में एकत्व है। सूफियो का विश्वास है कि वास्तव मे 'महत्व' का विलयन ही 'फना' एव परमारमा के चिन्तन एव घ्यान घारण मे मन लगाना ही 'वका' है। ' उन्होंने प्रात्मा तथा बह्म मे वस्तुत. कोई भेद नहीं माना है। ससार ईश्वर का श्रचित पक्ष है ग्रौर जीवात्मा उसका चित्तपक्ष बन्धन है ग्रतः जीव का ससार से तात्विक सम्बन्ध नहीं है। श्रम ही वधन है। इस अम के निवारण होने पर ही जीवात्मा शरीर-बन्धन से मुक्त होकर मृत्यु को पार करता है ग्रौर श्रमर पद प्राप्त करता है। स्पियों की यह दार्शनिकता, विचारधारा ग्रौर साधना-पथ की ग्रीभव्यजना प्रायः सभी सूफी-काव्यों मे समान रूप से दिखाई देती है।

१. करफ-उल्-महजूब, पृ० ३७६-३७७।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ७३।

रे. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० १७०।

### दूसरा भ्रष्याय

# कश्मीरी तथा हिन्दी में उपलब्ध सूफी-साहित्य

# (१) प्रबन्धात्मक रचनाएं

सूफियों के काव्य को विवेच्य विषय के अनुसार दो भागों में बाटा जा सकता है— प्रथम प्रवश्य अथवा मसनवी ढग पर लिखित काव्य जिस में अन्योक्तियों तथा प्रतीकों की व्याख्या की गई है और दूसरा मुक्तक काव्य जिस में रुवाइयों, गजलों, दोहों, मुक्तक पदो अथवा वहां के माध्यम से सूफी-साधकों ने अपने भावों को अभिव्यक्ति दो है। शुद्ध व्यक्तिगत प्रेम के प्रतीकात्मक वर्णन की परम्परा, ईरान देश के प्रभाव एव फारसी के माध्यम से सूफी-साहित्य की विशेषता बन गई। फारसी में मसनवीं की रचना सनाई तथा अतार ने की किन्तु मौलाना रूमी का स्थान इस तरह की काव्य-पद्धित में सर्वोच्च है। अपनी मसनवीं के आरम्भ में मौलाना रूमी ने सनाई (सन् ११३१ई०) की प्रशसा की है। उसका कथन है कि अतार रूह है और सनाई उसकी दो आखे और मैं तो सनाई और अतार के पैरों के समान हूं। सादी को छोडकर फारसी का प्रत्येक किंव सूफी था।

सूफी प्रवन्यकान्यों की रचना कश्मीरी में भठारहवी शताब्दी के उत्तरार्घ में होने लगी किन्तु उस समय यहा चतुर्दिक् फारसी भाषा का श्राधिपत्य था। स्थानीय कवि फारसी मसनवियों को श्रानन्दपूर्वक पढते थे जिन से प्रभावित होकर उन के भावों की पुनरिभव्यक्ति कश्मीरी भाषा में हुई। उसी समय

१. जायसी के परचर्ती हिन्दी-सूफी-कवि भीर कावा; पृ० १२६।

२. वही, पृ० १२६।

कश्मीरी-साहित्य में सूफी-प्रवन्वकार्व्यों का प्रवेश हुआ। ' महसूद गामी (सन् १७६५ ई० - सन् १८५५ ई०) ने कश्मीरी प्रवत्य-काव्य को फारसी प्रेमाख्यानों की डगर पर डाल दिया। कश्मीरी-सूफी-प्रबन्यकाव्यो की यह परम्परा उद्भूत होकर सन् १९२५ ई० तक विकसित होती रही ग्रीर प्रायः इस काल (सन् १७७५ ई० - सन् १९२५ ई०) को 'दुत्रायल काल' (कलिगत ब्राइचर्यमयी कथाब्री तथा सुफी-प्रेमाख्यानो का दिवाकाल) के नाम से ग्रमिहित किया गया है। ग्रियसेंन महोदय ने सन् १८०० ई० से सन् १६०० ई० तक के काल का नाम-करण कश्मीरी-साहित्य मे भक्तिकाल के नाम से किया है। प्रो॰ पृथ्वीनाथ पूर्वप ने सन् १७५० ई० से सन् १६०० ई० तक के समय को प्रेमाख्यानकाल माना है। कस्मीरी-साहित्य मे सुफी-प्रेमाख्यान परम्परा का उद्भव उस संमय हुआ जव हिन्दी-साहित्य मे वह पतनोन्मुख हो रही थी किन्तु मुक्तक-काव्य चौदहवी शताब्दी से ही रंचित होने लगा था जिसकी प्रविच्छिन धारा सन् १६२ ५ ई० तक प्रवाहित होती रही और जबकि यव भी कुछ सूफी-कवि इसके साहित्य-कोष मे अभिवृद्धि कर रहे है।

कश्मीरी-साहित्य मे सन् १३७९ ई० से सन् १७६५ ई० तक सूफी-प्रवन्त्रकाव्यो का स्रभाव रहा जवकि भारत मे उनका प्रग्रायन प्रचुर मात्रा मे हपा। उन यूग मे कश्मीर मे सुकी-काव्यों के ग्रभाव का प्रमुख कारण फारसी की प्रवानता है। कश्मीर मे फारसी भाषा का प्रवेश इस्नाम धर्म के साथ ही हुमा होगा लेकिन उसके एक सौ वर्ष के मनन्तर मुल्तान सिकन्दर तथा सुल्तान जन-उल-प्राव्दीन के समय मे एशिया की इस मधुर साहित्यिक भाषा को जन-साधारण ने खूब अपनाया। प्रांगलों के प्रांगमन से पूर्व करमीर के कवियों ने

१. मूल उद्दं के लिये द्रष्टव्य--'शीराखा', द्विमासिक पत्रिका, लेख--कश्मीरी जवान की मसनविया, गुलाम नवी ख्याल, जिल्द १, सख्या ४, जम्मू एण्ड कश्मीरी ग्रकादमी ग्राफ ग्राट्सं, कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज, सपादक जियालाल कौल, हसन-शाह, रामनाथ शास्त्री, पृ० ६४।

२. कश्मीरी भाषा और साहित्य-लेख, पृ० १८। ३. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-कश्चितिह ग्रदबग्रच तग्नरीख, पृ० ७८।

४. लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, द्वितीय खण्ड, तृतीय भाग, पृ० २३३।

५. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य -- कग्निशित्ह ग्रदवग्रच तग्नरीख, पृ० ६८।

The Persian language may be said to have entered Kashmir with the advent of Islam. But it was about a century later during the reign of Sultan Sikandar and Sultan Zainul-Abdin that the sweet literary language of Asia acquired general adoption.

<sup>–</sup>कचीर, दूसरा भाग, पृ० ४४७।

-ईरान के कवियो की भाति फारसी कविताए लिखने मे खूब नकल की। उस समय करमीर मे शेख याकूब सफीं तथा बाबा दाऊद खाकी जैसे विख्यात-नामा फारसी सुफी-प्रवन्धकार हुए। मरकारी माषा बनने पर फारसी बहुमान्य रूप घारण कर गई तथा कश्मीरी कवियो ने भी युग की घारा में प्रवाहित होकर फारसी भाषा मे ही प्रबन्ध-काव्यो की रचना की और तभी संस्कृत कवियो को युग के साथ बदलना पहा।

जब हिन्दी मे सूफी प्रबन्ध-काव्यो की रचना हो रही थी, उस समय कश्मीर मे फारसी मसनविया लिखने का प्रचार था। याकूब सफीं (जन्म सन् १५२१ ई०) ने 'पजगज' की रचना की जिसमे लैला-मजनू, यूसुफ-जुलेखा, वामीक अजरा, मगाजी-उल्-नवी तथा मुकामाते-मुर्शिद म्रादि पाच मसनविया संग्रहीत हैं। बाबा दाऊद खाकी (जन्म सन् १५२१ ई०) ने भी कई सूफी रचनाए लिखी। मुगल तथा धफगान-काल मे मुल्ला मुहसिन फानी, मुल्ला ताहिर गनाई प्रशाई, यौजी कश्मीरी तथा ख्वाजा हशीब ग्रल्लाह हुव्बी ने सुफी-साहित्य की रचना फारसी-भाषा मे की। इस काल (मुगल तथा अफगान) मे कश्मीरी-प्रतिमा फारसी-साहित्य के द्वारा पन्लवित हुई।

महमूद गामी (सन् १७६५ ई० - सन् १८६६ ई०) ने जब कश्मीरी सूफी प्रेमाख्यानी का सुत्रपान किया, उस समय यहा अफगानी का शासन था। फारसी सास्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम तथा राजभाषा थी। उसका प्रचार महाराजा प्रताप सिंह के राजत्वकाल (सन् १८८५ ई० -- सन् १९२५ ई०) तक होता रहा, जबकि उसका स्थान उर्दू एव अग्रेजी ने ग्रहण किया।

१. भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य क्याशिर शद्ययरी, भूमि क पृ० द । २. 'पजगज' की हस्तिलिखित प्रति रिसर्च हिपार्टमेट, श्रीनगर में सुरक्षित है। साइज १३ इच ८ इच।

३. विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य-कशीर, दूसरा भाग, पृ० ४५७-४७४।

Y. The Mughal and Afghan period saw the flowering of the Kashmiri talent in Persian Literature.

<sup>--</sup> ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर, पृ० ५१३।

The Persian lingered on as the language of cultural expression and administration down to the time of Maharaja Partap Singh (1855-1925) when Urdu and English took over from it.

तारीख-ए-हसन, चौथा भाग (पिशयन पोएट्स इन कश्मीर) सग्रहकर्ता, पीर-गुलाम-हसन खुयहामा, सपादक, प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, रिसर्च एण्ड पिलकेशन डिपाटेमेंट जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर, प्रथम सस्करण (सन् '१६६१ ई०), भूमिका, पृ० ११।

सरसता भरी हुई है। ऐसा विवित होता है कि वे रचनाए फारसी कथायों पर यावारित केवल अनुवाद-मात्र ही नहीं है, प्रिपतु उनकी विषय-वस्तु कवियो की उर्वरा कल्पना तथा भौलिक उद्भावना से सर्वलित भी है। राज्याश्रय-होन कतिषय कश्मीरी-सुफी प्रवन्यकारों ने कश्मीर गूकी प्रेमाहपानों का ग्रधिकाश रूप फारसी मे सिखा हुग्रा मिलता है ग्रीर उसी की काव्य-परम्परा का उस पर प्रभाव है। प्रतिवाधन ग्रीर प्रेम का प्रचार किया। कश्मीरी मे जो प्रेमाख्यान उपसब्ब हैं, वे अधिकांश रूप मे फारसी, पजाबी, गरबी तथा उद्दें ग्रादि के कुशल रूपान्तर है। इसी काल (सन् १७७५ ई०--सन् १,व८५ ई०) मे फारसी पुस्तको के अो अनुवाद कश्मीरी में हुए उनमें प्रत्यिक मदमीर सथा भारत मे वे ही सूफी-प्रयन्धकारो के मूलायार रहे। हिन्दी मे सनका प्राग्यम कदमीर की घषेक्षा पहले हुमा। भारत मे मधिकाज सूकी-क्षियों ने ग्रयने नियास-स्थान में बोली जाने बाली जनसाबारए। की भाषा में बही की प्रचलित कथाओं का ग्राबार ते, ग्रपने मत का में प्रनलित कषान्नों की भी प्रेम-साधना का ग्राघार बनाया।

# . (क). कश्मीरो में उपलब्ध प्रमुख प्रबन्धात्मक रचनाएं कहमीरी मे उपलब्ध प्रमुख सूफी-प्रबन्धकाब्य काल-क्रमानुसार इस प्रकार है :----रचना-काल"

सन् ११६६.हि॰ (सन् १७५४ ई॰) समयः श्रनुल्लिखित

शीरी बुसरी , लेला-मजन्

. कम संख्या प्रबन्धकाष्य

महसूद गामी बही

सुकीमत साचना श्रौर साहित्य, पु॰ ४२५।

जायसी के परवंती हिन्दी-सूकी कवि भ्रौर काव्य, पु॰ १३२।

हिजरी तथा सन् ईस्वी के क्षिये द्रष्टव्य-मंजुमेने तारीक-ए-उद्दूँ (संरीज नं॰ १२२—कम्परेटिन टेबुल्ज ग्राफ हिजरी एण्ड किल्बयन डेट्स, सपावक, ए० एम० सालिदी, मजुमने तारीक-ए-उद्दूँ (इडिया), देहली (सन् १६३६ ई०) कम्रशिरिह मदबभच तम्रोख, पु॰ ७२।

| - CO            | , बही                     | वनो फल्लाह् मतौ | सदीक श्रत्लाह             | मीफ-उद्-दीन तारबली         |                            | मकबूल शाह कालवारी          | वहान सार       | गीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' यारखुकापुर | वही                        | बही                          | <b>पीर ग्रजीज मल्लाह ह</b> रकानी | वही            | हाजी मही-चब्-दीम 'मिसकीम' सरायबली | , बही                        | शाम्स चव्-दीन हैरत          |   |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| समय भन्निल्लाखत | सन १२५८ हि० (सन् १८४२ ई०) | समय अनुल्लिखित  | सन १२७० हि॰ (सन् १८५३ ई॰) | सन् १२७१ हि॰ (सन् १७४४ ई॰) | सन् १२८० हि० (सन् १८६३ ई०) | सन् १२८६ हि॰ (सन् १८६६ ई॰) | समय अनुल्लिखित | सन् १२५६ हि० (सन् १८६६ ई०)                | सन् १२६३ हि० (सन् १८७६ ई०) | सन् १३०५ हि० (सन् १ दप्त ई०) | सन् १३२० हि० (सन् १९०२ ई०)       | समय अमुस्लिबित | सन् १३२७ हि॰ (सन् १६०६ ई॰)        | सन् १३३२ द्वि० (सन् १६१३ ई०) | सन् १३४० हि० (सन् १६२१ ई०)- | • |
| ग्रसफ जलेखा     | हाफन-रगीद                 | दियमाल          | अस्टराम ख गाल घन्दाम      | वामीक-प्रजरा               | हियमाल                     | गुल्रेख                    | तीवह (वीवा)    | लेला-मजन्                                 | जेबा-निगार                 | सोहनी मेयवाल                 | महवद्दन                          | मुमताज बेनजीर  | यूसफ-जुलेखा                       | मुलनूर-गुलरेज                | ः रेसा व जेवा               | , |
| fri             | ;                         | ,<br>,          | , a                       | <b>ச்</b> ந்               | ្រំ                        | ŵ                          | **             | · ~                                       | , ¢                        | . ex                         | × ×                              | . ×            | • •                               | , <u>9</u>                   | i<br>~                      | • |

पजाबी मे इस कथा का नाम 'सोहनी मोहीवाल'

| कबीर लीन      | प्रबन्धात्मक रचनाएँ                  | मीलाना दाऊद               | कुतवन                     | मिलिक मुस्मिद जायसी       | मंभान                     | उसमान                      | शेल नवी                    | हुसैन प्रली                | कासिम शाह                  | नू रमुहस्मद                | बही                        | निसार                      | शाह-नजफ-प्रली-सलोनी        |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| समय भनुल्लिखत | (ल) हिन्दी में उपलब्घ प्रमुख प्रबन्ध | सन् ७५१ हि॰ (सन् १३७६ ई॰) | सन् ६०१ हि० (सन् १५०३ ई०) | सन् १४७ हि॰ (सन् १५४० ई०) | सन् ६५२ हि॰ (सन् १५४५ ई॰) | सन् १०२२ हि० (सन् १६१३ ई०) | सन् १०२६ हि० (सन् १६१६ ई०) | सम् ११३न हि॰ (सन् १७२४ ई॰) | सन् ११४६ हि॰ (सन् १७३६ ई॰) | सन् ११५७ हि॰ (सन् १७४४ ई॰) | सन् ११४न हि॰ (सन् १७६४ ई॰) | सन् १२०५ हि० (सन् १७६० ई०) | सन् १२२४ हि० (सन् १५०६ ई०) |
| लेला मजन्     |                                      | चंदायन                    | मृगावती                   | पद्मावत                   | मधुमालती                  | चित्रावली                  | शान्दीप                    | पृहुपावती                  | हस जनाहिर                  | इंद्रावती                  | मनुराग बासुरी              | यूसुफ-जुलेखा               | प्रेम चिनगारी              |
| <i>₩</i>      |                                      | ؞۬                        | r                         | nř                        | ኤ                         | અં                         | wir                        | ġ                          | น์                         | <i>એ</i>                   | %o,                        | å;<br>å                    | ٠ <u>٠</u>                 |

# (क) कश्मीरी में उपलब्ध सूफी काव्यों का परिचय' १—लेला मजतूं

कथा सारांश--- अरब देश के रूपवान नथा प्रेमी कैस नामक युवक को चटशाला (कश्मीरी-चाटहाल) मेपढने के लिए भेजा गया। वहा लैला नाम की एक अत्यन्त सुन्दर बाला पढती थी। हर की माति सौदर्यशालिनी लेला पर कैस (मजनू) ग्रा-सक्त हुग्रा। वे दोनो एक-दूसरे की तरफ देखते, यहा तक कि साक्षात्दर्शन से उनका पारस्परिक प्रेम उत्तरोत्तर विकसित होता गर्या । वह उसे देखकर उन्मत्त हो उठता भौर सुध-बुध खो बैठता । यह देखकर तथाकथित एक रक्षक मजनू को मारने के लिए हाथ मे तलवार लेकर पीछे दौडा किन्तु प्रेमी मजनू पर वार करने की अपेक्षा उसका हाथ रुक गया जिसे देखकर वह विस्मित हुआ। मजनू सदा अपने प्रेम का वृत्तान्त अपने सहपाठियों की सुनाया करता था। सहपाठियों ने यह बात लेला की माता को जाकर कही। उसने अपने सभी कपडे फाड़ डाले भीर लैला के चटशाला से वापस आने पर हराते घमकाते हए यह कहा कि यदि तुम्हारे इस प्रेम की बात का पता पिता को चल जायेगा तो वह तेरे शरीर के दुकडे-दुकडे कर डालेगा। लैला अपने प्रेम पर अहिंग रही और उसने किसी भी प्रकार का दण्ड भुगतिना स्वीकार किया। लैला का चटकाला जाना बन्द करा दिया गया और वह अपने प्रेमी के वियोग मे विलाप करने लगी। वह कहती कि वियो-गाग्नि ने मेरे शरीर को मस्म कर डाला है, जरा चुपंके से आकर दर्शन तो दे जा।

उधर मज़नू भी लैला के वियोग में इंबर-उधर घूमने लगा। लैला-लैला पुकार कर वह एक बार प्रेमिका के द्वार पर जाकर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया। वह कहने लगां कि यह कैंसी विकंम्बना ! बीचे मैदान में मार्ग खो गया। मज़नू फ़कीर के वेष में लैलां के द्वार पर फिर आया। फंकीर को भिक्षा देने का बहाना बनाकर वह बाहर धाई और दोनों को साक्षातकार हुआ। लैला के प्रेम को देखकर सारा केबीला छूँट हुआ और उन्होंने पत्यर मार-मार कर मज़नू का शरीर क्षत-विक्षत कर दिया। यह सूचना मज़नू के पिता सैयद मीर को मिली और वह विकल पुत्र को घर ले आया। वहा उसकी मा भी उसके प्रेम की अतिशयता देखकर चिकत हुई। मज़नू एक मेड बनकर मेडो में छिप गया जिन्हे गड़िर्या लैला के घर ले जा रहा था। वहा लैला अपने प्रेमी मज़नू

१. कवियों के साहित्यिक परिचय के लिये द्रुष्टव्य परिक्रिष्ट

२. लेला मजनू, महमूद गामी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद महारात्र, रखवीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

३. सूर गोम बदनस दूर के नारी, चूरि पग्रठ्य हावतम यारो पान।

<sup>--</sup>लैला मजनू, पृ० ३ ।

को देखकर सतुग्ट हुई। सैयद मीर ने लैंलों के पिता से अपने पुत्र के विवाह को बात छेड़ी। लैंला का पिता इस कर्त पर विवाह करना मान गया कि मजनू अपना पागलपन छोड़ दे। पिता सैयद मीर ने यह बात स्वीकार की। जब मजनू दूलहा बनकर लैंला के घर पहुंचा, उसने फिर अपने पागलपन का परिचय दिया। काजी यह देखकर रुष्ट एवं कृद्ध हुए। मजनू वहां से भागकर नज्द पर्वत पर चला गया। एक रात लैंला कट पर बैठकर उसे मिलने गई। वहां मजनू का मिर उसने अपनी जाषपर रेख लिया। अन्त में मजनू उसे घर तक छोड़ने आया।

एक दिन लेला ने स्वप्न मे मजनू का प्राशान्त देखा । तत्पश्चात् उसने मर्जनू की चरण-चूलि अपने ललाट पर लगाई भीर मर गई। यह सुनकर मजनू दीडकर ग्राया और लेला की कन्न का ग्रालिंगन करके स्वयं भी इस ससार से मुक्त हो गया।

#### कथा का ब्राधार तथा संगठन

२ द्रष्टव्य--वही, प्र०२।

महमूद गामी ने जिस समय कश्मीरी में लैला मजनूं की रचनां की, उसके पूर्व निजामी, जामी तथा सूफी-प्रवन्यकार याकूब सफीं की फारसी 'लैला-मजनूं नामक कृतिया विद्यमान थीं और वे ही इसके आदर्श वनी। निजामी के 'लैला-मजनूं की भाति ही गामी के 'लैला-मजनूं में प्रेम-साधना है क्योंकि दोनों का विश्वास प्रम की नित्यता में था।' पिता सैयद मीर द्वारा मजनू को कावा ले जाने वाला निजामी का कथा-प्रसग गामी ने अपनाया नहीं है। वास्तव में जामी के 'लैला-मजनूं का ही रूपान्तर गामी का 'लैला-मजनूं है।

इस प्रेम-कथा के प्रारम्भ से पूर्व कवि ने हम्दं, निर्मुण-ईश्वर तथा हजरत मुहम्मद का सक्षिप्त परिचय दिया है। गामी ने केंट का वर्णन किया है किन्तु रेगिस्तान का नहीं जैसा कि जामी ने किया है। याकूव-सफी के लैला-मजनू

१. इन्के के न इरक जांवेदानीस्त वाजी चये शहेबते जवानीस्त ।
— लैला-मजनूं, निजामी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृ० ३० । तथा इरक वस्रजी छनह केंग्रमाह सरसरी, इरक परछवी सज सरे ताप ते हरी।
— लैला-मजनू, गामी, पृ० ७ ।

<sup>3.</sup> One day the simoon that blows at moon tide rose scorching the mountain and the plain, the desert, with its flying sand and pebbles, was a chafing dirt full of sparkling linbers, serpents thrashed about in all directions, like hairs that

have been flung in a fire.
—वलासिक्ल पश्चिम लिट्रेचर, जार्ज एलन, म्यूजियम स्ट्रीट, लदन (सन्
१९५८ ई०) प्र० ४४६।

मे भ्रध्यापक द्वारा मजनू को दी गई शिक्षा तथा उसका भ्रन्वा भिखारी बनकर लैला को देखने जाना थादि बातें गामी के 'लेला-मजनू' मे उपलब्ध नही। याकूब सर्फी के लैला-मजनू मे वियोगी मजनू भ्रपने पिता से कह रहा है:—

हक पिदर अस्त अके पिसर रा, हक पिसर अस्त हम पिदर रा ।

(यदि पिता को ग्रपने पुत्र पर कोई ग्रधिकार है तो पुत्र का भी पिता पर कोई ग्रधिकार है।)

ऐसा प्रेमोपदेश गामी के 'लैला-मजनूं मे भी मिलता है जहा मजनूं प्रपनें पिता को इक्क की मिहमा का परिचय देता है। यद्यपि गामी के लैला-मजनूं मे पूर्ववर्ती सभी कथा-प्रसगो का समावेश नही है, फिर भी मेड़ बनकर लैला के घर जाना उसकी प्रायः प्रपनी विशेषता है। पूर्ववर्ती सूफी-किवयो की विचारघारा के प्राघार पर उसका कथा-सगठन प्रत्यन्त सुव्यवस्थित बन पड़ा है। मजनू मे प्रेम की निश्चलता, प्रेम-मागं की किठनाइयो का सहन करना तथा प्रेम को सर्वस्व मानना धादि बातें सूफी-सिद्धान्तों के प्रमुकूल है। यहा उसकी एकिनष्ठता तथा भारमसमपंग्रा की मावना ही प्रधान है। लैला का भी वासनाहीन प्रेम एक प्रादशें है। कथा मे वर्ग्न-विस्तार नही है जिस मे महमूद गामी ने लैला को पविवाहिता दिखाकर उसके संगंठन में सहयोग दिया है। कथा का घटनास्थल घरव है भीर ग्रन्य पूर्ववर्ती सूफी-काव्यों की भांति इसका कथानक वियोगान्त है।

#### प्रेम-पद्धति

'लैना-मजनू' मे प्रेम का उद्भव साक्षात-दर्शन से उद्भूत होता है। नायक-नायिका के मिलन का आरम्भ चटशाला मे होता है। दोनो का प्रेम उदित होकर इतना पुष्ट बन जाता है कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते और चिर-प्रेमी बने रहने का निश्चय करते हैं। मजनू तथा लैला की प्रेम-साघना निजामी, जामी तथा याकूब सर्फी की भाति अशारीरी है जो वासना-रहित है। इस सफल सूफी-प्रेमाख्यान मे मजनू की आकुलता, तडप तथा चीख-पुकार का चित्रगा होते हुए भी कही पर ऐन्द्रियता नहीं है। लैला का रूप सौदर्य अनुपम है। इस प्रेमाख्यान मे गामी ने 'लैला-मजनू' के चटशाला मे

१. 'पजगज' लैला-मंजनू, पृ० २७।

२. करम्रह क्याह इरक चूरस मोल मौजी, दिलस छुम चूर चामुत सूर मली —लैला-मजनू, गामी, पृ० १०।

३. दपान अग्रस्य छा परी किनि जन्तग्रच हूर-लैला-मजनू, पृ० २।

मिलन ग्रीर उनके केवल वियोग-पक्ष के ही चित्रण को मुख्य स्थान दिया है। नैला का विवाह ग्रन्य किसी प्राणी से नहीं होता। जब भी मजनू अपनी प्रेमिका से मिलता है अथवा वह मिलने ग्राती है, उस समग्र कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता। दोनों का प्रेम युगपत साक्षात-क्ष्मंन में हुगा है ग्रतः उस में पवित्रता है, जिकायत नहीं।

#### प्रेम-तत्व

महमूद गामी ने कहा है कि जो मंसूर बनना चाहे वह क्यो न प्रेमानि में तपकर अपने कासी जैसे जीवन को स्वर्णमय बना ले जिसका मूल्य अत्यधिक है। मजनू का प्रेम मंसूर की भांनि पवित्र था। जन्म से ही उसका हृदय प्रेम-पीडा से विकल था। न तो मजनू ही और न लैला ही प्रेम-साधना की विघ्न-बाधाओं से डरते थे। साथ ही न तो मजनू पर पत्थर फेके जाने का कोई प्रभाव पढता है और न माता की धमकी का प्रभाव ही लैला पर पडता अपितु इसमें उन दोनों का प्रेम और अधिक उद्दीप्त हो उठता है। प्रेम की उच्चता का वर्णन गामी ने कई स्थानो पर किया है। उसने कहा है कि इस प्रेम ने ही फरहाद तथा मजनूं की दुर्गित कर दी। फिकीर बनकर ही वह लैला को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रम्य के अन्त में किब ने कहा है कि 'हे महमूद'। सुन, प्रेम की अवस्था में क्या होता है। इस्क-मजाजी का प्रकटीकरण इस्क-हकीको में हुआ। '

रस-'लैला-मजनूं, मे रसराज श्रृगार के वियोग पक्षका राज्य है।' इसमे करुए-रस का भी समावेश है।"

#### विप्रलम्भ श्रृंगार

सूफियों की साघना में विरह का अत्यन्त महत्व रहा है। गामी का विरह

× × ×

सग्तल त्रग्रविघ म्वोल छु स्त्रनग्रस-वही, पृ० १।

- २. इश्क दादी फरहादस क्या सपुन, इश्क वादी मजनू रोटग्र कोह वतन । वही, पृ० ७ ।
- वोज महमूद क्या गिय, इश्क वम्रजी, हकीकत द्राव जग्नहिर ग्रज मिज्रग्रजी-—वही, पृ० १४।
- शर्वत कग्रम्य चौवुक दामग्रहकलवाल मते, कफन कग्रम्य चे वोलनय जामग्र-कग्रोडनय नालमते—वही, १३।

१. नारस मजवाग वस्ति मसूर

वर्गान हृदयस्पर्शी बन पडा है। मजनू तथा ज़ैना पृथक होते है। माता अपनी पुत्री लैला को घर की चारदीवारी में बन्द करती है। वह मज़नू के लिए इस प्रकार सयम-पूर्ण विरह-प्रदर्शन करती है:

लग्नल गित्रसो चानि धमारे, शाहमारह मित मजनूनो, यूर्य यितमो वारह-वारह, कित रोटुतम जगल त गारह। रे

(नाग के समान है मेरे पागल मजनू । मैं लैला तुम्हारे वियोग मे विकल हू । तुम मेरी ग्रोर घीरे-घीरे ग्राग्रो । तुमने किस जगल तथा गुफा का ग्राक्षय लिया ।)

गामी के इस प्रेम तत्व पर इस्लामी ऋषियों का प्रमान पड़ा हुआ है ज़ो कन्दरामों में तपस्या करने के लिये चले जाते थे। इसके साथ ही मज़नू भी मर्यादा का पालन करते हुए विरह का प्रकटोकरणा करता है। वह लैजा के लिये मश्च-धारा के वृदले खून बहाता है। वह अपनी माता के वृदसत्य की तिनक भी परवाह नहीं करता जब वह कहती है कि बाखों की रोधानी पृत्र के बिना ससार में कोई मार्ग-प्रदर्शक नहीं, उस समय वह इस मोर तिनक भी ध्यान नहीं देता, जिस मजनू को सौंदर्ग के देवता ने अपना चोला पहना दिया था, वह इन सासारिक बन्दानों में कैसे फस जाता।

### सयोग श्रुंगार

गामी का सयोग-शृगार सयमित है। " लैला-मज़नू में सयोग-चित्रण तीन स्थलों पर उपलब्ध है—प्रथम चटशाला में, दूसरा भेड़ बनकर मिलूने के समय। " इन और तीसरा लैला का नज्द-वन में आकर मजनू से मिलने के समय। इन सयोगों में आत्मा-परमात्मा की रहस्यात्मक-मिलन की अनुभूति का आमास स्पष्ट रूप से मजकता है। मूर्छित हुए मजनू से लैला कह रही है:

१. लैला-मजनू, पृ० ११।

२. अञ्चयत छम जून नग्रज्यमग्रच खून पकान-वही, पृ० ६।

३. न पोत्रस गाश रमस्यतिस वत ना हावान, वही, पृ० ६।

४. खग्रनिक तस कामदेवन जामह नग्रली, वही, पृ० ६।

कोठिस प्यठ कलग्र हातुनस लोग वदने,
 तसह अनद्यन लोल ज्ञ्मन लोग क्वाने ।—वही, पृ० १ ।

६. द्रप्टव्य-लैला मजनू, पृ० २।

७. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६।

म द्राप्टब्य-वही, पृ० १२।

व वृद्धतो पान ग्रायम गो चानि गोकह, वग्रदह सोस्य मे त्रग्रविथ च चौलुक।

(मैं स्वयं ग्राकर्पित होकर तुम्हारे पास उपस्थित हुई हू। तुम अपनी प्रेयसी लैला को दिये गये वचन से मुडकर भाग क्यो गए।)

जामी मे प्रभावित होने के कारण किव ने कही पर भी सम्भोग का वर्णन नहीं किया है।

## २-शीरीं-खुसरो र

कथा-सारांश--नीशेरला के पौत्र सासानी सम्राट् खुसरो परवेज के पास उसका मित्र शाहपुर भाकर कहने लगा कि धार्मन नगर के राजा की पूत्री महीन बानो इतनी रूपवती है मानो स्वर्ग की ग्रप्मरा हो। ग्रपनी मघूरता के कारण ही वह 'शीरी' नाम से प्रसिद्ध है। यह सुनकर राजकुमार खुसरी उस पर मुख हो गया। खुसरो के आदेशानुसार शाहपूर ने आर्मन की धोर प्रस्थान किया। वहा जाकर उसने शीरी के उद्यान में कुण्ड के किनारे वाले वृक्ष पर जुसरो का चित्र टाग दिया । कुछ समय पञ्चात् प्रपनी सिखयो को साथ लेकर शीरी वहा टहलने आई। शाहपुर फकीर बनकर उसके सन्तिकट आया। उसने एकान्त मे खुसरो के रूप-सौदयं का वर्णन उसके सामने किया। उसने खुसरो के शीरी पर श्रासक्त होने की वात भी जताई। तदनन्तर शाहपुर ने उसे खुसरी की मुद्रिका प्रभिज्ञान के रूप मे दी। शीरी के हृदय मे भी खुसरी के प्रति प्रेम का उदय हुआ और वह शाहपुर के साथ उसमे मिलने चली। मार्ग में चलते-चलते जब वे एक वन मे पहुचे तो वहा शीरी कुण्ड मे स्नान करने उत्तरी। चवर से शिकार खेलते हुए खुमरो भी ग्रा पहुचा ग्रीर वह उस परम सुन्दरी की देखकर ग्रत्यन्त मोहित हुग्रा। दोनो के हृदय मे प्रेम का ग्रकुर फूट पडा। उन दोनो का विवाह हो गया श्रीर उनका जीवन मिलन-सुख की अनुभृति करते हुए व्यतीत होने लगा। शीरी को यह सव-कुछ पसन्द न धाया ग्रीर तभी खुसरो ने रोम के गजा की पुत्री यरियम से विवाह कर लिया। शीरी चिन्तित होकर प्रलाप करने लगी। खुसरो ने बाहपूर के हाथ शीरी को सूचना भेजी कि वह मरियम की अपेक्षा मुक्ते अधिक प्रिय है।

शीरी के लिये दूव की घारा वहाने के लिये उसने शाहपूर को माला दी

१. द्रप्टव्य-वही, पृ० १३।

२. 'शीरी-खुसरो', महमूद गामी, प्रकाशन गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, रखवीरगज वाजार, श्रीनगर कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

कि वह किसी ऐसे शिल्पी को लाये जो बेसतून-पर्वत काटकर होज बनावे ताकि दूघ की घारा ग्रा सके। इस कार्य के लिये शिल्नी फरहाद समुगस्थित हुग्रा। शीरी ने उसे किये जाने वाले कार्य के प्रति सजग किया। फरहाद ने ज्यो ही उसका दर्शन किया, वह मूखित होकर नीचे गिर पडा। शीरी ने उसे सहारा देकर अपने हाथो से कपर उठाया। खुसरो को यह सूचना मिली कि फरहाद का प्रेम शीरी के साथ हुआ है तथा वह उसकी सामने रखी मूर्ति से प्रेरणा प्राप्त करके होज बनाने मे लीन है। शीरी का भी फरहाद के प्रति ग्रगाघ प्रेम था तथा फरहाद दिन-रात उसी के गीत गाता रहता था। खुसरी ने फरहाद को ग्रपने निकट बुलाया। प्रश्नोत्तर करते हुए खुमरो को ज्ञात हुग्रा कि वह शीरी मे गहन रूप से अनुरक्त है। फरहाद से कहा गया कि यदि वह नदी लाने मे सफल हुआ, तब उसे शीरी प्राप्त हो जायेगी। वह पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य मे जुट गया-। चिरकाल तक शीरी उसे मिलने नहीं भाई भौर वह चिन्तित रहने लगा, एक समय वह घोडे पर वैठकर उससे मिलने आई। उसने कहा मेरे पापो को क्षमा करो, मैंने यू ही तुम्हारी परीक्षा लेनी चाही। उसी समय शीरी का घोडा दम तोड गया। फरहाद मरे हुए घोडे तथा शीरी को कन्धे पर उठाकर प्रपने घर छोड ग्राया।

पर्वंत को काटकर सफलता प्राप्त करने के अनन्तर खुसरों ने यह अपवाद फैला दिया कि शीरी मर चुकी है। यह सुनते हो फरहाद का विलाप करते-करते प्राणान्त हो गया। शीरी वियोग-सतप्त होकर फरहाद से मिलने भाई। उसे मरा देखकर वह कहने लगी कि हे फरहाद में तुम्हारी हू और मेरी-तुम्हारी वचनबद्धता कयामत तक जीवित रहेगी। तू प्रतीक्षा कर। शीरी ने उसकी कब पर एक मजार बनवा हाला। फरहाद की मृत्यु पर शीरी को काफी दु.ख हुआ और उधर से मरियम भी मर गई। शीरी-खुसरो प्रसन्न होकर रहने लगे किन्तु अन्त में खुसरो परवेज की हत्या हो जाने के बाद शीरी ने आत्महत्या कर ली।

### कथा का ग्राधार तथा संगठन

इस प्रवन्ध-काव्य से पूर्व निजामी ने 'खुंसरो-शीरी', 'लैला-मजनू', 'मखजनुल ग्रासार,' 'हफ्त पुकर' सथा 'इस्कदर नामा' ग्रावि मसनवियों की रचना की

१. गुनाह वस्त्रुम करियोमय इम्तिहानाह, कीरी-खुमरो, पृ० १०।

२. वलो फरहाँदह छु वादा ता कयामत, बो चग्रनी छुस वलेकिन प्रार तामत।

थी। निजामी ने जुमरो-गीरी की मामग्री ग्रपने पूर्व के एक इतिहासकार तवेरी में नकलित की है। निजामी की फारमी मसनवी खुमरो-गीरी के ग्राघार पर ही महमूद गामी ने ग्रपने प्रवन्ध-काव्य 'शीरी-जुमरो' की रचना की ग्रीर इस ग्रोग किन ने स्वय निम्निनित पक्तियों में संकेत दिया है:

वर्न भी शे नुसरो इन्क फरहाद, छु फरमावान निजामी वाति मानुन। (में जीरी-फरहाद के प्रेम का वर्णन करूगा और जो कुछ निजामी ने कहा उमे ही मान्यता दी जानी चाहिये।)

पूर्ववर्ती निजामी के विषय मे जमने और भी कहा है:

हजारा रहमत हक वर निजामी, गुलाम दर गहज महमूद गामी। (निजामी सहस्त्र रहमतो का अधिकारी है और मैं महमूद गामी उसका ही मेवक हू)

प्रेम-कथा का प्रारम्भ करने मे पूर्व किन ने हम्द, निर्मुग्-मिहमा तथा हजरत मुहम्मद की प्रभास की है। किथा-सगठन मे निजामी से प्रधिक प्रन्तर प्रतीत नही होता। इस रचना मे किन का ध्यान सूफी-सिद्धान्तो की भीर रहा है। खुसरो पहले राजकुमार फिर प्रेमी भीर अन्त मे शीरी का पिन है। फरहाद के प्रेम का विश्रग् श्रथ से इति तक प्रेम के रूप मे ही हुआ है। वह शीरी पर प्रासक्त होता है एवं सच्चे साधक की भाति साधना-पथ पर ध्रयसर होता है। घीरी उसकी साध्य तथा प्राग्न है। किन ने उसका मूल नाम महीन बानो रखा है भीर वह अपने मधुर स्वभाव एव सौदर्य के कारण भीरी नाम से प्रसिद्ध होती है। मूफियाने रंग मे रंगे फरहाद की संपूर्ण ध्राक्षाए, ध्राक्षाक्षाए तथा कियाए केवल एक केन्द्रबिन्दु पर स्थित हैं जिसे वह नपस पर विजय प्राप्त करके पाना चाहता है। खुसरो केवल सासारिक नायक है किन्तु फरहाद एक सच्चा साधक है। घीरी स्वय फरहाद की परीक्षा लेती है और अन्त मे ऐसी खूष्टता के लिये क्षमा-याचना भी करती है। महमूद गामी की यह कथा दुखान्त है और इस मे घटनाथों का वाहुल्य नहीं है।

१. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० २६।

२. शीरी-लुमरो, पृ० २।

३. वही, पृ० १६।

४. द्रष्टब्य-वही, पृ० २।

४. वनन मज छुप वनान तग्ररीफ जीरी, गजल हा मुय वनन तसनीफ जीरी।

<sup>. --</sup>बही, पृ० १।

#### प्रेम-पद्धति

विवाह से पूर्व इस में किंव ने दाम्पत्य-प्रेम-प्राविभाव का वर्ण्न गुण्-श्रवण् से किया है। सासानी सम्राट् खुसरों के हृदय में एक स्रज्ञात सुन्दरी (महीन-बानो) के रूप-लावण्य का वर्ण्न सुनते ही प्रीति की उद्भावना होती है। प्रपने मित्र शाहपुर द्वारा अपनी मुद्रिका शीरी तक भिजवण्ना उसके प्रेम की उत्कटता को प्रकट करता है, किन्तु उसका यह प्रेम साधक का न होकर एक सासारिक प्राणी का है। दोनों के प्रथम मिलन के सम्भोग का चित्रण गामी ने अन्य सूफी कवियों की भाति अनावृत रित के रूप में नहीं किया है। गुण्-श्रवण से प्रेम-भावना का उदय होने के परचात् ही खुसरों के मन में शीरी को देखने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस पूर्व राग की प्रधानता के कारण खुसरों का विवाह शीरी के साथ होता है किन्तु प्रेम की एकिनष्ठता का अभाव उस में परिलक्षित होता है और तभी वह मिरयम के साथ भी विवाह करता है।

फरहाद तथा शीरी का प्रेम साक्षात्-दर्शन से होता है। प्रथम मिलन के समय शीरी का दर्शन करते ही फरहाद उसके सौदर्थ को देखकर उसी प्रकार मूखित होता है जैसे पद्मावती को देखकर रत्नसेन मूखित हुन्ना था। फरहाद के प्रेम मे एकनिष्ठता, उच्चता तथा स्थिरता भरी पड़ी है। शीरी श्रपने प्रेमी फरहाद की मृत्यु से श्रनश्य दुखी होती है किन्तु उसकी मनोदशा मे कोई अन्तर नहीं श्राता। वह अपने पति खुसरों के मारे जाने के पश्चात् ही श्रात्म-हत्या करती है। फरहाद के प्रति इस उपेक्षा का कारण न निजामी के 'खुसरों शीरी' शीर न गामी के 'शीरी-खुसरों' मे ही उपलब्ध है।

#### प्रेम-तत्व

'शीरी-खुसरो' मे अन्य सूफी-काव्यो की भाति कही-कही पर प्रेम लौकिक रूप मे और कही लोक-बन्यन से परे प्रकट होता है। शीरी-अन्यकार मे सूर्य के समान है, वह सुबल पुष्पो मे गेदे एव गुलाब की माति है। हिरणा भी उस

१. पथर प्यव डेशवुनवुय बेखवर गवा, शीरी-खुसरो, पृ० ६ तथा परा भाँति गोरख का चेला जिउ तन छाडि सरग कह खेला, किंगरी गहे जु हुत वैरागी, मरितह बार उहै घुनि लागी। — जायसी ग्रन्थावली, सपादक डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तान ग्रकादमी, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद (प्रथम संस्करण, सन् १६५१ ई०) पृ० २५१।

के नेत्र देखकर मुर्का जाना है। पवस्जल (निषस) का पुष्प भी उसके नेत्रों को देखकर मुर्का जाना है। फरहाद ऐसी ही रूपवती गीरी का प्रेमी हैं ग्रीर वह प्रेम-पथ पर चलकर जीवन का मोह नहीं करना। वह पूर्ण साधक है ग्रीर तभी विस्मित हो कर खुनरों प्छना है कि हे फरहाद' वता, कि तुम मानव हो ग्रथवा देव-पुत्र। फरहाद ग्रपने ग्रापको साधक मानकर एक स्थल पर शीरी में कहता है कि वह केवल एक मायक है ग्रीर वही उसकी परमात्मा है। फिव ने प्रेम में गराव जैसी मस्ती मानी है।

## रूप-सौंदर्य-वर्गन

मूफी प्रेमास्यानो का ब्राघार रूप तथा प्रेम ही है। इन मे प्रसगवण रूप-वर्णन बहुत ग्राता है। नायिका का नख-शिख वर्णन परम्परानुमार है। शीरी के मींदर्य का ग्रनौकिक वर्णन करते हुए कवि का कथन है:

'बदनियाजन छि घामग्रच जनतग्रच हूर।"

(मानी ग्रकृपालु को स्वर्ग की परी मिली हो।)

उनके रूप का वर्णन कई स्थलो पर हुग्रा है। खुसरो ने उसके विषय मे गुरा-श्रवरा इस प्रकार मुना था:

> ह्यकग्रम प्यठ मुक्त तस क्या ग्रोस जूवान, नतग्रह यति श्राफताबाह रोजे रोशन ।

(उनके मन्तक पर लटका टीका (ग्रलकार-विशेष) यो शोभायमान है जैसे तेजस्वी सूर्य हो।)

१. गिट मज जन खौतुमुत आफतावा, न त मज सुंवलन जाफग्रर गुलावा। तसहग्रज चम्म यामत हिरण डेगन, सु सुग्ररमग्रह नाज डीशिथ तिमित फ्रेंगन तन छि वन रिटत यिम हिरण हांगल, यवरजल चम्म डीगिथ गियट्यमार—गीरी-खुसगे, पृ० २।

२. दोपुन तग्रम्य देव द्वा या ग्रादमी जाद--जीरी-खुसरो, पृ० १।

वो छुन वन्दह चह छक बरहक खुदा म्योन—वही, पृ० ६।

४. यि मन्ती छ्यनह वुछमग्रच जाह शराबम, इजा शूबिया सजा ग्रत इज़तेराबस -वही, पृ० ७ ।

य मस्ती छ्यनह वुद्धमग्रच जाह गराबस, इजा शूबिया सजा ग्रत इजतेराबस
 वही, पृ० २।

६. वही, पृ० २।

उमकी समानता तोता बातो मे नहीं कर सकता। केश नाग है-तथा रूप चमकती हुई बिजली-। वह ऐसी प्रतीत होती है. मानो कोई परी जीवधारियों मे सुशोभित हो। वह रूप मे श्रद्धितीय थी भौर तभी उसे देखते ही फरहाद पृथ्वी पर गिर पडा।

## विप्रलम्भ शृंगार

इस प्रबन्धकाव्य मे दो बार वियोग का वर्णन हुग्रा है। प्रथम उस समय जब खुसरो मरियम से विवाह करके शीरी की उपेक्षा करता है, श्रीर दूसरा उस समय जब दोनो-खुसरो-शीरी एक दूसरे से पृथक् होते है। शीरी की मृत्यु का ग्रपवाद सुनकर फरहाद का वियोग भी दर्शनीय है:

'यि कग्रम्य कग्रछिम यि कम्य कग्ररनम जुदग्रई।

(मेरी यह जुदाई किसने चाही। किसने वास्तव मे मेरी यह जुदाई की।) इसी माति प्रेमी फरहाद की मृत्यु पर शीरी की विह्वलता का वर्णन मी कवि ने किया है:

'चे रोस्तुय रात न दोह क्या करय बो। '

(तुम्हारे बिना मुक्ते रात-दिन का आराम सब भूल गया है। भला बताओ, मैं अब क्या करू।

# ३—यूसुफ जुलेखा

कथा-सारांश—पश्चिम देश के तैमूस नामक राजा की एक पुत्री थी, नाम था जुलेखा। वह पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाति सौदर्य मे ग्रद्धितीय थी। उसने एक बार स्वप्न मे एक सुन्दर युवक के दर्शन किये। वह उस पर ग्रासक्त हुई। दूसरी रात को उसने उसे पुन देखा। तीसरी रात्रि जब उसने फिर दर्शन दिए तो जुलेखा ने उसका परिचय पूछा। युवक ने भ्रपने विषय मे बताते हुए कहा कि वह मिस्र के राजा का वजीर है तथा उसका नाम ग्रजीज है। प्रात: जागते

१. परी रुख मज मनुष्यन अअस श्वान, वही, पृ० ४।

२. द्रप्टव्य--वही, पृ० ६।

३. द्रप्टवय-वही, पृ० १५।

४. वही, पृ० ११।

५. -कीरी खुसरो, पृ०११।

६. यूसुफ जुलेखा, महमूद गामी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद महाराज रएावीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

ही जुलेखा ने उस युक्क की प्राप्ति के लिए वस्त्र फाड डाले तथा आसुमों के वदने खून वहाया। सभी दाइया उसके समीप आ गईं। अपने पिता से भी उसने स्वप्त के विषय में कहा। बाह तैमूस ने अजीज के पास एक दूत भेजा। जुलेखा के लिए वह भी अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तत्पर था जिसकी सूचना पाकर जुलेखा अत्यन्त हिंबत हुई। उसका विवाह अजीज के साथ निश्चित हुआ। तदनन्तर जुलेखा स्वय सजधन कर उसे मिलने के लिए मिस्र की और आई किन्तु तस्त्र के भीतर अजीज को देखते ही उसे निराशा हुई। वह स्वप्त वाले प्रेमी को न देखकर मूछित हुई। उसने कहा कि यह वह युवक नहीं है जिमने उसे स्वप्त में दर्शन दिये हैं तथा जिसकी वियोगागि उसे सता रही है। उसी समय यह आकाश-वाणी हुई कि तू चिन्ता मत कर, तुम्हे प्रेमी के पास पहुचा दिया जायगा। इस प्रकार कुछ आशा वन्त्र जाने पर वह अपने पति अजीज के घर पहुची।

यूसुफ के पिता का नाम याकूव था जिसकी सात पत्नियो के बारह पुत्र थे। इन सब मे से यूसुफ मत्यन्त सुन्दर था। शैंगवावस्या मे ही उसकी माता का देहावसान हो गया था भ्रौर फूफी ने उसका पालन-पोषरा किया था। वह ध्रपने पिता याकूब को अत्यन्त प्रिय था। एक रात को वह स्वप्न मे इस प्रकार अन्तर्लीन हुमा जैसे जल के भोतर चन्द्रमा भास्त्रमान हो । उसने देखा कि ग्वारह तारो के साथ सूर्य तथा चन्द्रमा उसे ग्रभिवादन कर रहे हैं। जागने पर उसने ग्रपने िता याकूब को स्वप्न का रहस्य बताया। उसने यूसुफ को सम-भाया कि वह अपने सौतेले भाइयों को इस स्वप्त के विषय में कुछ न बता दे। सौतेले भाई किसी न किसी माति यह वात सुनकर व्याकुल हुए। वे यूसुफ को मारने का विचार सोचने लगे। पिता के पास जाकर उन सब ने कहा कि वे यूमुफ का मन बहलाने के लिए उसे किसी उद्यान मे ले जाना चाहते हैं। ध्रपने साथ ले जाकर उन्होंने उसे इतना पीटा मानो कमल को दलित किया गया हो। उन्होने उमे एक धन्ध-कूप मे घक्का देकर गिरा दिया। उसके भाई प्रतिदिन यह देखने भाते कि वह जीवित है अथवा भर गया है। तीन दिवस व्यतीत होने पर कोई सौदागर उस ब्रोर ग्राया। जल निकाले जाने वाले बर्तन के साथ यूसुफ भी बाहर निकल ब्राया । सौतेले भाइयो ने यह देख-कर सौदागर मे कहा कि यह उनका गुलाम है। दिनभर बेकार बैठने के कारगा ही उन्होंने उसे अन्वकूप में डाला'या । सौदागर ने यूसुफ को सेवक के रूप में खरीदा। सौतेले भाइयो ने पिता याकूब को यूसुफ का खून-भरा प्यरन (लम्बा जामा) दिखाकर भूठ-मूठ कह दिया कि उमे वन मे मेडिया खा गया। प्रपने प्रिय पुत्र का यह दुःखद समाचार सुनकर याकूव विलाप करने लगा। वह पक्षियों से याकूब का हाल पूछने लगा। इस प्रकार रोते-रोते वह पुत्र-शोक मे अन्धा हो गया।

सौदागर उमे मिस्न ले ग्राया। नीन दिन तक छिपाने के बाद वह उसे बेचने के लिए बाजार मे निकला। जब् जुलेखा ने ग्राकर उसे देखा तो उसके नेत्रों से ग्रश्रुघारा फूट पड़ी। वह ग्रपने चित्तचोर को पहचान गई।

यूसुफ को खरीदने के लिए कई ग्राहक ग्राए किन्तु जुलेखा ने उसे सौदागर से मुह मागे वाम पर खरीद लिया। खरीद लिए जाने के ग्रनन्तर ज़लेखा ने यूसुफ को ग्रपनी सम्पूर्ण व्यथापूर्ण प्रेम-कहानी सुनाई। वजीर ग्रजीज ने यूसुफ को जुलेखा के पास गुलाम के रूप में रखा था, ग्रतः वह प्रसन्त थी। एक दिन यूसुफ ग्रपनी प्रेमिका जुलेखा के सौदयं से विमोहित होकर जब उसकी ग्रोर बढा, तभी मन में कुछ सोचकर वह वापस लौट ग्राया। जुलेखा ने उसका फुर्ता पकडा जो हाथ में फट कर रह गया। इतने में ही वहा द्वार पर ग्रजीज उपस्थित हुगा। निराश जुलेखा ने यूसुफ को दण्ड दिए जाने की शिकायत की। कुर्ता पीछे से फट गया था ग्रत. जुलेखा को ही ग्रपराधिनी माना गया। सारे नगर में उसके दुश्चित्रा होने का ग्रपवाद फैल गया। जुलेखा के द्वारा नगर की ग्रनेको स्त्रियों को निमित्रत किया गया। उन सबने यूसुफ के सामने जब सेव काटने का प्रयास किया तो उसके सौदयं से ग्रमिभूत नारियों ने ग्रपनी-ग्रपनी ग्रगुली काट डाली। वे ग्रत्यन्त लिज्जत हुई ग्रीर उन्होंने जुलेखा से क्षमा याचना की। इस प्रकार जुलेखा ने ग्रपने निर्दोष होने का प्रमाग्र दिया।

तभी दोष के अपराध में यूसुफ को कारागार में डाल दिया गया जहां वह सात वर्ष तक रहा। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न-फल जानने के लिए राजा ने यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ ने स्वप्न का अक्षरशः फल बताया। उसके कथनानुसार प्रथम सात वर्षों में भन्न का पर्याप्त उत्पादन हुआ और बाद के सात वर्षों में सूखा पड़ा। इससे कई पशु मर गए तथा अनेक लोग काल-कवितत हुए। भय के कारण राजा की मृत्यु हुई और यूसुफ राजा बना।

श्रकाल के समय यूसुफ के श्रन्य दस सौतेले भाई मिस्र श्राए। वारहें भाई को मेड़िया खा चुका था। यूसुफ उन्हें पहचान गया। एक भाई द्वारा श्रपना कुर्ता मिजवाकर उसने पिता याकूब को नेत्र-ज्योति पुनः पहुचाई। उधर से वियोगिनी जुलेखा भी श्रपने प्रेमी यूसुफ के विरह मे नेत्र-ज्योति खो बंठी किन्तु यूसुफ से मिलने पर वह पुनः श्रत्यधिक रूपवती एव लावण्यमयी युवती बन गई। उसके दर्शन करते ही वह श्रपनी मिजल प्राप्त कर गई। पिता याकूब की मृत्यु के नौ वर्ष पश्चात् यूसुफ भी परमधाम को सिधारा। यह सुनकर जुलेखा तीन दिन तक मूछित रही। उसने शोक गीत (मिस्या) द्वारा श्रपनी व्यथा प्रकट

की । अन्त में पूसुफ की कबर के साथ आलिंगन करके प्रेमपरायणा जुलेखा ने भी अपना शरीर त्याग दिया ।

#### कथा का भ्राधार तथा संगठन

महमूद गामी के प्रबन्ध-काव्य के दो ग्राचार इस प्रकार हैं:

- (क) कुरान मे विश्वित कथा का ग्राघार, तथा
- (ख) जामी की 'यूमुफ जुलेखा' का ग्राघार।

## (क) कुरान में वरिंगत कथा का ग्राधार

कुरान की 'सूरए यूसुफ मक्की ह्कू' १२ आयत १११ मे यह कथा वृि । है। उस मे इस कथा का 'अहसन अलिकसस' से नामकरण किया गया है। कुरान तथा गामी के 'यूमुफ-जुलेखा' की कथा मे पर्याप्त साम्य है। कुरान की माति ही गामी ने जुलेखा के रूप-सौदयं, यौवनागमन, यूसुफ के लिए सर्वस्वत्याग कर तपस्या तथा गृहस्थ-जीवन आदि की बातो का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार दोनो कुरान तथा गामी की 'यूसुफ-जुलेखा' मे कारागार मे अन्य दो कैंदियों की प्रासंगिक कथा तथा उन्हें बहुदेवोपासना की अपेक्षा ईश्वरोपासना करने का सुक्ताव अपित की नहीं है। गामी की प्रवृति आरम्भ से ही सूफीमत की ओर भुकी हुई थी। अपने एकमात्र पुत्र (सुल्नान गामी) के वियोग-दु.ख ने ही उसे सासारिक सुखों से विमुख कर दिया था। तभी इस रचना मे इश्क हकीकी का प्रमुख प्रमाव परिलक्षित होता है। कुरान की माति ही इसमें जुलेखा का परकीया स्वरूप ही सामने आता है तथा यूसुफ को सर्वत्र वैरागी तथा निस्पृह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है।

# (ख) जामी की 'यूसुफ-जुलेखा' का प्रभाव

कवि की रचना मे जामी कृत 'यूसुफ जुलेखा' का भी पूर्ण प्रभाव दीख पड़ता

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि और काव्य, पृ० ५१३।

२. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य—महमूद गामी, गुलाम नबी ख्याल, जम्मू एण्ड कश्मीर झकादमी झाफ झाटें्स, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर, (जनवरी, १९६४) मूमिका, पृ० २०।

३. महमूदस दग्रोद पनुन याद प्यव, महमूद वुछतग्रह दुनिया हे बफा, यूसुफ-जुलेखा, पृ० १६।

४. भ्रागको सूरतपरस्तो रोजिनो, सूरम्रति निशि मसमल माने बोजतो, वही, पृ० ८।

है। पहले इमे जामी ने लिखा और फिर कश्मीरों में उसे महमूद गामी ने उल्लि-खित किया। इसकी रचना करने में उसे जामी से ही प्रेरणा मिली। यूसुफ-जुलेखा को जामी ने हजाज छन्द में सन् १४८३ ई० में लिखा था। इसका कथा-नक जोजफ तथा पोतिफर की पत्नी पर आघारित है जिसे कुरान के सूरए १२ में विणित किया गया है। जामी ने इसी प्रेम-कथा को ईश्वरोन्मुख प्रेम से सम्बद्ध किया, जैसी कि फारसी किवयों की प्रथा थी। यूमुफ ही जोजफ है तथा जुलेखा ही पोतिफर की पत्नी है। जामी का पूर्णंतः अनुकरण न करते हुए गामी ने इसे चार बहा में लिखा तथा बीच-बीच में गजलों की भी रचना की। अत में यूमुफ से जुनेखा का विवाह गामी ने जामी की माति नहीं दिखाया है। ऐसा विदित होता है कि गामी फारमी-साहित्य का भच्छा जाता था।

इस काव्य का कथा-सगठन ग्रन्य सूफी-प्रेमाख्यानो की भाति है। कथा मे
प्रसगों के अनुसार फारसी में शीर्षक दिये गये हैं। इस में नायिका की प्रेम-भावना
का वर्णन प्रचुरता से किया गया है। कथा के ग्रारम्भ में किन ने हम्द के ग्रननतर ही तैमूस राजा की पुत्री जुलेखा का परिचय दिया है। कुरान तथा जामी की
कथा को कल्पना से ममन्तिन करके ही गामी ने उसे प्रस्तुत किया। उसने कुरान
की भाति ही यूसुफ के प्रेमी स्वभाव तथा जुलेखा से उसके निवाह एवं ततान
की चर्चा नहीं की है। नायक यूमुफ को किन ने नबी रूप में ही चित्रित किया
है। ग्रीर उस में धीर प्रशात के साथ धीर लिलत भावों का उन्सेष नहीं किया
गया है। प्रत्येक ढग से जुलेखा-यूसुफ को ग्रमना बनाने का यथासम्भव प्रयास

१. दर जुलेखा भ्रनिव यि हजरत जामियन, वनिव यि क्श्रिशिर पश्रठ्य महसूद गग्रमियन — वही, पृ० ६।

२. शीरजा, जुलाई (१९६२), पृ०६६।

For Yusuf Zulekha was composed in 1483 in hajaz metre. The poem is based on the story of Joseph and Potiphar's wife as told in Sura xii of the Koran, a romantic theme (Jami gives it a mystical twist) which was favourite with Persian authors.

<sup>-</sup> क्लासिकल पश्चियन लिट्टेचर, पृ० ४४२।

Yusuf is Joseph and Zulekha is potiphar's wife.

<sup>--</sup>हातिम्ब टेल्ब, पृ० ३३।

५. गज़ल के लिये द्रप्टव्य---यूसुफ-जुलेखा, पृ० ३, १०, १२, १६।

६. घोस यूसुफ खासह माशूके खुदा, यार समित छ।य पुश्रुक मकवास, वही, पृ० १८।

करती है। दास रूप मे होने के समय यूसुफ की सच्चरित्रता तथा जुलेखा के प्रगाढ प्रेम का ही परिचय मिलता है। यूसुफ के प्रेम के लिये जुलेखा वजीर अजीज के साथ विवाह करती है तथा उसी के लिये ही मिस्र देश मे हुई निन्दा को महन करती है। इस मे इञ्क मजाजी के स्थान पर इश्क हकीकी की स्थापना की गई है। ससार की नञ्चरता तथा यूसुफ-जुलेखा के परमधाम सिधारे जाने के साथ ही इस दु खान्त कथा की इति हो जाती है।

#### प्रेम-पद्धति

'यूसुफ-जुलेखा' का नायक यूसुफ ईश्वरीय ग्रामो तथा सौदर्यं का प्रतीक है। स्वप्न मे उसके सौदर्यं को देखकर नायिका जुलेखा उस पर मोहित होती है। यहा प्रियतम को प्राप्त करने का प्रयत्न नायिका की ग्रोर से होता है। वह कठिन प्रयत्न करके मिस्र पहुचती है। वह लोक-लाज की परवाह न करके उसके दर्शन के लिये तरसती तथा तहपती है।

जब से वह उसे स्वप्त मे देखती है तभी से उसके हृदय मे आक्चर्य तथा महानता से पिश्रित भावना जन्म लेती है। ऐसी सुन्दर तथा विमुखकारी मूर्ति अस्वय हो जाने पर उसकी आकुलता बढ जाती है तथा वह सम्पूर्ण कार्य-कलापो से विमुख होकर उसकी तलाश मे तन्मय हो जाती है।

सौदर्ये के प्रगाढ परिचय के लिये वह उस सुख-स्वप्न का तीन बार अनुभव करती है। तीसरे स्वप्न में वह उसका परिचय प्राप्त करती है, श्रीर तभी

१. नगह ग्रनियात ग्रस यत दुनियास नाहकह, तोरह दोपहस कुल नप्स जायकह।—वही, पृ० १८।

२. माहरबीन यूसफन यिल त्रथव गाह, सारि व्यय दोप छुनग्रह जुलेखायि राह, जी यूसुफ डेशवुनवुय गयि मरिथ, इश्कह शमशीर जन गयि पारह करिता।
—वही, पृ० १३।

३. द्रष्टव्य-वही, प्०३।

४. बाक त्रग्रवग्रन खाक मोलुत चाक दितुन जामनग्रय, जग्रजनस बो गग्रजनस बोलग्रजनस पामग्रनय—वही, पु० २।

शय वेदार माह रुखसार हा खुदाया छुम कते,
 तवग्रहलेमच मारह दारे सबलेमच प्यठ वते, यूसुफ-जुलेखा, पृ० २।

६ त्रेयमि ख्वावह ग्राव प्रछहोनस नाव दग्रयसह कयाह चे छुय, मिसरस ग्रन्दर जाय छमतह छुस ग्रजीज मिसरे बुय । —वही, पृ० २ ।

सजवज कर उसे मिनने का उपक्रम करती है। यारम्भ से ही जुलेखा का प्रेम उसे निर्दिष्ट मार्ग की भ्रोर अग्रसर करता है। मार्ग मे तम्बू मे ठहरे वजीर को देखकर जब उस का भ्रम मिट जाता है, वह यूसुफ के साक्षात्कार के लिये प्रयत्न-मय रहती है। वजीर भजीज की पत्नी होकर भी वह यसुफ को तन, मन तथा वचन से चाहती है। उसका भ्रम एकान्तिक है। इस मे जुलेखा का प्रेमी स्वरूप उमडकर भ्राया है जबिक यूमुफ का व्यवहार ग्रत्यन्त मर्यादित है।

प्रेम-तत्व—किव ने प्रेम को वन्दनीय मानकर कहा है कि उसके सुमधुर स्वर का श्रवण प्राणी को ग्रवश्य कुछ देर के लिये करना चाहिये। प्रेम की तरंग मे वहकर प्राणी व्याकुल होता है और उसे सर्वत्र उसी का सौदर्य दिष्ट-गोचर होता है। वास्तव मे यह सम्पूर्ण ससार ही प्रेम-तत्व से उत्पन्न हुन्ना है:

इश्कह सम्रत्यन सोख्य मालम पद्मदम्ह गव। (प्रेम-तत्व से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई।)

सच्चे साधक को निर्दिष्ट-पथ पर पहुचाने के लिये अनुकूल आकाश-वागी भी होती है:

ति विधित वभित वभव्यय भाग तस गमबी खबर, पाक यम्रवित वातनावीत निशिह गारस गम सम बर।

(वहा से चलकर जब वह प्रस्थान करने लगी तो यह आकाश-वाणी हुई कि तुम्हे पवित्र रखकर ही अपने उन्मत्त प्रेमी के पास पहुचा दिया जायेगा। अतः चिन्ता की कोई बात नहीं है।)

साधक अपने त्रिय को आंखों में वसाने के पश्चात् अन्य किसी को उन में स्थान नहीं देता। यूसुफ का दश्नेंन करके ही जुलेखा को तृष्ति मिलती है भीर

साज त सामान करिय पानह द्रायस नाजनीन, वग्रच मिसरस ध्रजीज ब्रोठ ह्यत लाल व नगीना—वही, पृ० ३ i

२. मस्तानह चेय प्यग्रठ छस वो जुलेखा, कमजोर छस जार बोजतम म्योनुय-वही, पृ० १०।

३. 'रोज दमाह सोज इश्कुक बोज ऐ मर्दे खुदा'-वही, पृ० २।

४ होश डम्रजमम्मच इश्कह जोश मावगायि, ताब तस केह रूद न वेताब गयि। चश्मम्रह रिवान महव सपुन तस बुछान, मारह रयेस्तुय मार जुल्फ छम बुछाना—वही, पू॰ ८।

४. वही, पृ० १७।

६. वही, पृ० ३।

वह कह उठती है कि वह अपनी मिज़ल पर पहुच गई है:

चग्रानि दर्शनह सग्रत्य वश्रचग्रस मजिलस, चोनुय दर्शन छूम दर्शन क्रेश नस।

(तुम्हारे दर्शन द्वारा ही मैं ग्रपनी मिंज न पर पहुंच गई। तुम्हारा दर्शन पाकर श्रव तुम्हारे दर्शन के लिये ही यह वियोग सता रहा है।)

- यही अवस्था 'फना' (निर्वाण) की है जब जीव उस परमात्मा मे अन्तर्जीन होता है। र

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

इस काव्य मे कथा लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर अग्रसर होती है। त्रियतम के सौदयं के आघार पर ही ईश्वर की कल्पना कर ली गई है। याकूब का प्रेम की ओर होकर भी ईश्वरोन्मुख है तथा यूसुफ ईश्वर की सुन्दर सृष्टि का प्रमाण है। ' दुःखी जुलेखा इसी यूसुफ के सौ यं-पर विमोहित होती है। ' जब प्राणी को ससार अपने भोग-विलासो की ओर आक्षित करता है उस समय नप्स' (वासनापूर्ण आत्मपक्ष) का दमन ही उसे ईश्वरोन्मुख बना देता है।

जुलेखा ससार की सपूर्ण वस्तुम्रो को मस्थिर मानकर ही म्रानन्त शाश्वत ईश्वर के प्रेम मे मग्न हो जाती हैं। उसके बिना यह यौवन ही व्यर्थ है। इस काव्य मे जुलेखा मे ईश्वर-म्राश की कल्पना नहीं की गई है।

१ यसुफ जुलेखा, पू० १७।

२ पानह बुनी वारह कोरुक नालमोत—वही, पृ० १७।

३. ग्रोस यूसुफ खास माशूके खुदा, यार समित ग्राइ पुशरग्रक मकबरस— यूसुफ-जुलेखा, पृ० १८।

४ खबर करदन हजरते यसुफ, युथय न वनक फाश स्यठाह छुइ मुजिर —वही, पृ० १८।

पे सिवा कग्रसि सग्रत्यन दिल लोगुम नह,
 चे सिवा वन मे काचाह यार छुमनह, वही, पृ० १०।

६ द्रव्टव्य-वही, पृ०१८।

भाल दौलत लाल खोतह मिच्छ अजीज,
 भ्रासिहे मे दर बगल चग्नय दिलबरह ।
 नग्नतह छुनिसग्नय यावनस बो क्या करह,
 कुफ त्रोवुम-दीन प्रोवुम चोनति । —वही, पृ० १७ ।

#### वियोग-पक्ष

इस कान्य मे वियोग-पक्ष दो स्थानो पर उपलब्ध है-प्रथम यूसुफ तथा याकूव का वियोग तथा द्वितीय यूसुफ तथा जुलेखा का वियोग । यूसुफ के भेडिया द्वारा खाए जाने की सूचना अपने पुत्रों से ही पा कर याकूब अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। वह पक्षियों से उसके विषय में पूछता रहता है। अार्त-स्वर में पुकार-पुकार कर वह कह उठता है कि हे यूसुफ । जिसने तुम्हे मार हाला, क्या उसका हृदय इतना कठोर था। क्या उसे तुम्हारे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई। मेरे पुत्र । मैं तुम पर बलिहारी होता हूं । विलाप करते-करते वह अपने नयनो की ज्योनि सो बैठता है। पुत्र-शोक उसके लिये असहा रूप घारण करता है।

याकूव मक्त है और यूसुफ ईश्वर का अब है। उनके मध्य उपास्य तथा उपासक का प्रेम है, पुत्र एव पिता का नही, याकूब का वात्सल्य ही हृदय-विदारक है। यूसुफ भी अपने पिता के प्रति जागरूक है। वह उसके नेत्रों को ज्योति-लाभ प्रदान करता है।

इस मे यूसुफ तथा जुलेखा का प्रेम प्रधान है। वह प्रेम मे विह्वल होकर भपने प्रियतम की प्राप्ति के लिये वस्त्र फाड डालती है, यत्र-तत्र भागती फिर्ती है, बथा रक्त के आसू भी बहाती है।

रस-इस काव्य मे वात्सल्य, श्रुगार तथा कहरा-रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य का परिपाक याकूव के विरह-वर्गांन मे हुन्ना है। जुलेखा तथा यूसुफ के प्रेम मे श्रुगार तथा यूसुफ के परमधाम सिधारे जाने के समय जुलेखा का शोक-गीत (मिसया) करुग-रस का उद्रेक करता है।"

## ४—हारुन रज्ञोद<sup>€</sup>

कथा-साराश-मिस्र के राजा का नाम हारुन रशीद था। वह ग्रत्यन्त

शेच्छ प्रश्नचहान जानवरन, स्योन यूसुफ डियूठोन न सो—वही, पृ० ६। स्यानि यारो हा यूसफो, कित प्रारे हा यूसफो, कश्चस्य चेह लोगुय तस श्रायोव ना श्रार, नन्दबाने खूबसूरहा। - वही, पृ० :-७।

जान वन्दम्रप जिगर यितम — वही, पृ० ६।

बाक त्रावान हाक मोलुन चाक दितुन जामनग्रय, खून हारान पान मारान कग्रसि हुन्द परवाह नह। - वही, पृ० २।

५. द्रष्टव्य-यूगुफ, जुलेखा, पृ० ७।

द्रष्टव्य-वही, प्० ११।

द्रष्टव्य-वही, पृ० १६। **9.** 

हारुन रशी, महमूद गामी प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरगज बाजारं, श्रीनगर ।

दयावान था। प्त्रामाव के कारण सम्पूर्ण ससार उसे ग्रसार दिखाई देता था। कूछ समय पश्चात् उसके यहा चन्द्रमा के समान एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम अब्दुल अजीज रखा गया। चार वर्ष की आयु मे उसे चटजाला मे पढ़ने भेज दिया गया। कुरान का अध्ययन करते हुए एक दिन उस्ताद ने उसे कहा कि ईश्वर के पथ पर चलने वाला ही सचा ज्ञानी है। उसने यह भी कहा कि ससार नाशवान है श्रीर यहा जो प्राणी परमात्म-तत्व के माय तादातम्य स्थापित नहीं कर पाता, वह सासारिक अग्नि मे जल जाता है।' उस भ्रारिफ (ज्ञानी) ने 'फना' तथा 'वका' का उपदेश ग्रहण करते ही गुदही पहनी । प्रज्ञान के निट जाने पर उपने सासारिक सुखो को तिलाजिल दी। वह ग्रानन्द-प्राप्ति के लिए यात्रा मे प्रवृत्त हुगा। राजा की ग्राज्ञानुसार उसे वापस बुलाया गया। जोगी बने हुए घट्डुल यजीज को यह मेष त्याग देने का परामर्ग दिया किन्तु उसने उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रकार के मार्ग पर चलने से शैतान का भय नहीं रहता। उस स्यान पर ऊपर ग्राकाश में एक पछी । उड रहा था। जोगी अञ्चल अजीजा ने अपने पिता से कहा कि हे पिता! धापके प्रभूत्व को तभी स्वीकार कर सकता हु जब यह पक्षी भ्रापके हाथ पर धाकर वैठ जाये। भला राजा से यह बात कैसे सभव हो सकती थी। जब स्वय भ्रव्दुल भ्रजीज ने भ्रपना हाथ फैनाया, तत्क्षरा वह पक्षी नीचे भ्राकर उसके हाथ पर बैठ गया । इस कौतुक की देखकर सभी सभासद श्राह्मादित हुए। जोगी धव्दुल अजीज वहा से निकलकर वसरा के मार्ग पर चल पडा। वह एक ऐसे स्थान पर पहुचा जहा मार्ग मे भवन-निर्माण हो रहा था। अब्दुल भजीज ने वहा अपने आपको कार्य करने के लिये प्रस्तुत किया। आमर नामक दयालु राज ने उसकी बात स्वीकृत की और वह कार्य मे जुट गया। छः दिन तक वह लगातार कार्य करता रहा किन्तु सातवे दिन नही था सका। इस पर श्रामर नामक राज की चिन्ता वढी श्रीर वह उसे ढूढने निकला। उसे एक स्थान पर मस्माविष्ट अब्दुल अजीज मिला । वहा उसने धामर राज को अपने ससार-त्याग की सपूर्ण कथा सुनाई। अपना सारा परिचय देने के अनन्तर <sup>, अव्दुल</sup> अजीज का प्राग्णान्त हुआ। राज ने उस स्थान पर उसकी कवर बनवाई श्रीर तत्पश्चात् उसने उसके पिता को सूचना दी, पिता अपने पुत्र की कबर पर ग्राकर ग्राठ-ग्राठ ग्रासू वहाने लगा।

१. यिमनग्रह मोकलन तिम छि सग्ररी ग्रहलनार, जोन तग्रम्य दुनिया छु फग्रनी दूर कर।—वही, पृ० ५।

## कथा का ग्राधार तथा संगठन

इस कथा का आघार मिस्र तथा बसरा है गामी ने यह प्रबन्ध-काव्य निजामी के आदर्श को सामने रखकर लिखा। इसमे किन ने ससार की असारता, प्रिम की अनन्यता जैसे सूफी सिद्धान्तों को अपनाया है। शैतान, फा तथा बका का वर्णन करते हुए किन ने जोगी अब्दुल अजीज को परि-पूर्ण साधक के रूप में चित्रित किया है। हारून-रशीद को चिरकाल के अनन्तर पुत्रोत्पति होती है और ज्ञान की उत्पत्ति पर वह सासारिक बन्धनों से दूर इट जाता है। उस्ताद-शिष्य सवाद, पिता-पुत्र-सवाद तथा अब्दुल-अजीज एव राज का सवाद आदि सभी सासारिक अमारता की भावना से पूर्ण हैं। कथानक अन्य सूफी-काव्यों की भाति वियोगान्त है।

### प्रेम-तत्व

ग्रब्दुल ग्रजीज के प्रेम मे एकनिष्ठता है ग्रीर वह गुए। श्रवए द्वारा ही सासा-रिक वधनों से विरक्त होकर प्रभु के सौदर्य को देखने के लिए लालायित हो

१ 'रहमत हक बर निजामी शद नसीब, छुनबा महमूद गामी हम करीब,' हारुन रशीद, पृ० १६।

२. 'मग्ज माने याम बूजुन दर फना, दरं फना तग्रम्य प्वोर गोडयन हम्दोसना'
—वही, पृ० ४।

३ खिरकह वभील मे बाव क्याह गो हम मलूल, खिरकह भ्रामुत अज खुदाव भ्रज रसूल — वही, पृ० ६।

४. खिरकह पोशन निशि शैतान दूर चम्रोल-वही, पृ० ६।

५. 'श्रज फना लोबनय बका तश्चम्य श्रग्नरिफन, जिन्दह पानम जामहनग्रय-कश्रोरनयकफन'—वही, पृ० ५।

६. 'दर फना छोनुक बका आसिश्चक नमूद, नाबकार दुनिया छुनह चग्रोर पायदार' — वही, पृ० १६।

७. वथरग्रनि मेचिंह फग्रोलाह वग्रोयरित, शान्द कने सेरिह कग्रन्याह शान्द दित —वही, पृ० १२।

प्त. ताज जरीन पुरगीन त्रोवुन कलाह, कन्ह टोप थोवुन बसीर बहर भ्रालह-—वही, पृ० ५।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४-५।

१०. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७-८।

११. द्रष्टब्य--पृ०, ११।

उठता है। 'पद्मावत' के रत्नसेन की माति ही वह जोगी बनकर घर से निकल जाता है। वह कन्या घारण करता है। इसमे नायिका को कोई स्थान नहीं दिया गया है प्रिपतु ग्रल्लाह के सौदर्य की प्राप्ति के लिए ही साधक ग्रब्हुल ग्रज़ीज प्रयत्नमय रहता है। प्रेम के विषय मे महमूद गामी का कथन है:

'इश्क बाजी नारह जालुन जिंदग्रह पान, भागकब सख्ती तुजी दर ऐ जहान।<sup>3</sup>

(प्रेम का ग्रर्थ है जीवित ही अपने-आपको ग्रग्नि मे जलाना, इसीलिए प्रेमियो को ससार मे ग्रत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।)

धन्दुल ग्रजीज साधक की भाति भस्म मलकर, कन्था पहनकर, धरती पर साकर तथा सिर के नीचे ईट या पत्थर रखकर जीवन-यापन करता है।

· किव ने इस प्रबन्ध-काव्य मे उद्की कितिपय पंक्तियों के द्वारा भी अपनी भावाभिव्यक्ति की है:

किस ने कहा तुक्त को छोड तू ममुल्कत, वास्ते क्या क्यों हुआ जोगी सिफत, किसने बताया यह तुक्ते रस्ता बताध्रो, उठ शताबी बाप अपना पास धाध्रो, धाह भी लाजिम तुक्ते या क्या किया। पादशाही तू कहो क्यो छोड दिया जोर से मुख मुख रजा से मुहं मोड़ लिया, देखकर सरदार जब हैरान हुआ। उद्दें की इन पक्तियों की रचना अंत्यन्त शिथिल प्रतीत होती हैं।

# ५—हियमाल'

कथा-सारांश — कश्मीर मे बलपूर नाम का एक स्थान है जहा बलवीर नामक एक राजाराज्य करता था। उसकी एक पुत्री थी, नाम था हियमाल। उस रा के समय मे एक निर्धन फकीर अपनी पत्नी से तग आया हुआ था। वह बेचारा निस्सतान भी था। अपने घर से निकलने के अनन्तर वह किसी बन के कुण्ड

तरक दुनिया करनुय ग्रोसुम नसीब, बहर अल्लाह दोस्त ये लोगुम हबीब, — वही, पृ० ११।

२. वही, पृ० २।

तरक दुनिया करनुय भ्रोसुम नसीब, बहर भ्रत्लाह दोस्त ये लोगुम हबीब,
 द्रप्टव्य—वही, पृ० १२।

४. वही, पृ० ६।

१. हियमाल वली अल्लाह मतो, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद, महा-राज रखवीरगज बाजार, श्रीनगर कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

(नाग)' के किंनारे पहुंचकर प्रपना भोला सिर के नीचे रखकर विश्राम करने वैठा। इस कुण्ड का जल निर्मल था। उसमे विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। कुछ समेर्य पञ्चात् उस कुण्ड से एक साप निकलकर उसके कोले मे घुस ग्राया । साप को भोले मे छिताकर वह पत्नी के पास पहुंचा । उसकी यह इच्छा थी कि साप डक मारकर उसकी पत्नी का प्रारणान्त करे । पति ने अपनी पत्नी को भोला पकडवाया श्रीर वह उसे हाथ में लेकर कमरे के भीतर चली गई। वाहर से उमुके पति ने द्वार बन्द कर लिया। उसकी पत्नी उस कोले को खोलकर श्रत्यन्त विस्मित हुई। वह-सांप एक मुन्दर, राजकुमार के. रूप में परिवर्तित होकर भोले-मे मे वाहर ग्राया। वह ग्रत्यन्त उल्लंसित हुई। ग्रपने पति को वार-बार पुकार कर उसने उसे भीतर धाने के लिए कहा किन्तु वह पत्नी के कथन पर विश्वाम न कर सका। विश्वस्त किए जाने पर जब वह अन्दर धाया तो वह भी उस बाकस्मिक घटना से चिकत इसा । बह-राजकुमार सूर्य की भाति प्रज्वित हो रहा या तथा उसके रूप-परिवर्तन के साथ ही फकीर की सपूर्ण निर्वनता मिट गई थी। उसे दोनो माता-पिता की भाति प्रेम करते रहे। पूछ्न पर उसने अपना नाम नागराय बता दिया। पाताल मे होने वाले समाना नगर का वह राजा था जहा उसका भव्य राज्य-प्रासाद भी था। वहाँ परियो का राजा होने पर भी वह मन से प्रजान्त था क्योंकि उसका हियमाल के प्रति पूर्व राग था जिसकी प्राप्ति के लिये ही वह पाताल से बाहर निकल पडा था। 'वह मानव न होकर परीजाद था।' राजसी भोग-विलास को तिलां-जलि देकर ही वह वहाँ पहुच चुका था।

निगराय प्रति दिन शिकार को जाता। एक दिन अपने- साथियो से विलग होकर वह मृंग के पीछे भागते हुए राजा वलवीर के उद्यान में पहुंचा जहा उसने निर्मल जल की कुण्ड देखा। उस उद्यान में टेहलते हुएँ उसे रूप-यौवना हियमाल के दर्जन हुएं। उसे देखते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे उसे किसी शिकारी ने तीर मारा हो। हियमाल भी उस पर आसक्त हुई भौर साक्षात्-दर्जन से दोनो प्रेम-बन्बन में वन्च गए। दोनो ने एक-दूसरे का परिचय प्राप्त किया और पुनः पृथक् हुए। वियोगावस्था में वे दोनो ने एक दूसरे को पत्र लिखते रहे। ग्रन्त में दोनो का विवाह हुआ और वे राज-प्रासाद में रहने लगे।

ं एक दिन नागराय सैर को निकला था। पीछे से उसकी परियां पाताल से

१. करमीरी में 'नाग' का प्रशं कुण्ड (Spring) के रूप में भी व्यवहृत होता

२. 'बो ग्रॉदम छुसनग्रह जात परी ह्म'—हियमाल, पृ० १४।

वाहर ग्रांकर उसे ढूढते द्ढ्ढते वलपूर नामक स्थान पर पहुंची-। वे नागराय के वियोग में सतव्त थीं। वे वस्तुए वेब-बेचकर नागराय का पता लगा रहीं -थीं। उन्होंने हियमाल को कभी पुष्प और कभी वर्तन वेचे। लौटने -पर-नागराय ने इन वस्तुग्रों को पहचान लिया और उसने हियमाल को भविष्य में ऐसी वस्तुए खरीदने की मनाही की। यन्त में बातो-वातों में पाताल-परिग्रों को हियमाल को नागराय के रहस्य का परिचय मिला। वे प्रसन्त हुई। उन्होंने हियमाल को नागराय की वास्तविकता का ग्रांभास दिया। उन्होंने कहा कि वह भूल रूप में एक नाग (साप) है ग्रंतः वह उससे इस वात की परीक्षा ले। हियमाल के विवश करने पर जब नागराय ने ग्रंपनी जाति दिखलाने का चचन दिया तो वह द्व के एक वर्तन में उत्तरा जहां वह गायब हुगा। वास्तव में पाताल-परियों ने दूव के एक वर्तन में उत्तरा जहां वह गायब हुगा। वास्तव में पाताल-परियों ने द्व के एक वर्तन में से उसे नीचे ग्रंपनी ग्रोर खींचा। प्रविवता हियमाल वियोग सं तड़पने लगी।

एक दिन एक फकीर ने हियमाल की करुण-गाथा सुनकर उसे कुण्ड से निकलने वाले एक मर्प की गाथा सुनाई। हियमाल उसी फकीर कि साथ उस मर्प को देखने चली। वास्तव में वह सर्प नागराय ही था। दोनों का पुनिमलन हुमा। वह हियमाल को प्रपने साथ पाताल ले गया। वहां वह गुलरण तथा भ्रन्य परियों के साथ रहने लगी। एक दिन हियमाल ने गर्म शवंत ठण्डी करने के लिए रख छोडी थी जिस में सभी सप-विश्च गिर-गिर कर मर-गए। परियों ने क्रोंचित होकर हियमाल की दुर्गित कर दी। नागराय उसे पाताल से बाहर ले जाकर एव तट पर अकेली छोडकर कहीं चला गया। एक सौदागर का पुत्र दुखिनी हियमाल को अपने साथ से गया। एक दिन नागराय सम्में के रूप में हियमाल से पिलने म्रा रहा था कि उस सौदागर-पुत्र ने उसे मार डाला, न्यता चल जाने पर हियमाल पर-वज्जपात हुआ और मन्त में वह उसके साथ सती हो गई।

## क्या का आधार तथा संगठन

कवि वली अन्लाह मतो ने अपने प्रवन्ध-काव्य के लिए कश्मीर की प्रचलित लोककथा को अपनाया। निजामी तथा जामी ने विदेशी, कथानको, के प्रति , उपेक्षा-भाव दिखलाते हुए भी उसने महमूद गामी की प्रशसा की है-। हियमाल

१. हदीस इश्क मेदान्द निजामी, सलाई ग्राश्कान शद कार जामी, वरूह शा हजारा रहमतुल्लाह तिमन ते वन दपन यिम, फजल ग्रल्लाह । ×

अस्तिन कग्रशिरियन मंज मर्द नामी, छु कम क्याह ऐ जमा महसूद गामी
—हियमाल पु० ५।

की इस कथा को सर्वेप्रथम सदर-उद्-दीन ने फारसी-रूप प्रदान किया था जिसकी प्रशसा कवि ने की है।

किव ने कथारम्भ के पूर्व हम्द, नात, निर्गुगा परमात्मा फी प्रश्नसा एव उसके महत्व तथा अपने पीर का वर्गान किया है। इसके साथ ही उसने 'नफ्स' की बुराइयो का वर्गान करके हजरत मुहम्मद अथवा रसूल से उसकी निवृति के लिये प्रार्थना की है। इस 'नफ्स' को सांसारिक प्रलोभनो के रूप में स्वीकार करते हुए उसने कहा है कि नारी, पुत्र व सभी सांसारिक प्राग्गी हमारे शरीर के शत्रु है। कथा के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप में उसने प्रेम तथा विरह की चर्चा करके पुस्तक रचना का कारण भी प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात् शालीनतापूर्ण अपना परिचय दे कर उसने जिन्न, शतान का गान करने के पश्चात् उसने कथारम्भ किया है।

१. सम्म कम्मरमम्ब सदरदीनन फारसी पम्रठ्य, छि कम्मत्याह म्राशक हक रव सम्भव्य टम्मठ्य, प्रमछहम्मनी गोस सदर-उद्-दीन मरहूम, बुर्जगाह म्रालिमाह भक कोरुम मोलूमा—वही, पृ० ५

२. हियमाल, द्रष्टव्य, पृ० २।

३. वही, द्रष्टव्य, पृ० ३-५।

४. वही, द्रष्टव्य, पृ० ४ ।

५. छु मखदूमे खुदा दर मुल्क कश्मीर, शहशाह शहान दर मुल्क कश्मीर, बो तम्यग्रसग्रय छुस दपान छुक पीर म्योनुय, तमना छुम दपमना छुक चृह म्योनुय—वही, पृ० ६।

६. छु नपस बार गम्रलिब तम्रलिव नान, जन व फरजन्दभ व म्रखवान दुरमने जान। —हियमाल, पृ० १।

७. मुहम्मद मुस्तफ़ा महबूब प्रल्लाह, मुहम्मद मुस्तफा मतलूब प्रल्लाह —बही, पृ० १।

प. वही, द्रष्टब्य, पृ० १।

शिक्तह हमन्दिह पवग्रहयुस फिक्रिह मज स्वोनग्रये दिर्याइ वहदतग्र मज दियि
 बम । वही, पृ० ६ ।

१०. छु वे पीरन करान गुमराह शैतान —वही, पृ० ६।

११. छु पीरी हाम्रवी राह मुहम्मद - वही, पृ० ६।

१२. 'छि शाहसग्रय सान शेख उल-माल्मस नूर, करान करी उमरिह म्रोस बादर दबासोज'--वही, पृ० ११।

रूप, प्रेम तथा विरह को चिरन्तन साथ मानकर कि कथा का आरम्भ करता है। कथारम्भ करते हुए उसने पत्नी द्वारा प्रताहित फकीर के दुःखों का वर्णन करने के ग्रनन्तर राजकुमार नागराय का चित्रण किया है जिसके रूप-परिवर्तन पर उसकी सपूर्ण निघंनता मिट जाती है। इस मे नागराय की हियमाल से साक्षात् दर्शन करने के ग्रनन्तर दानों की वियोगावस्था का वर्णन किया गया है। कथा ग्रन्य सूफी-काब्यों की भाति दुःखान्त है। हियमाल तथा नागराय के विवाहोपरान्त उनके गाईस्थ्य-जीवन की माकी प्रस्तुत की गई है। सौदागर-पुत्र द्वारा नागराय के मारे जाने के ग्रनन्तर हियमाल स्ती हो जाती है। इस मे किव ने कश्मीर मे प्रचलित सुखान्त लोक-कथा के कई ग्रशों को ग्रयनाया नहीं है।

### प्रेम-पद्धति

इस मे किव ने प्रेम का धाविर्माव साक्षात्-दर्शन से कराया है। प्रेमोदय सर्वप्रथम नागराय के हृदय मे होता है और फिर हियमाल के हृदय मे। हियमाल का प्रथम-दर्शन करते ही नागराय सूखित हो जाता है। प्रथम दर्शन के अनन्तर जब दोनो की वियोगावस्था तीव हो उठती है तव वे एक-दूसरे को पत्र लिखने लगते हैं। प्रेम के पुष्ट होने पर दोनो का विवाह हो जाता है।

सतप्त पाताल-परिया नागराय को ढूढने निकलती है। वास्तव मे कवि ने पाताल-परियो का प्रेम सासारिक रूप मे<sup>६</sup> तथा हियमाल-नागराय के प्रेम को

१. वही, द्रष्टव्य, पृ० १३।

२. वही, द्रष्टच्य, पृ० ३७।

३. सपुन तस नम्रागरायस सम्रन्य सूर, सु सुराह सूर हो तस सूर मसूर —वही, पृ० ६८।

४. प्रचलित लोककथा के लिये द्रष्टव्य—दनीलग्रह, सग्रहकर्ता, पुष्कर भान तथा ग्रस्तर मही-उद्-दीन, कथा हियमाल नागराय', पृ० २६-४७।

५. 'बमदहोशी वुछन तिम अक अकिस कुन, सुम्रताकस प्यठ यि भ्रन्दर बाग कुनजन'—वही, पृ० १८।

६ 'वसित प्यश्रव जमीन अज दस्ते सैयाद,' हियमाल, पृ० १८।

७. हियमाल, द्रष्टब्य, पृ० २२-२८।

५. वही, द्रव्टब्य, पृ० ३५।

स्तु माखिरकार परियन बेवफाई, पतव यिख् म्राशनमई स्त्रै जुदमई।
 वही, पृ० ३८।

यलौकिक रूप में चित्रित किया है। उन दोनो का प्रेम आत्मा-परमोर्देमां का विश्व प्रेम है। हियमाल के प्रेम का विकास कि ने स्वभाविक रूप में प्रदिश्ति किया है। नागराय उसका सच्चा साधेक है जो संपूर्ण वैभवत्यों में उसकी प्राप्ति का इच्छुक है।

## विप्रलम्भ शृंगार

यह वियोगान्त सूफी-काव्य है। हियमाल अपने प्रेमी नागराय का दर्जन के अनन्तर अपनी मा से कह रही है कि ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय को कोई लुटेरा लूट गया हो अथवा कोई मबुरामाणी कबूतर उसे अपना कि दिखाकर उड गया हो। मागराय भी उसके वियोग मे अत्यन्त व्याकुल होकर कहती है कि मुभे केवल हियमाल को देखने की ही अभिलापा है।

• किव ने विरह-वर्शन करते हुए कहा है कि 'दो प्रेमियो का वियोग अत्यन्ते किठन होता है। ज्ञानी की इंस- पृथक्ता के कारण दुवंशा होती है' अभियो की परस्पर जुदाई का अर्थ है। जीवित ही नरक की आग में जल मरना। 'विरहानि से विदग्ध प्रेमी-प्रेमिका केवल परस्पर पत्र ही नहीं लिखते अपितु ग्रजल भी गात रहते है।

#### ग्रन्य-प्रसंग

किव ने इस में नारी-निन्दा की है जो सासारिक बन्धनो की श्रीर-प्रवृत्त

१. 'खि प्रग प्यठम दपान तस कुन हियमाल, चय मियोनुय त बो जग्रनी,' वही, पृ० ३५।

२. यिकन दर उमग्रर या वर नार नेरी, तिमन ग्रड्यूजन ति-मग्ररियम् नार नेरी, वही, पृ० ६७।

<sup>.</sup>३. वली युथ हियमग्रली ग्रागनाई, दिई ना जलबह-तम्यसग्रय-खि-बकाई, , , पृ० १६।

४. 'दिलस गारत करित गव लूटरा, जन-वतह स्रोस बोल बुनवृय कोतरा जन, —वही, पृ० २०।

५. 'मैं हियमात्रलि हुन्दुय ग्रारलूं छुम-वही,-पृ० ५७।

६. खु दूरियर वसोड छु मुश्किल दम्रोन जुदाई, कथामत ग्ररिफन-निश हो जुदमई जिन्दह पमनी यार यारन, चटुन तुननाह खट्न पान गई,हे। जुदाई वस्रड खसूसन यस्रोद करी यार, जुदाई हो छु जिदह दीजखुन नार, —वही, पृ० ५७।

७. द्रप्टव्य-हियमाल पृ० २१, २५, २७, २६, ३१, ३६, ३७ ।

करती है, ' यह नारी घनवान-निर्धन सब को कष्टमय जीवन-व्यतीत कराने पर विवश करती है ' इसके मृतिरिक्त इस में फकीर की महिमा तथा जिक्र का भी वर्णन है। जीवन को क्षिणिक मानकर तथा सूफी-सिद्धान्तों का परिपालन करते हुए उस ने हृदय, को सचेत करके भल्लाह का स्मरण करने, की प्रेरणा दी है।

ेनारी-चरित्र का वर्शन करते हुए किव ने, स्थानीय उपमानों को प्रयोग किया है। शुभ लच्छना एवं पतिव्रता नारी पति के लिये छायादार चिनार के समान है:

६ बहराम व गुल अन्दाम

कथा-सारांश—रोम नगर में किशोर नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी दयागीलता तथा न्यायप्रियता की सभी प्रश्नसा किया करते थे। वह निस्सतान था। कुछ समय अनन्तर उसके घर एक पुत्र-रत्न की उत्पत्ति हुई जिसका नाम बहराम रखा गया। सभी विद्याभी में पारगत बहराम मल्ल-युद्ध में भी अद्वितीय गिना जाने लगा। पिता से आज्ञा लेकर वह एक दिन दूर जगल में शिकार खेलने गया जहा उसने एक सिंह को ज़ारो खाने चित्त लिटा दिया। तत्पञ्चात् एक हिरण का पीछा करते हुए वह एक पर्वंत के निकट

<sup>&#</sup>x27;१. 'अिकस आशियन्य तुलग्रर जन टग्रोपग्रह लायान, नियंत्ररिमी मतलब स्वोद साज वायान—हियमाल, पृ० १६।

<sup>&#</sup>x27;२. करीमा ऐ रहीमा खुस बो पग्नरी, चे निश्च हम्ररान गदा व शाह सम्ररी
—वही, पृ० १५।

३.. वहीं, पू० ७ ।

रें. वही, पृ०६।

५. करतग्रह दिल आगाह परतग्रह ग्रल्लाह, फेरवुन छुय शाह परतग्रह ग्रल्लाह । —वही, पृ० ५०।

६. वही, पृ० १६।

७. वही, पृ० १६।

प्तान व गुल अन्दाम, मौलवी सदीक अल्लाह, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूरमुहम्मद, महाराज रणवीरगज वाचार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

पहुचा। सूर्योदय हो चुका था अतः उसने इघर-उघर विश्राम के लिये अपनी नजर दौडाई। उस पर्वंत के ऊपर उसने एक गुंबद देखा। वह वहा पहुचा। उस गुंबद का भीतरी भाग सगमरमर का बना हुआ था तथा वहा मच पर एक दिव्य पृष्ठ बैठा था जिसका नाम बुढ था। बुढ ने बहराम को चीन की राजकुमारी गुल अन्दाम के सौदर्य से परिचित कराया जिसका श्रवण करते ही वह मूद्धित हो कर भीचे गिर पडा। होश आने पर बहराम ने अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने का इढ सकल्प किया।

मार्ग मे उसे देवो से युद्ध करना पडा । संकूर देव श्रीर उसके भाइयो को उस ने पछाड दिया । संकूर ने बहराम से क्षमा-याचना की । सभी देव एव उनके श्रमीर उसके चरणो पर श्रा गिरे । उघर भू-गभं-गुफा मे एक देव ने रूह श्रफ्ता नामक एक युवती को बदिनी बनाया था । संकूर के कहने पर बहराम उस युवती को मुक्त करने मे सफल हुशा खतः उसका सम्मान अत्यधिक बढ गया । श्रागे चल कर उसने उस सौदागर को एक लुटेरे से बचाया जिसके जहाज मे वह यात्रा कर रहा था । तत्पक्चात् वह घोडे पर सवार होकर गुल श्रन्दाम को प्राप्त करने के लिये चीन की श्रोर बढा ।

बहराम अपनी प्रेमिका गुल ग्रन्दाम की प्राप्त के लिये जोगी बना। जब उसने वास्तिवक रूप में उसका साक्षात्-टर्शन किया, उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा क्योंकि वह ग्रभी कच्चा साधक था। दौलत नामक एक दाई बहराम की मुद्रिका लेकर गुल ग्रन्दाम के पास महल में ले भाई ग्रौर उसने उसे बहराम के राजकुमार होने का परिचय दिया। बहराम ने एक पत्र भी भेजा जिसे पढ़कर उसका हृदय प्रेम-विह्वल हो उठा। उसने परीक्षा लेने के हेतु यह भी लिखा कि यदि राजकुमार है, तो इतनी व्याकुलता क्यो ? उसने बहराम को यह भी सूचित किया कि उसे प्राप्त करना मानो तलवार की घार पर चलना है तथा ऐसा करते हुए उसकी दुर्गति होगी। बहराम इस प्रकार के भय से नहीं हरा जिसके परिशाम-स्वरूप गुल ग्रन्दाम का मन द्वीमत हुन्ना।

उघर से बहराम के पिता को पुत्र की चिन्ता सताने लंगी। उसके पिता को बुड ने बताया कि वह चीन की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिये गया हुआ है। अन्त मे राजा किशोर ने वहां अपने वजीर एव अमीर को भेजा। बहराम तथा गुल अन्दाम का विवाह हो गया।

#### कथा संगठन

अन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति इसका कथारम्भ निर्णुश ब्रह्म की महिमा,

विसत पियव डेशनुबुय बेखबर गव, गुल भन्दामे नजर कम्रर सद्द बहराम कोरुन खन्दम्रह स्थालाह छुस दिलस खाम—गुल भन्दाम, पृ० १० ।

मुहम्मद साहब एव उनके चार मित्रों के गुगा-गान के ग्रनन्तर हुग्रा है। किया को प्रसगानुकूल शोर्षकों के ग्रन्दर वाटा गया है श्रीर इसका कथानक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। किव ने घटनास्थलों के लिये रोम, नखजीर तथा चीन ग्रादि देशों को चुना है किन्तु इन स्थलों के निवासी पात्रों का नामकरण भारतीय ही है। इन दूर देशों के नामों के द्वारा किव ने केवल चमत्कार तथा कुतूहल की सृष्टि की है।

कथा की घटनाओं का वर्णन कुछ नवीन प्रतीत नहीं होता। राजा का पुत्रामान, पुत्रोत्पत्ति मार्ग की कठिनाइयां, संसार की निस्सारता, शाश्वत-मिलन की महिमा आदि बातें इस में सयोजित की गई हैं। इसे शाश्वत मिलन की लालसा में वियोग को विशेष स्थान दिया गया है।

### प्रेम-पद्धति

इस मे गुरा-श्रवरा से प्रेम का आविर्माव होता है। नायक-नायिका परस्पर मिलने के अनन्तर एक-दूसरे से प्रेम करते है। पहले तो नायक अपनी नायिका का दर्शन करते ही मूछित हो जाना है किन्तु अन्त मे वह इसी के प्रेम मे पागल हो उठता है। दोनो एक-दूसरे को पत्र लिखते है और अन्त मे नायक-नायिका का संयोग हो जाने पर काव्य की समाप्ति होती है।

इस काव्य मे वीरता, यात्रा तथा युद्ध आदि के प्रसंग भ्राए है। गुल भ्रन्दाम की प्राप्ति के लिये बहराम जोगी बनता है। दोनो का मिलन भ्रात्मा-परमात्मा के तादात्म्य के रूप मे दिखाया गया है।

#### प्रेम-तत्व

सूफी प्रेमाख्यानों का प्रेम कही लौकिक तथा कही लोक बन्धन से परे चित्रित किया जाता है। गुल अन्दाम के विरह में पीडित बहराम जोगी बनकर किठ-नाइयों को पार करता हुआ आगे बढता है। बहु शरीर पर भस्म मलता है तथा कन्या पहनता है। प्रेमिका का प्रेम उसे साधना-पथ पर अग्रसर करता है।

१. वही, पृ०२।

३. वही, पू० २।

४. वही, पृ० १०।

७. वही, पूर्वा

६. वही, पृ० ७-६।

२. वही, पृ० २।

४. वही, पृ० ६-१।

६. बहराम व गुल अन्दास, पृ० १५ ।

वही, पृ० ६-१०।

१०. वजीनो शाहजादन लग्नोग सम्मनियास, वोलुन जन्दाह मलुन तम्रभ्य स्रतम्य सास । वव रुन तस खानदारस गुर हवालग्रह, वदन गव दागे दिलं हमचो लाल ।—वही, पृ० १० ।

प्रेमिका के प्रेम मे वह परिपूर्ण रूप से खो जाता है। गुल अन्दाम उसे पत्र द्वारा उपदेश देती है कि वह सहनशक्ति से काम ले, ताकि शैतान विष्न न डाल सके।

प्रेम-पथ का पथिक अपने जीवन का मोह त्याग कर अग्रसर होता है। उसे तब तक विश्राम नहीं मिलता जब तक उसे प्रिय की प्राप्ति न हो। प्रेम उत्पन्न होने पर हृदय का वर्ष मिट जाता है और आतुरता बढती है। इसी कारण प्रेमिका गुल-अन्दाम अपने प्रेमी बहराम को एक और सहनशक्ति का उपदेश देती है तथा दूसरी और अपने पिता को स्व-प्रेम से परिचित कराती है।

इस प्रेम-भाव की विहलता सदा बढती ही जाती है। ससार की भ्रमारता को दृष्टि में रखकर कवि ने केवल ईश्वर-प्रेम को ही उत्तम मानते हुए कहा है:

'जि दुनिया छियोग्रन चे ह युद छुग्नय यारह सुन्द जोक' (यदि तुम्हारे मन मे प्रियतम को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस ससार के असार मान ले।)

बहराम अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए प्राणो तक को निछावर करनों चाहता है और किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता ।

रस—रस की दृष्टि से इस प्रबन्धकाव्य मे वियोग-पक्ष का प्राधान्य. है किन्तु धन्त सुखान्त है। इसमे किव ने सयोग-प्रागार का विश्वद वर्णान नहीं किया है। गुलग्रन्दाम के वियोग से सतप्त बहराम ग्रत्यन्त ग्रातुर दीखता है ग्रीर किठनाइयों को पार करके ही उसका मिलन नायिका से होता है। जब तक उसे प्रेमिका की प्राप्ति नहीं होती। उसका शरीर प्रेमान्नि में जलता रहता है।

# नख-शिख वर्गान

'जहा रूप तह प्रेम' सूफी-काव्यो का सिद्धान्त है इस काव्य मे गुलग्रन्दाम के रूप का वर्णन दो स्थानो पर हुमा है । प्रथम उस समय जब वयोवृद्ध बुंड

१. खबर क्या खिम्रय बो कुस छुह क्याह नीयत माम, बो चम्रनी इरक सम्रत्यन गोस गुमनाम। —वही, पृ० १२।

२. बसब्ती सब करहनुय छुप सियठाह जान, बोद तै जील करदन कार शैतान —वही, पृ० १४।

३. ये छुम शहजादम्रह सुन्द दर्दे मोहञ्जत, कबूल यदवी करुम वो लारह तस पतह।
—वही, पृ० १५।

४. — वही, पृ० १०।

४. बोछुस दग्रोदमुत जि नार यार जानसोज, तसुन्द दग्नोद छुम गोमुत सनित मे। —वही, पृ० ११।

गुलग्रन्दाम के सौदर्य का वर्णन बहराम के सामने करता है तथा दूसरा उस समय जब वह स्वय उसके सौदर्य को देखकर मृद्धित होता है। उसके मुख पर तिल दिन मे शाम की भाति चमकता है। किवि ने उसके दान्तो, वक्षस्थल, भुजाग्रो, हाथो तथा नाखूनो भ्रादि का भी वर्णन किया है। इस रूप का दर्शन करके प्राणी को तृष्ति नहीं होती श्रपितु वह मूर्छित ही हो जाता है।

#### ७--वामोक-ग्रजरा<sup>६</sup>

कथा-सारांश—यमन के राजा का गुराशील तथा एकमात्र पुत्र वामीक था।
एक बार सेना-सहित शिकार खेलंते हुए वह रोम की ग्रोर जा लगा। वह मकबापवंत के निकट पहुचा जिसके पास ही एक सुरम्य उद्यान था। मकबा के राजा
सुहेल की ग्रत्यन्त सुन्दर कन्या थी, जिसका नाम था ग्रजरा। उसने राजकुमार
वामीक को खिडकी से देखा। दोनो एक-दूसरे को देखकर प्रेम के वशीभूत हुए।
ग्रजरा को वियोगाग्नि सताने लगी। वह मिलन के लिए तडपने लगी। उधर से
वामीक भी मजनू की भाति उसके लिए पागल होकर रोने लगा। यह सूचना
वामीक के पिता को मिली ग्रोर तत्काल ही उसने वहां भपने दूत भेजे। उन्होंने
राजकुमार को सन्यासी के वेष मे देखा। वामीक तथा ग्रजरा की प्रेम-कथा सर्वत्र
फैल गई।

वामीक के पिता ने मकवा पर श्राक्रमण किया किन्तु पराजित हुआ। वह युद्ध मे मारा गया। उसकी मृत्यु के अनन्तर वामीक का चचेरा भाई बहमन यमन के सिहासन पर बैठा। राज्य से विचत वामीक जोगी बनकर अजरा के लिए पर्वतो पर घूमता रहा। एक रात सुहेल ने उसे पकड़वा लिया तथा उसके पंरो मे बेडिया डलवा दी। वहां से मुक्ति पाने के अनन्तर वह पुनः पर्वत-कंद-रात्रों मे चला गया। सौभाग्यवश उसे वहा अजरा का गुरु मिला जिसका नाम मौसूल था। उस के प्रेम की अतिशयता से वह अत्यन्त द्रवीसृत हुया अतः उसते

१. वहराम व गुल अन्दाम, पृ० ४।

२. वही, पृ० १०।

३. रूलंग्रस प्यठ फाल तग्रम्यसुन्द याम हयूठुम, भ्रजभयिव जन दोहस मज शाम डियूठुम,—वही, पृ० ४।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५।

४. 'तसुन्द रुख डेशिवुनवुय गोस वेहोश'—वही, पृ० ४।

६. वामीक अजरा, मीर मुहम्मद सैफ-उद्-दीन मतकी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, [महाराज रहावीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

वामीक को अजरा से मिलाने का वचन दिया।

वियोग-सतप्ता अजरा बीमार हुई। हुकीम को दिखाने का बहाना करके मीसूल उसे वामीक के पास पर्वत-कन्दरा में ले आया । वहा दोनो वामीक तथा अजरा ने एक दूसरे के सींदर्य का पान किया। नयनो के अपकने का क्षरण भी उनके लिए पर्वत-सद्भ भाराकान्त प्रतीत हुमा। उसने वामीक को सुभाव दिया कि वह चमन लौटकर बहुमन की सहायता प्राप्त करके मकबा तथा इश्तका पर ब्राक्रमण करे। ग्रंजरा द्वारा दिये गये इस तक को वामीक ने सहषं स्वीकार किया। बहमन ने मक्कबा पर म्राक्रमग्रा किया और सुहेल पराजित हुया । दुर्भाग्य से कमर नामक एक सैनिक श्रजरा पर श्रासक्त हुश्रा भौर वह उसे मगाकर प्रयने साथ ले गया। उसके साथ विवाह करते के लिए वह अखरा के माता-पिता की स्वीकृति चाहता था जिस पर वे राजी न हुए। प्रभी प्रजरा को कमर से मुक्ति मिली ही थी कि बहुमन ने सुहेल को पत्र लिखकर उसकी माग की। बहमन को असत्ष्ट न करने के अभिप्राय से सहेल ने अपनी पुत्री पजरा को उसके पास भेज दिया किन्तु वहा वह बामीक के ही वियोग में तहपती रही। भजरा ने बहमन का सारा अनुनय-विनय ठुकरा दिया । अन्त मे उसकी एक-निष्ठता से प्रमावित बहुमन उसके चर्गा। पर गिर पड़ा। अजरा का विवाह उस-की इच्छानुसार वामीक के साथ हो गया।

वामीक एकान्त-प्रेमी बन गया। बहुमन ने उसे धाधा राज्य भी दे दिया।
रोम का राजा अशीर वामीक का मित्र बना। उसके धानिश्य-सत्कार मे वामीक
ने कभी न्यूनता न रहने दी। परिशाम यह निकला कि वह अजरा पर मोहित
हुआ। उसने अजरा की प्राप्ति के लिए वामीक को मार डाला किन्तु अपने प्रियसम की मृत्यु पर वह धात्महत्या कर बैठी। दोनों 'वामीक तथा अजरा' को एक
ही स्थान पर दफन किया गया।

### कथा का ग्राधार तथा संगठन

सैफ-उद्-दीन के प्रबन्य काव्य 'वामीक ग्रजरा' का कथानक निजामी तथा याकूब सफीं के ग्राधार पर सगठित हुगा है। स्वय याकूब सफीं ने निजामी के विषय मे यह कहा है कि 'यदि निजामी मेरी माति उथल-पुथल से पूर्ण वाता-वरण देखता तो वह कभी भी ऐसे काव्य की रचना करने मे समर्थ न होता।

१. 'दिलस प्यठ कोह तिमन अच्छ टीठ हुन्द चेरे'। वामीक अज्रा, पृ० १३।

२. निजामी रा कि हर्गिज हैच करदी, बदल न निशस्त बोद धज गर्म व सर्दी

<sup>—</sup>पजगज (वामीक अज्**रा), पृ० ४**८ ।

कि वह इस कथानक के लिये उसका ऋगी है। कि वह इस कथानक के लिये उसका ऋगी है। कि वह इस कथानक के लिये उसका ऋगी है। याकूव सफीं के 'वामीक-अजरा' कथा का ग्रारम्भ निर्मुग्रा-महिमा, ग्रमीर कबीर सैयद अली हमदानी के प्रति श्रद्धाभाव, प्रेम की यहानता तथा 'साकी नामा' के अनन्तर होता है। उसने कथारम्भ मे सुहेल को निस्सतान भी दिखाया है जो किसी फकीर के चादर प्राप्त करने के अनन्तर ही पुत्रोत्पत्ति का वरदान प्राप्त करता है। सैफ-उद्दित के 'वामीक-अजरा' का कथानक याकूब सफीं के 'वामीक अजरा' के इन प्रसाो को छोडकर प्राय. एक जैसा ही है। दोनो के काब्यो मे प्रेम-तत्व का एक ही स्वरूप लक्षित होता है।

कथारम्भ से पूर्व सैफ-उद्-दीन ने निर्मुण ईश्वर के प्रति विनय तथा निजामी एव जामी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के अनन्तर हजरत रसूल अक्रम की प्रशसा में एक नात लिखी है। तदनन्तर प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालकर प्रन्थ-रचना का कारण प्रस्तुत करते हुए उसने कश्मीरी फारसी सूफी-किव याकूब सफीं का भी उल्लेख किया है। युरु की महिमा का गान कथारम्भ में ही किया गया है। आत्मपरिचय काव्य के अन्त में दिया गया है। श

'वामीक अजरा' के कथानक को दो भागो मे बाटा जा सकता है। पहला भाग वामीक तथा अजरा के प्रथम दर्शन से लेकर उनके विवाह तक तथा दूसरा भाग उन के विवाह के अनन्तर वामीक के मारे जाने एव अजरा की आत्महत्या

 <sup>&#</sup>x27;ख्रु फरमावान जिनावे शेख सफीं, महीत इश्क व श्ररफान दर शगरफी'
 वामीक श्रजरा, मीर सैफ०, पृ० ४।

२. निजामे हम्द बर्शूत चुन निजामी, वजामे नाते फिरतस मस चू जामी।
—याकूव सर्फी, २०३।

३ द्रष्टन्य -- पजगज (वामीक ग्रजरा), पृ० १-६।

४. द्रष्टवय—वही, पृ० १०-१४।

ख्रु फरमावान जनाब शेख सफीं, महीन इश्क व अरफान दर शकर फी।
 —वामीक अज़रा, सैफ-उद्-दीन पृ० ४।

६. वामीक अजरा, सैफ-उद्-दीन, पृ० २।

७ द्रव्टक्य-वही, प्०४।

म. द्रष्टवय-वही पृ० ३।

६. द्रष्टन्य-वही, प्०४।

१० 'वली उस्तादह हीन मज् छुक चग्रह मग्रहरम, वग्रनी छुम पेश गम तथ्र ऐश मातम—वही पृ० १२।

११. द्रष्टव्य-वही, पृ० ३६।

तक लिया जा सकता है। प्रथम भाग में किव ने सांसारिक बधनो में फंमे हुए प्राण्णी की ईश्वर के प्रति विरित तथा कन्दराम्रो में ज्यान-मंबस्थित जोगी के ईश्वर-भजन की मिहमा प्रकट की है। ईश्वर भक्त को दिन के समय कोई देख नही पाता और इसी कारण वामीक दिन को कन्दराम्रो का ग्राश्रय लेकर रात-भर पागलों की भाति घूमता-फिरता है। वास्तव मे प्रेम साधना पर चलने वाले साधक को ग्रपने प्रिय के विना किसी ग्रन्य का ज्यान नही रहता। दोनो का एक-दूसरे का वियोग सताता रहता है। प्रेमी-जन का वैद्य केवल प्रभु है जो म्राच्या-रिमक रोग को चुटकी भर में अपने दर्शन से मिटा देता है। गुरु की चर्चा सहा-यक रूप में हुई है। प्रेमिका की प्राप्ति के लिए युद्ध करना ग्रावश्यक है। वि

दूसरे भाग की कथा का संगठन कुछ-कुछ 'पद्मावत' से मिलता है जो दु:खान्त है। वामीक तथा अजरा के मिलन के अनन्तर वामीक के मिन्न राजा अशीर का अजरा पर आसक्त होकर उसे प्राप्त करना अलाउद्दीन द्वारा पद्मा-वती को प्राप्त किए जाने वाले प्रयास के समान दीखता है। दोनो विवाहिता नारियो पर मोहित होते है। अशीर के हृदय में छिपी कुत्सित मावना से अवगत हुए विना वामीक उसका आतिथ्य-सत्कार उसी रूप में करता है जैसा रत्नसेन ने अलाउद्दीन का किया था। दोनो प्रवन्ध-काव्यो के अन्त में नायिका अपने-अपने पति के साथ आत्महत्या करती है।

वामीक के प्रेम मे एकनिष्ठता, दृढता तथा सत्यता है। वह श्रजरा की प्राप्ति के लिए गुफा में घ्यानमग्न हो जाता है। कथा मे वामीक-ग्रज्रा का सयोग-श्रुगर अस्थित नही है।

## प्रेम-पद्धति

'वामीक ग्रजरा' में नायक-नायिका का प्रेम साक्षात्-दर्शन से उद्भूत होता

१. सु वामीक दर कोहिस्तान गव, ब शब क्रेशन दोहस काह न डेशान, गही पर शहर चू दी वान्ह, गही दर वादी व वीरानह फैरान। —वही, पृ० ११।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० १३।

३. द्रष्टव्य—वही, पृ० १४।

४. गोफाह डीठमन कुहस प्यठ तीर तर तग, छयफा ह्यत वियूठ तित जन लाल दर सग—वामीक मजरा, पृ० १२।

५. सु दोह यत मंज बन्यक माश्क सुन्द दीद, सईटन ग्राञकन हम्रज सुभ्रय छि वम्रङ ईद, सु दोह यत मज दिलन छुद्द वस्ले गम सोज, खुशी हुन्द फसले गुल सुद्द ग्रसल नव रोज। —वही, पृ० २६।

है। सर्वप्रथम प्रम का प्रादुर्भाव नायिका के हृदय में होता है' जो खिड़की से देखकर नायक के सींदर्य पर मोहित होती है। उसके अनन्तर वियोगावस्था का आर्भ-होता है। उनका स्वाभाविक प्रेम अखण्ड है जिस में रहस्यात्मकता के हर्शन होते हैं। ईश्वर का विरह सूफियों की सम्पत्ति है और यह आत्मा उसके उत्पन्न होते ही उस प्रभु के लिए ज्याकुल होती है। इस प्रकार नायक अपनी प्रेमिका अजुरा की प्राप्त के लिए जोगी बन जाता है। इससे द्रवीमूत होकर अजुरा उससे मिलने याती है। उसके सामने आकर वह करुणाजनक शब्दों में प्रार्थना करती हुई रोती भी है। वियोगावस्था से उत्पन्न दशा का वर्णन भी बह उसके सम्मुख करती है। किन ने इस विरह को प्रेम की अतिशयता के खप में चित्रित किया है। प्रेम-सम्बन्ध में कोई अमर्यादा नहीं है और सामाजिक प्रांधार पर हो होनों का विवाह सम्पन्न होता है। सदाचार के आदर्श का उल्लंधन केंही भी नहीं हुआ है। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।

ंवितों कें प्रेम के समान ही मिलता है।

वित्रलम्भ श्रुंगार

्रिं, 'वामीक भक्तरा' में विरह की प्रधानता है। साक्षात्-दर्शन के अनन्तर ही अबरा का हिया विरहाग्नि से दग्ध होने लगता है। वामीक भी सासारिक-

<sup>👫 ्</sup>रबयुक् दीदन कडित नियूक ग्रस ग्रकिस दिल —वही, पू० ७।

रे तथ्रमी वृद्ध दारिह किन्य शहजादह अजदूर, कौरुन आजाद दिल शहजादह मसमूरा—वही, पृ० ७।

रे. वनान रात्स करान ग्रोस जामग्रह पारग्रह, जि गय वर सीनग्रह छावान सगे सारग्रह वही, पृ० ११

४. द्रष्टव्य-वामीक ग्रजरा, पृ० १३।

र् देख्य - बुहो, पृ० २४-२६।

६. दोग्रय त्रप्रवित जमह शह वाहम मकुय गय — वही, पृ० २५। तुलना करें — ग्रजब वाश नियाज हर दो जानिव, ग्रजबतर ग्रांकि नाज श्रज हर दो जानिव।— पज्यज (वामीक ग्रजरा), पृ०, २६। ७. वही, पृ० २३।

७. वही, पृ० ३३ । वलो माश्कह गोमो जोक चोनुय, मे चानी शोकह छुम तैशोक चोनुय वामीक भेजरा, पृ० ७ ।

वन्धनों के प्रति उपेक्षा-भावं प्रदिश्ति करता है। इस मे नायक-नायिका के रुदन एव कृशता का वर्णन किया गया है। आसुओं की कही तथा शरीर की रक्तमय उज्याता का वर्णन फारसी-काव्य की परम्परा है, जो इस में भी विद्यमान है। विवाह-पूर्व विरह वामीक को तलवार की भाति चीर रहा है। इस विरहावस्था में नायक यही चाहता है कि नायिका उसे कभी न भूल बैठे। उसके कदमों पर अपना सिर न्योछावर करने की भी उसकी अभिलाषा है। वामीक के विरह में अजरा बीमार पड जाती है और इस में किव ने विप्रलम्भ-श्रुगार का चित्रण ईश्वरोन्मुख के लिए किया है।

## नख-शिख वर्गान

किया है। केश, नेत्र, भोहे, मुख, मस्तक, होठ, दात, जिल्ला, ठोडी, गर्दन, वक्षस्थल, मुजाए म्रादि का सीदर्य-वर्णन उसने सरल एव स्वभाविक ढग पर किया है। नायिका के मुख का वर्णन करते हुए किव ने कहा है जैसे वहसरोवर मे खिला ताजा कमल हो। गर्दन के विषय मे उसने कहा है मानो चादी के ऊपर मोती तथा सोना प्रदोप्त हो उठा हो।

### सामाजिक तत्व

इस में विवाह का अर्थ सुख माना गया है। वर एव कन्या का मतैक्य ही जीवन मे वास्तविक प्रसन्नता लाता है। विवाह के समय मुनादी करवाना, सैनिकों एव सम्बन्धियों को निमित्रत किया जाना तथा दीपावली के अवसर पर

१. खबर गिय पादशाहस पेशवा द्रास, बुक्कुन शाहजादह लग्नगित इश्कह सनियास —वही, पृ० द ।

२. वदन इरदम बदन भ्रोसुस पुर भन्न खून-वही, पृ० का

३. फराकश्रच स्नाक लग्नइत दिल कृतुरथम - वही, पृ० १।

४. प्यमन चीन खाक खग्रीरतल कर प्यमय याद-वही, पृ० १।

प्रजाजुक इश्कह थोव सूरत परस्ती, हकीकत मैनियुक गव जोक व मस्ती।
 वही, पृ०३७।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४-६।

७. जरी ताकीन सरस मंज ताजग्रह पम्पोश-वही, पृ० १।

जुबन क्याह जन रस्रोपस प्यठ मझोस्तह तग्रह स्वोन—वही, पृ० ६ ।

 <sup>ि</sup> निकाह द्वन त्रन सपुन अकदे मुह्ब्बत, करुन जग्रहिर तिहुन्द ग्रकदे निहानी
 —वही, पृ० २४।

घर सजाना आदि वाते इस मे विश्वत है। विवाह पर दहेज दिये जाने का भी जल्लेख इस मे हुआ है।

# द─हियमाल¹

कथा सारांश—स्वर्गं के उद्यान कश्मीर में किसी कुण्ड के किनारे एक फकीर मस्में मलकर एव छाछ, साग तथा जही-वूटी खाकर निर्वाह किया करता था। एक दिन उमके थैंने में एक सांप घुस माया। वह उस नाग को थैंने में वन्द करके घर की म्रोर ग्राया। उसे पत्नी मदा तग किया करती थी। वह यह सीच-कर घर भाया कि थैंने से निकला नाग बाहर भाते ही उसकी पत्नी की इहलोक लीला समाप्त करेगा। पत्नी थैंने को लेकर जब भीतर कमरे में प्रविष्ट हुई, उसके पित ने बाहर से द्वार बन्द किया। थैंने का खुनना ही था कि उस में से वह नाग एक राजकुमार के रूप में वाहर ग्राया। सारा घर उसके प्रकाश से प्रज्वित हो उठा तथा वह घर ऋद्धि-सिद्धि से सपूर्णं बन गया। पत्नी के भाग्रह पर फकीर भीतर भाया भीर वह भी इस माक्चर्यंजनक घटना से विस्मित हुआ। पूछने पर राजकुमार ने भ्रपना नाम नाग-अर्जन बताया जो पूर्वराग के कारण हियमाल के लिये व्याकुल था। फकीर ने उसे समकाया कि वास्तव में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी ही सर्वोत्तम है।

एक दिन शिकार खेलते-खेलते नाग-अर्जन कश्मीर के एक सुन्दर स्थान परं पहुंचा जिसका नाम बलपूर था। वहा के राजा बलवीर की पुत्री हियमाल सौदर्य में विजली के समान रूपवती थी। दोनों की आंखें चार हुई। तदनन्तर नाग-अर्जन के पत्र को प्राप्त कर हियमाल ने उसे प्रेम का अधिकारी न मानते हुए कच्चा प्रेमी बताया। नाग-अर्जन ने प्रत्युत्तर में प्रगाढ प्रेम का परिचय दिया। हियमाल भी उसके प्रेम की अतिशयता से द्रवीभूत हो वियोगागिन में जलने लगी। दोनों के प्रेम-पत्र एक दूसरे की और आने लगे। अन्त में दोनों का विवाह

१. द्रप्टव्य-वही, पृ० २४।

२. स्यठाह सन्दूक गहम्रनम्रक्य सम्रत्य दितिहस-वही, पृ० १७।

३. किव सैफ-उद्-दीन की 'हियमाल' अभी तक अप्रकाशित है। इस की एक हस्तिलिखित प्रति रिसर्च-विभाग, लालमण्डी, श्रीनगर (कश्मीर) मे सुरक्षित है। किव ने इसे लुवियाना (पजाब) मे लिखा था जैसा कि इसके मुख-पृष्ठ पर लिखा गया है—दर शहर लुवियाना फी सन् १२८० हि० (सन् १८६३ ई०) तसनीफ करदहसाइख ८ इच, ६ इच कुल पृ० १७४, पुस्तक-संख्या नं० ११२७, प्रति प्रयुक्त ।

हुआ। उघर से नाग-अर्जन की पूर्व पत्निओं ने उसे ढूंढना आरम्भ किया। हियमाल को मांने में लाकर उन्होंने उसे नाग-अर्जन की जाति की परीक्षा लेने के लिये बाब्ति किया। इस प्रकार वे अपने पति नाग-अर्जन को वापस पाताल ले जाने में सफल हुई।

नाग-अर्जन प्रतिदिन हिण्माल को देखने निकलना । एक दरवेश के द्वारा हिण्माल उसे पुनः प्राप्ति में सफल हुई । नाग-अर्जन उसे पाताल ले गया । वहां हिण्माल द्वारा बनाई गई शर्वत में नागिनों के शिशु गिर कर मर गए । प्रधान महिषी गुलरंग के कथनानुसार हिण्माल को पाताल के बाहर तट पर फेंका गया । एक सौदागर ने उसे वहां में उठाकर विवाह के लिए विवश किया किन्तु उसने उसका प्रस्ताव प्रस्वीकार किया । एक समय वियोगी नाग-प्रजन सर्ग का हर बारणा करके जब अपनी प्रेमिका में निलने ग्राणा, उसी सनय ग्रन्जाने में सौदा-गर ने उसे मार डाला । विलपती तथा कलपती हियमाल पता लग जाने पर उसके गव के साथ सती हो गई।

#### कया का स्राघार तथा संगठन

तंज-टद्-दीन की कया का आघार अपने पूर्ववर्ती किवयों द्वारा-रिवत 'हियमाल' ही रही है। संफ-उद्-दीन की हियमाल में वली अल्लाह मतों की 'हियमाल' में कुछ अधिक अन्तर अतीत नहीं होता। केवल नायक का नाम नहीं मतों ने नागराय को दिया है, वहां संफ-उद्-दीन ने उसका नाम नाग-अर्जन दिया है। मतो द्वारा दिया गया नायक का नागराय कञ्मीरी लोक-कथा के विल्कुल अनुरूप है।' संफ-उद्-दीन का कयन है कि सदर-उद्-दीन द्वारा फारती में रिवत मसनवी 'हियमाल' की माति उनकी 'हियमाल' में अधिक रसात्मकता रही है।' यह मसनवी संफ्र-उद्-दीन ने वली अल्लाह मतों के उत्तर ने लुवियाना (पंजाव) में लिखी।' पूर्ववर्ती कवियों की मांति ही इसका कथानक वियोगान्त है यद्यपि प्रचलित लोककथा मुझान्त है।

यह प्रवन्य काव्य तेरह सर्गों मे विभाजित है। सर्वप्रथम इसमे कश्मीर की

१.. द्रष्टव्य-दलीलह, पृ० २ ।

२. युरुप तस फारसी नव्यस छु मेछपर, यिमस रस कंग्रेशिरियुक ग्रनमस छु जेछर ।—पृ० २ ।

रे. मूल उर्दू के लिए इप्टब्य—कञ्मीरी खबान और जायरी, हिंतीय भाग, —पृ० २०४।

हियमाल तथा देव पुत्र नाग-ग्रर्जन के पूर्व-राग का वर्णन हुग्रा है। उनके इश्क-हकीकी के पश्चात् किव ने इस कथानक के पूर्व ग्रालेख्य का वर्णन करते हुए सदर-उद्-दीन तथा वली ग्रस्लाह मतो की ग्रीर संकेत किया है। सदर-उद्-दीन ने फारसी में हियमाल की रचना की थी ग्रीर उसी के ग्राधार पर वली ग्रस्लाह मतो ने कश्मीरी-भाषा में इसे सूफी प्रवन्तवकाव्य का रूप प्रदान किया था। तदनन्तर किव ने निर्णुण-ईश्वर की प्रार्थना के पश्चात् कथारम्भ किया है। काव्य के ग्रन्त में उसने कहा है कि इस का शाब्दिक ग्रर्थ में क्या कहू, इसका तो ग्रीर ही कुछ ग्रथ है। काव्य के ग्रन्त में किव ने हज़रत मुहम्मद का वर्णन करके ग्राहमपरिचय दिया है।

### प्रेम-पद्धति

नायक-नायिका का प्रेम पूर्व-राग के अनन्तर साक्षात्-दर्शन से भारम्भ होता है। उनका मिलन चिरकाल तक नहीं होता और दोनो पुनः एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं। नाग-अर्जन के मारे जाने के अनन्तर वह उसके शव के साथ ही सती हो जाती है।

#### प्रेम-तत्व

इसमें नायक-नायिका के प्रेम को कवि ने ग्रारम्भ से ही इरक-हकीकी माना है। काव्य के अन्त मे भी इस वात की पुष्टि की गई है। श्रारम्भ मे नाग-ग्रर्जन

१. छु हमदुक लाल पेशे ग्रहल दिलमाल, बहाल बकाल फिरदोसग्रच हियमाल, व इजग्रते नियते सैयद मीर सुहवत, वलजते ग्रजंन ग्रजीर जन्नता —हियमाल, सफ-उद्-दीन, पृ० १।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० १।

३. सु सदर मौलवी कथर मसनवी नज्म, बदरै पहलवी तस मुहतवी ग्रज्म, सपुन वाइज दिही ग्राजिम सो जाजिम, वली ग्रल्लाह तम्युक नांकिम मुतजिम —वही, पृ० २।

४. द्रष्टव्य--वही, पृ० २-३।

प्र. वसन प्रते मुहतवी इछ मसनवी कुस, वर्ने न माने लफ्जी नौवुय छुस —वही, पृ० ६५।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० द३, दर्भ।

७. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७७-८०।

हकीकी यस न हम्रसिल वा नियाजस, तरीकी तस खु दिन दुल प्यठ मजाजस.
 —वही, पृ०्दर ।

६. द्रप्टव्य-वही, पृ० ६५।

फकीर से मिलते ही अपने अमए। का कारए। तथा हियमाल के साथ होने वाले पूर्व-राग की बात भी सुना देता है जिसके लिए उसने सपूर्ण सांसारिक सुखों तथा भोग-विलासो को तिलाजिल दे दी है। कि नि कथारम्भ में इस बात का भी उल्लेख किया है कि जिस प्राएग के हृदय में प्रमु-प्रेम नहीं; उसके लिये अभ्यास-रहित कुरान का अध्ययन करना व्यथं है। जिसके हृदय में प्रभु-प्रेम समा जाता है, उसके हृदय को इक्क-कटारी सदा चीरती रहती है। वह अपनी प्रेमिका के सौदर्य का प्रकाश का पत्रगा बन जाता है। वह उसके लिए पागल हो उठता है क्योंकि वही उसकी सर्वस्व होती है। सासारिक बन्धनों में न फसकर वह माया से सदा दूर रहता है। प्रमु सदा अपने साधक की प्रेम अभी कच्चा है। अपने प्रेम एव मिक्त पर दृढ रहने वाला साधक प्रेम को आग का सागर तथा आसुओं को ही उसका जल मानता है। प्रेम-पथ पर चलने वाला साधक कभी कठिनाइयों से नहीं घबराता । नाग-अर्जन फकीर बनकर सम्पूर्ण सासारिक प्रलोभनों को तिलांजिल दे देता है और तभी ईश्वर-कृपा के साथ ही उसका तादातस्य हियमाल के साथ विवाह के रूप में होता है। पित की मृत्यु पर वह भी सती हो जाती है।

# विप्रलम्भ श्रुंगार

विरह की उंद्याता ही प्रेमी-प्रेमिका का जीवन है क्यों कि इसकी आग सुलग-कर फिर शान्त नहीं होती। सूफी-साधक इसी अग्नि में पडकर अपनी परीक्षा देता है। हियमाल अपने प्रेमी नाग-अर्जन के वियोग में कहती है:

> चोलुक कभोत मारहमोत मे नारह तोत गोम, सुमोत लोत मारह बन होत मामारम्रह दित गोम। ध

१. द्रष्टव्य--हियमाल, पृ० १।

२. बुरन कुरान परुन बे मश्क बस कूठ-वही, पृ० १।

३. दिंतुम इश्क कटमरी जल्मकम्ररी, हातम बर दिल चह पम्ररी कर चह यम्ररी।

४. चह शमा-ए-खानग्रह वो परवानग्रह ग्रासा, परी चृह पानह वो दीवानग्रह ग्रास्या।—वही, पृ० १४।

४. कतियुक छुइ राज शूबन शीरह क्याह ताज, दिमय बो बाज न्यूथम दिल तकाराज—वही, पृ० १४।

६. फक्त इल्जाम इरकुक सास छुइ खाम-वहीं, पृ० २०।

७. खु इरक भातशो समुन्दर, वश छि भशाक वही, पृ० २८।

प. द्रष्टव्य-वही, पृ० ३ x ।

द्रष्टव्य—हियमाल, ४४।

(मुक्त मे ग्राग की चिनगारी फेंकते हुए वियोगावस्था को वढ़ाने वाला वह मेरा उन्मत्त प्रेमी कहा भाग गया।)

नाग-पर्जन के वियोग में हियमाल मुर्का जाती है। साक्षात्-दर्शन होते ही प्रेमी की दृष्टि में बिंघ नायिका अपने प्रेमी की दूरी सहन नहीं कर सकती। दोनो हीर-रांभे की मांति प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। विचाह-पूर्व जब हियमाल को उसके दर्शन नहीं होते। वह वियोग में तहपने लगती है भीर श्रावरण-मास उसके लिए पोपमास बन जाता है। विवाहोपरान्त हियमाल अपने प्रेमी नाग- अर्जन को अपने दुःख से परिचित करके अपनी मर्मव्यथा भी करुणापूर्ण शब्दों में कहती है।

हियमाल के लिए नाग-अर्जन के पाताल चले जाने का दु:ख असह्य बन जाता है जिस पर उसकी विरह-वेदना तीत्र हो उठती है। हियमाल को पाताल चले जाने पर जब गुलरंग का धाक्रोश सहन करना पड़ता है, उस समय वह बेचारी अपना खाना-पीना तक त्याग देती है। वह चन्द्रमा की भाति क्षीग्रां हो जातो है। अपने प्रिय का वियोग सहन करने में असमर्थं हियमाल अन्त में सती हो जाती है।

# संयोग-श्रुंगार

; किव के संयोग-श्रुगार मे अश्लीलता नहीं है। वर्गानात्मकता के अभाव के कारण भावात्मक मिलन का चित्रण अनुपम है। दोनों के विवाह के समय सुशीला दासियां मिलन-गीत गाती हैं तथा नायक की मनौती करती हैं। विवाहोपरान्त नाग-अर्जन अपनी प्रेमिका से कहता है कि 'मैं गुल और तुम बुलबुल हो, मैं

सु दिलवर प्योस कम्रतिल मज नजर गौस, यि दूरिम्रर गोस मुक्किल शोर व शर तोस—वही, पृ० १७ ।

२, दम्रप्योमय हीर रामह अक सकिस गीर-वही, पू० १८।

३. हियमाले गम्रमुत कोह छुस त्रैयुम-दोह, दिल हाले जोन्द दोह श्रावरास पोह —-वही, पृ० ३१।

४. द्रष्टव्य-पृ० ३४।

४. मत्यो चोलहम चृह त्रग्रविथ मे तम्बलग्रवित, मन्यो डोलथम दुखग्रवित स्वोख मे हम्रवित —हियमाल, पृ० ४१ ।

६ मे तस रश्रोस्त श्राव चश्रोन केंहं स्थग्रोन छु मन महजूर-वही, पृ० ७१।

७. सो गम्रज्यमम् जून लग्नज्यमम् दम्ररमह मास-वही, पृ० ७०।

कनीजा वातमीजा वस बनवान, ग्रजीजा क्याह लजीजा तस मनवान
 चही, पृ० ३३।

बुल-बुल ग्रौर तुम गुल हो। 1

# नल-शिल-वर्गन

नायिका के नख-शिख-वर्णन में सजीवता है। किव हियमाल के सौंदर्य का वर्णन करके कहता है कि वह सुन्दरता के अग्निकण, ज़मकती बिजली तथा स्वच्छ दुग्धधारा के समान मासमान हो रही है। इस प्रकार उसके सौदर्य का वर्णन नख से शिख तक किया गया है। उपकी ठोड़ी की उपमा उसने कश्मीसे सेव प्रथवा बिद्दी फल से दी है। उसके माथे की बिन्दी को उसने प्रत्यन्त प्राकर्षक बताया है। चलते हुए वह पुष्प-फर्श पर मोती भी बिखेर देती है।

# ६—गुलरेख

कथा सारांश-नक्शवी नगर मे तैफूर नाम का एक अत्यन्त दयालु, विद्वान तथा प्रजावत्सल राजा राज्य किया था। अष्टिंद्ध-सिद्धि सम्पन्न होने पर भी वह सतान के अभाव के कारण सदा दुःसी रहा करता, था। परमात्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसके घर एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम मासूम शाह रखा गया। बाल्यकाल से ही वह सभी विद्याओं एवं कलाओं में पारगत हुआ। चौदह वर्ष का होने पर वह अत्यन्त सुन्दर युवक बना में चग सितार, संतूर तथा नवाब आदि का कला प्रेमी होने के नाते वह सभाएं रचाता और उन में विशेष शिव लेता था। एक दिन ऐसी ही सभा में बैठे-बैठे उसकी दृष्टि एक दर्शनीय पक्षी पर पडी। उसे पकडने के लिये वह अत्यन्त आकुल हो

१. च ह मे बुलबुल बो गुल, चृह गुल बो बुलबुल—वही, पृ० ३४।

३. द्रष्टव्य—वही, पृ० १०। 🕡

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६-१३।

४. जिनखदा सेबे जन्तत या बिही तस—वही, पृ० १५।

बोजुल ट्योक क्या जबर त जीन दिलबर—वही, पृ० १०।

६. पक्रमन मोस्तह छग्रकन प्यठ पोश फर्शन—वही, पृ० १३।

 <sup>(</sup>क) गुलरेज, मकबूल शाह क्रालवारी, सपादक मुहम्मद यूसुफ टेंग, प्रकाशक, जम्मू एण्ड कश्मीर अकादमी आफ आटेंस, कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज (सन् १६६५ ई०), प्रति प्रयुक्त । तथा

<sup>(</sup>ख) गुलरेज, मकबूल शाह कालवारी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद महाराज रणवारगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रकाशन-स्थान—भली प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली, प्रति प्रयुक्त ।

उठा। उस पक्षी के पकडे, जाने के अनन्तर वह सदा उसी के पिंजरे की ओर देखता रहता था। कुछ समय अवन्तर पक्षी ने अपना खाना-पीना छोड़ दिया जिससे राजकुमार प्रत्यन्त चिन्तित हुआ। उसकी चिता देख कर एक दिन उस पक्षी ने मानवोचित वाणी मे राजकुमार को चिन्तामुक्त होने की प्रार्थना की। उस पक्षी से भी मासूम शाह ने अनशन का कारण बतलाने तथा स्व-वृत्तान्त सुनाने की विनय की। दयाई होकर उस पक्षी ने राजकुमार से कहा कि वास्तव मे पिता मशहूरशाह तथा माता गुलबदन की पुत्री नौशलब है। अपने पक्षी बन जाने का कारण वह राजकुमार को इस प्रकार वतलाती है

तुर्किस्तान के शाह वहगर के सुन्दर पुत्र का नाम अजबमलिक है। एक दिने उस (अजबमलिंक) के सामने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मेरे (नौशलब) रूप-सौदर्य का वर्णन किया। गुरा-श्रवरा से ही वह मुक्त पर बासेवत हुखा। वह वियोगावस्था के कारए। बीमार हुमा ।,राजा ने उसकी चिकित्सा के लिये वैद्ये बुनवाये किन्तु सब व्यर्थ ।- भला प्रेम-पीडा से सतप्त प्रेमी को इप्ट के दर्शन बिना सुख कैसे सुख मिल सकता है। अजबमिलक अपने मित्र रासख को साथ लेकर मेरी प्राप्ति के लिये वैत अलमां टापू की ग्रोर निकल पड़ा जहां में माता-पिता के साथ रहा करती थी। कई प्रकार की कठिनाइयो को सहन करते हुए वे दोनो ग्राग वढे । एक दिन जब वे संमुद्र-यात्रा कर रहे थे, उसकी नौका तूफान के कारण खिंदत हो गई। अजवमिलक अपने मित्र रासख से अलग होकर नौका के एक तस्ते का सहारा लेकरे सागर-तट पर पहुच गया । भूखा एव श्रांत मजब-म्लिक एक ऐसे विजन स्थान पर पहुंचा जहा उसकी दिण्ट एक प्रांसाद पर पड़ी। इस के भीतर जाकर उसकी दृष्टि एक लावण्यमयी युवती पर पड गई जिसे वहा एक भूत ने विदिनी वनाया था। उस सुन्दरी का नाम नाजमस्त थो। नाज-मस्त ने अजवमलिक की सपूर्ण करुए। गाथा सुनकर कहा कि वह नोशलव मेरी सली है। यह सुनकर अजबम्लिक प्रफुल्लित हुआ और उसने एक ही तीर से भूत को मारकर नाजमस्त को उसके चगुल से मुक्त किया। दोनो बहरीन ग्राए जहा नाजमस्त का पिता सिपाह-सालार राज्य करता था। ग्रपनी पुत्री को देखते ही सिंपाह-सालार ग्रत्यन्त प्रसन्न हुगां। ग्रजवमलिक का मित्र रासल भी वही पहुच गया था। दोनों मित्र एक-दूसरे को यहा देखकर अत्यन्त हर्षित हुए। तत्परचात् वह नाजमस्त उस भजबमिलक की मेरे पास लाने मे सहायक सिद्ध हुई। जब मैं अपने प्रेमी अजवमलिक के साथ उद्यान मे गई, वहां प्रेम-वार्त्ता के पञ्चात् हम दोनो सो गए। ढूढते-ढूढते मेरी माता वहा द्या पहुची। यह दृश्य देंसकर वह प्रत्यन्त क्रोचित हुई ग्रौर उसने ग्रजवमिलक को वहा से उठवांकर चुकिस्तान के किसी ग्रज्ञात स्थान पर फेकवा दिया तथा निद्रावस्था मे मुक्ते भी घर पहुंचाया । यहा मुसे अपने प्रेमी की वियोगानि सताने नगी। मेरे उद्देग एव प्रलाप से कृद्ध माता ने मत्र फूककर मुसे पक्षी बना दियां और आज तक मुसे इस रूप मे दस वर्ष हो गए हैं.। मैंने अपने प्रेमी अजबमिलक को दूढने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु वह मुसे कही भी न मिला।

पक्षी बनी हुई नौशलव की यह करुणाजनक कथा सुनकर मासूमशाह अत्यन्त विस्मित हुआ। वह पिंजरे में बन्द उस पक्षी को साथ लेकर मशहूर शाह के पास पहुचा। पुत्री के वियोग से सतप्त गुलबदन ने अब अपनी भूल पर परचा-त्ताप किया। मासूमशाह के उपकार से वह कृत्कृत्य हुई। उसने मत्र पढकर नौशलब को पुनः पूर्व जैसा सौदर्य प्रदान किया। वह मासूमशाह को अपना दामाद बनाने की इच्छुक थी, किन्तु सभी बातों का परिज्ञान होने के कारण उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया। अजबमिलक का पता लगाया गया और उसका विवाह नौशलब के साथ हुआ। मासूमशाह का विवाह नाजमस्त के साथ तथा उसके मित्र रासल का विवाह नाजमस्त के शाय तथा उसके मित्र रासल का विवाह नाजमस्त की ओटी बहिन मस्तनाज के साथ हुआ। अन्त में सब ने अपने-अपने नगर की ओर प्रस्थान किया।

### कथा का भ्राघार तथा संगठन

मकबूल शाह की 'गुलरेज़' जिया-उद्-दीन नखाबी की -रचना का सफल अनुवाद है। 'नख्शबी की गुलरेज' में गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। उसमें प्रत्यारम्म की भूमिका पद्य में तथा कथा का आरम्भ गद्य में किया गया है।' मकबूलशाह ने अनुवाद करते हुए आविकारिक कथा का कोई अग छोडा नहीं है किन्तु प्रासगिक कथाओं में से उसने कुछ एक को ही अपनाया है।' कही-कहीं मकबूलशाह ने केवल सफलता-पूर्वक अजुवाद ही नहीं किया है अपितु. अपनी नवीन उद्भावना तथा प्रतिमा के बल पर घटनाओं को मनोरजक एव स्रस बनाने का भी प्रयत्न किया है।'

फारसी-साहित्य मे इस कथा का कोई साहित्यिक महत्व नहीं। ऐतिहासिक न होकर यह केवल एक काल्पनिक कथा है जिसे जिया-उद्-दीन ने लिपिबढ़ किया। मकबूल शाह ने धार्मिक स्थलों की रचना करके इसे फारसी गुलरेज से

१. गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० २४।

२. वही, पृ० २८।

३. वही, पू० ३०।

४. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान भीर शायरी, तीसरा भाग, पृ० ६१।

ग्रत्यविक महत्वपूर्ण वनाया । प्रतिभा के बल पर ही उसने इसमे दो सौ सत्ताईस गजुलो का भी समावेश किया है।

कवि ने 'गुलरेज' प्रबन्ध-काव्य का ग्रारम्भ हम्द वनात, हजरत मखदूम हम्जा की प्रश्नसा तथा कथा का आधार वताने के ग्रन्तर किया हैं। प्रत्येक प्रसंग को परम्परानुसार तत्सम्बन्धी कश्मीरी शीर्षक के ग्रन्तगैत बाधा गया है। इस काव्य मे ग्राधिकारिक कथा के साथ-साथ प्रासगिक कथा का भी समावेश है। नायक-नायिका तथा उपनायक-उपनायिका की घटनाग्रो के ग्राधार पर ही इस काव्य का कलेवर बुना गया है। ग्रजबमिलक तथा नौशलव के ग्राधिकारिक कथा-सूत्र के ग्रतिरिक्त मासूमशाह तथा नाजमस्त की सहकारी कथावस्तु को भी जोड दिया गया है। वास्तव मे दोनो कथाए समानन्तर रूप से उत्तरोत्तर बढती चली गई हैं। नायक तथा उपनायक दोनो की सच्ची सहानुभूति तथा नि.स्वार्थ प्रेम-भावना ग्रादर्श-स्वरूप प्रतीत होती है।

गुलबदन का अपनी पुत्री नौशलब को पक्षी बनाना तथा उसे पुनः पुर्व रूप प्रदान करना कुछ एक ऐसी घटनायें है, जिन से काव्य की कथा को गित मिल गई है। इस मे नायक (अजब-मिलक) का प्रेम नौशलब के गुण्-अवण से ही उद्भूत होता है, और फिर दोनो प्रथम-दर्शन मे ही एक-दूसरे पर आसक्त होते हैं। मिलन से पूर्व नायक अजबमिलक की किठनाइयो तथा प्रयास से सूफी-साधक की साधना का परिचय मिलता है। मिलन के अनन्तर वियोग, दर्शनाभिलाषा, प्रेम की तीव्रता तथा शाश्वत तादात्म्य की भावना नायक के हृदय मे सर्वदा जगी रहती है और कथा मे यित के स्थान पर गितमयता की प्राजलता स्पष्ट रूप से

१ मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य-शीराजा, द्विमासिक पत्रिका, जुलाई, सन् १६६२ ई०, पृ० ६६।

२. द्रप्टव्य, गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ५३।

३. द्रप्टब्य--वहो, पृ० ५३-५४।

४. द्रव्टब्य-वही, पृ० ५४।

४. द्रष्टव्य-वही पु० १८२।

वृते मेहर व सुपन वर शक्ले ग्रसली, तिछग्रय गयि यिछ परीज़ाद ग्रस ग्रसली, व गफकत तग रअट्य तग्रम्य मानि दरवर, दितुन बूसह स्यठह वर रोथे दुस्तर ।—वहीं, पृ० १६८ ।

७. द्राटच्य-वही, पु० ७७-७६।

द्राटव्य—वही, पृ० १५० ।

६ द्रप्टव्य--वही, पृ० १०७-१४३।

परिलक्षित होती है। नाजमस्त तथा मासूमशाह का प्रेम भी शाश्वत है। बदिनी नाजमस्त के सौदर्य का वर्णन किव ने समुचित ढग से किया है ग्रौर उसके प्रति ग्रजनमिलक के हृदय में सहृदयता के मानों का प्रस्फुटन होता है, कुत्सित वासना का नहीं। नाजमस्त भी ग्रजनमिलक की करुण-गाथा से विचलित होकर उसे सहायता देने के लिए तैयार हो जाती है। इस माति नायक नायिका तथा उपनायक-उपनायिका की घटनाधों से सवलित काव्य पाठक की जिज्ञासा एव कौतूहल-भावना को जगाता है। इस काव्य की कथा सुखान्त है जिसके ग्रन्त में नायक-नायिका, उपनायक-उपनायिका तथा रासख-मस्तनाज का परस्पर विवाह होता है।

सहृदय कि मकबूल का यह वृहत्-ग्राकार-काव्य वर्णनात्मक है भीर इसमे विरह तथा प्रेम के वर्णन मे रहस्यात्मक ग्रनुमूति के दर्शन होते है। काव्य की समाप्ति पर इक्क-मजाजी को इक्क-हकीकी का रूप मानते हुए कि ने पापो के प्रायश्चित के लिये क्षमा-याचना की है।

# प्रेम-पद्धति

'गुलरेज' की प्रेम-पद्धित स्वाभाविक एवं परम्परागत है। गुण्-श्रवण के अनन्तर ही नायक-नायिका का मिलन उद्यान में होता है।" किन्तु माता द्वारा नौशलब को पक्षी बनाये जाने के अनन्तर पुन. प्रेमी वियुक्त होकर वियोगाग्नि में जलता रहता है। इस काव्य में फारसी मसनवियो की माति ही वस्त्र फाडने की

१. द्रष्टव्य--गुलरेज, पृ० २३२-२३३।

२ द्रष्टव्य —वही, पृ० ११७, ११८।

३ द्रष्टव्य-वही, पृ० ११६।

४. दितुस निम वश्रदह कश्रनेनस शहद-श्रो पैमान, मुलाकातस बहर माह श्रासि इवान ।—वही, पृ० १२७।

५. द्रष्टव्य-वही, पृ० २३३-२३४।

६. मज्रमजी अनस दरम्रसल इकीकत, बूद दर माने ग्रहले तरीकत,

<sup>× × × × ×</sup> दलाही हाव मकबूलस राहे रास्त, फिरुस दिल श्रज कुजई लागु सुइ रास्त । — गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० २३८।

७. दोशवय ग्रज खिरह बैगानह संपनी, शराबे शोक च्यथ मस्तानह सपनी, तिथय गयि शाद गम मग्रोठ प्रोन बिल्कुल, खुशी यिछ, बुलबुलस डीशिथ • गछान गुल।—वही पृ० १६८।

परी देवानह कोरथस में जबीनह, इयमना बहर अल्लाह में जबीनह —बही, पृ० १७६।

स्थित उपस्थित हुई है। प्रेम-रोग की ग्रवस्था में अजवमिलक वस्त्र फाड डालता है। उसकी एकनिष्ठता तथा सदाचार सराहनीय है क्यों कि नौशलव के सौदर्य को देखकर उसका मन ग्रस्थिर नहीं हो उठता। इसी भांति मासूमशाह भी ग्रजवमिलक के समान ही सदाचारपूर्ण है। वह नौशलव की माता के वचनों से प्रलोभित होकर उसका दामाद वन जाने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ग्रपनी चारित्रिक दृढता के कारण ही वह नाजमस्त की प्राप्ति के प्रयत्न में लीन रहता है ग्रीर किसी भी प्रकार से विचिलत नहीं होता। काव्य में प्रतिनायक के ग्रभाव के कारण इस में सतीत्व ग्रथवा मृत्यु ग्रादि की चर्चा का समावेग नहीं है।

रस-गुलरेज मे रसराज शृगार के दो पक्षो 'विप्रलम्भ तथा सयोग' का विश्रद चित्रण हुग्रा है।

# विप्रलम्भ शृंगार

सूफियों की साधना में विरह का अतीव महत्त्व है। इस काव्य में अजब-मिलक तथा नौशलव का वियोग दर्शनीय है। अजबमिलक का यह वियोग गुएा-श्रवएा से प्रेमिका के मिलन तक तथा नौशलव का पक्षी वन जाने से प्रेमी के साथ विवाह होने तक चित्रित किया गया है। प्रौढ व्यक्ति से नौशलव के अनुपम सौदर्य का' वर्णन सुनते ही नायक अजबमिलक इस प्रकार विलपने लगता है जैसे गर्म कडाई में गिर गया हो। प्रेम विह्वल अजबमिलक को वजीर स्त्रियों की स्वार्थपरता, कुटिलता, कृतघ्नता तथा विश्वासभात आदि के उदाहरए। देते हुए प्रेम-पथ में व्यवधान डालना चाहता है, किन्तु एकनिष्ठ प्रेमी उठाये गए कदम को पुन: पीछे नहीं हटाना चाहता। वह अपने पिता के

१. हकीम यिन शाहजादस न्नोह कुन, चटित जामग्रह रिटथ मातम सु ख्यू हुन।
—वही, पृ० ८७।

२. जि चश्म गैर ग्रज तामथ छि मस्तूर, दश्रोपुस तग्रम्य तोरसह यिछ कथ छम नह मजूर, यि छुम स्वाहर बग्रह छुस ग्रम्य सुन्द वरादर, करस कथ नजरे वद जानन चू मादर—वही, पृ० २०२।

३. छे यथ वक्तम अन्दर दर मुल्के दुनिया, निगारे गुल रुख माशूके जेवा, व आलम छुनह वुनक्यन काह तिसग्रनी, बनेमग्रच तस छि हुस्नग्रच मेहरवानी !—वही, पृ० ७१।

४. वदान तीच तावि मज जन छरठ दिवान ग्रोस ।-वही, पृ० ७१।

दगावश्रजी जनानन हुन्द खु करतूत, जि मकरे जन गच्छान दाना ति फरतूत, डवान छनह जाह ति श्रज जन श्राशनग्रई, वगैर श्रज वेवाफग्रई व दगग्रई।—गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, १४।

सामने भी तियोग की इस बात को स्वीकार करता है। नौशलब के दर्शन के लिये उसका हृदय तडप उठता है भौर वह भ्रत्यन्त विकल होता है। सागर मे नौका के हूब जाने के भ्रनन्तर वह निराश होकर कहता है:

कावग्रह यितमो नितमो तस ना स्वदायस ग्रावो, इश्कग्रह वावह ग्रावलन्सग्रय मज मे बग्रोड़ मो नावो। । (है कौए । तू ग्राकर मेरा शिकवा उस ग्रनीश्वर तक पहुचा दे। प्रेम की ग्राघी ने मेरी नौका को भवर मे फसा दिया है।

नाजमस्त से मिलने पर वह ग्रपनी समस्त कठिनाइयो का वर्णन उसके सामने करता है। प्रेमिका नौशलब की प्राप्ति के लिए उमने जो मैदान तथा वन छान मारे थे, उनका उल्लेख भी किए बिना वह नही रह सकता। नौशलब से मिलन के ग्रवसर पर जब ग्रजबमिलक निद्रावस्था मे विलग किया जाता है श्रीर वह भी माता द्वारा पक्षी बना दी जाती है, तभी नायक-नायिका का वियोग द्विगुर्गीभूत होता है।

## संयोग श्रृंगार

मकबूल शाह की 'गुलरेज' मे ग्रदलीलता के नाममात्र भी दर्शन नहीं होते। इस में सयोग-श्रु गार का वर्णन दो बार हुग्रा है। प्रथम बार नौशलब एव श्रजबमिलक उद्यान में मिलते हैं श्रीर वहीं सो जाते हैं। प्रेमी-प्रेमिका के इस मिलन में कहीं भी श्रवलीलता नहीं ग्राई है श्रीर किन ने उनके इस सुख को साधारण, सरल तथा स्वाभाविक ढग से प्रस्तुत किया है। दितीय बार उनका मिलन विवाह के समय होता है। उनके प्रथम-मिलन के समय प्रकृति भी प्रसन्न-मुद्रा में उनका साथ देती है श्रीर श्राह्लादित होकर किन कहता है कि यदि

कोरुस लाचार इश्कश्रन छुम न तकसीर,
 मे लेखित दर अजल यी श्रोस तकदीर।—गुलरेज, पृ० १०३।

२. जिगर छुम तशनिय दिल बेताब, करारे जान व दिल नायाब—वही, पृ० ११०।

३. - वही, पृ० ११३।

४. छण्डुम मग्रदान त जगल दरी सोय, मुले ठ्यूठुम न ग्रजता ग्रादमी रोय —वही, पृ० ११६।

५. मयको तम्रसीरनभ्रय दियुत मस्तिये जोश, च्यटम्रन्य ह्येथी दूरि दूरै वस्लकी पोश। --वही, पृ० १६८।

६. दाटव्य---वही, पृ० २२३-२३०।

पृथ्वी पर कही स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। दितीय वार के मिलन के विषय में किव ने कहा है कि जो मजाजी के पुल को पार करके आगे वढता है वही हकीकत तक पहुच पाता है। अन्य सूफी-काव्यों की भाति इसमें भी नायक अजवमिलक नायिका नौजलब का दर्जन करके मूर्छित हो जाता है।

# रूप-सौन्दर्य वर्णन

सूफी काव्यों में प्रेम को उद्भासित करने के लिए रूप तथा सीदर्य का वर्णन किया जग्ता है। इस काव्य में रूप का वर्णन परम्परागत उग से हुआ है। नायिका के रूप-सीन्दर्य के वर्णन में रहम्य-भावना का उद्रेक है। प्रजव-मिलिक व नौशलत्र का विवाह इश्क मजाजी न होकर इश्क-हकीकी था। नौशन्तव का यथागुरा तथा रूप भी है। इस काव्य में नौशलत्र को ही गुलरेज की सज्ञा दी गई है जिससे तात्पर्य है—प्रत्येक स्थान पर पुष्प-वर्षा करने वाली। वास्तव में वही ग्रपने सीदर्य रूपी पुष्पों के लावण्य से सबको मुख करती है। पक्षी रूप में भी उसका सौदर्य कम ग्राक्षयर्थ नही। मासूमशाह उसे देखते ही वेचन हो उठता है क्योंकि उसका दर्शन मनमोहक है। प्रौढ-पुरुष के द्वारा ही ग्रजवमिलक ने नौशलव के केश, मुख, मस्तका, भौहे, नेत्र, चितवन, ठोडी, गर्दन, वक्षास्थल, भुजाए तथा हाथ ग्रादि के सौदर्य का वर्णन श्रवर्ण किया था। इन

भगर फिरदौस वर रूए जमी ग्रस्त, हमी ग्रस्त व हमी ग्रस्त ।
 —गुलरेज, पृ० १४८।

२. मजाजस नाव पुल थोव मृत बुजर्गंव, तरी अभि कअवल अह् युस सुबहुखर गव,

× × ×

मजाजी अक्स दर असल हकीकत, बूद दर माने अहले तरीकत।—वही,
पृ० २३६।

३. वुलुन तम्रम्य याम म्योनुय रोय गुलफाम, व जुल्फे मन मु जन लम्रोग मुर्ग दरदाम, पथर प्यव सस्त गव वे होग यम्रचकाल, व बालीन वीठसस बाजाह व म्रजलाल—वही पृ० १५६।

४. वलेकिन फर्क वोज ऐ मर्द हुनियार, मजाजी जान गुल हकीकत जान गुलजार — गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूस्फ टेंग, पृ० २३७।

गुलन मज ियछ गुलावस ताज्रह रोग्नय, तिछग्नय तस जानवारन मज निकोई। वही, पृ० ६०।

६ जि डश्के मुर्ग गव शहजादह वेहोश, ब मजलिस वोथ जिहर जग्रनिव स्यठाह जोग।—वही, पृ० ६०।

७ द्रप्टब्य—वही, पृ० ७०-७७ ।

की ग्रगो-प्रत्यगो का वर्णन सुनकर वह उस मुन्दरी पर ग्रासक्त हुग्रा।

नाजमस्त के रूप तथा सौदर्य का वर्णन भी इस मे विशेष-रूप से हुआ है। 'प्रथम-दर्शन मे ही उसके सौदर्य को देखकर अजबमिलक इस अम मे पड़ गया था कि न जाने वह परी है अथवा स्वर्ग की कोई अपसरा। '

# १०-तोतह (तोता)<sup>६</sup>

कथा-सारांश—एक ईश्वर-भक्त फकीर के पास एक तोता था जिसे राजा ने खरीद लिया। राजा उसके चुगने के लिए मोती ढूढने जगल मे गया। पीछे से तोता ग्रतःपुर मे रखा गया। एक दूत ने ग्राकर राजा को जगल मे बता दिया कि तोता मार डाला गया। राजा ने वापस ग्राकर क्रोधित हो ग्रपनी रानी को खजर से मार डाला। वास्तव मे दूत की बात ग्रसत्य थी ग्रीर मूल रूप मे तोता जीवित था। रानी के मारे जाने का सारा दोष तोते के सिर मढ दिया गया। सभासद उसके विरोधी हो गए ग्रीर उन्होंने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह तोते को मृत्यु-दण्ड दे। बेचारा तोता ग्रसमजस मे पड गया। उसन राजा से ग्रनुनय-विनय करते हुए कहा कि उसे केवल एक दिन के लिए स्वच्छद छोड दिया जाय ताकि वह वन मे जाकर सेर करके ग्रात्मतुष्टि प्राप्त कर सके। राजा ने उसकी इस विनय को स्वीकार कर लिया।

तोता उडते-उडते संगीन शहर पहुंचा। वहा की राजकुमारी का नाम जेवा था। उसके सौदर्य को देखकर वह ग्रत्यन्त ग्राह्मादित हुगा। उसने मन में इसके राजा से मिलन कराने की कामना की। प्रत्यक्ष रूप में उसने राजकुमारी जेवा से कहा कि वह उस का विवाह अपने राजा से कराने ग्राया है। इतना कहने के श्रनन्तर वह पुनः राजा के पास उड़ श्राया।

जेवा के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनकर राजा मूखित हुग्रा। गुरा-श्रवरा से ही उसे प्रेमाग्नि सताने लगी। उसने कठिनाइयो को पार करके तोते के पथ-प्रदर्शन द्वारा सगीन शहर मे प्रवेश किया। वहा राजकुमारी जेबा के साथ राजा

१. द्रष्टव्य---गुलरेज, पृ० ११७-११८।

२. बुरुन तस थोद तुलुन ग्रज रोग्नय पुरनूर, गिरव गव छा परी या जत-ग्रच हर। वही, पृ० ११७ ।

३. तोतह (तोता), वहाव खार, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर। इसकी प्रति रिसर्च डिपार्टमेट लाल मडी, श्रीनगर, कश्मीर मे उपलब्ध है। पुस्तक क्रम सख्या न० २६६, प्रति प्रयुक्त।

का विवाह. हुग्रा। राजा ने उसके साथ ग्रपन नगर की ग्रोर प्रस्थान किया। मार्ग में ममुद्र यात्रा करते हुए उसका जहाज टूट गया। एक तस्ते का श्राश्रय लेने वाले वहते हुए राजा को एक पक्षी (यागग्रर पग्रिखन) ने ऊपर उठाकर तट पर फेंक दिया। राजकुमारी खेवा किसी ग्रन्य स्थान पर पहुच गई। तदनन्तर तोता, राजा तथा वजीर ग्रादि के कष्टो का वर्शन किया गया है।

### कथा का संगठन

वहाव खार का लघु प्रबन्च तीतह (तीता) एक मात्र ऐसा प्रबन्धकाव्य है जिस मे न तो ग्रनेक घटनाभी का समावेश हुगा है और न उसमे वर्णन-विस्तार ही उपलब्ध होता है। एक ग्रत्यन्त छोटी एव सक्षिप्त कथा इसमे सिश्लब्ट है किन्तु तीता इमका मुख्य पात्र है। 'पद्मावत' के हीरामन तोते की भाति यह भी एक राजा के हाथ विकता है। 'वागमती और हीरामन तोते की भाति ही उस राजा की रानी से इस तोते का भी विवाद होता है और ग्रन्त मे वह भी राजा को एक नई सुन्दर रानी को प्राप्त करने को प्रेरणा देता है जिसका निवासस्थान सगीन-शहर मे है। लघुकाव्य होने के कारण ही इसकी कथा सकेतात्मक ग्रधिक है। नाथिका से विवाह करके लौटते समय तोते की मृत्यु होती है और परकाय-प्रवेश हारा राजा और तीता ग्रन्त मे एक साथ कवर के मीतर चले जाते हैं। "

इस लघु प्रवन्ध में रत्नसेन की भाति ही राजा साधक है। पद्मावती की भाति ही प्रेमिका जेवा ईश्वर भीर दोनों में तोता गुरु है। कवि ने इस बात का कई बार कथन किया है कि जिस ईश्वर का सौदर्य साक्षात् दिखाई दे रहा है, वह सर्वव्यापक है। साधक का कल्यागा इसी में है कि वह उसमें ध्यानमन्न हो जाये।

१. 'यागग्रर पग्रिखन' एक बहुत बडा काल्पनिक पक्षी है जो मानव को ग्रपने पजो मे उठाकर मीलो तक ले जाता है। यह पक्षी कभी नायक की सहायता करता है ग्रीर कभी उसकी कठिनाइयों में वृद्धि करता है। सब कुछ इस पक्षी की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुसार होता है। — मूल उर्दू के लिए . प्रटब्य — शीराजा, द्विमासिक पत्रिका, जुलाई, १९६२, पृ० २८।

२. दमाह रूजित पग्रदाह गोस खरीदार, दोयुम नौशेरवा पग्रदहजन गव।
—तोतह, पृ० ३।

३. वही, द्रष्टव्य--पृ० ५, ६।

४. वही, द्रष्टव्य--पृ० ११-१३।

५. लछ नाव छुय, हर गायि बीनाह, बोज वफादग्ररी उका-तोतह, पृ० ११।

युसग्रय दीदन सु हर शाये, तस कोनह वनग्रह वोलजार (दृश्यमान ईश्वर सर्वव्यापक है। उसी के चरणों में वैठकर क्यों न विनय की जाय।)

# ११--लेला-मजन्"

कथा-सारांश-अरब मे सैयद ग्रामर नाम का एक घनवान तथा विद्वान पुरुष रहा करता था। पुत्राभाव के कारण दुःखी रहकर वह सदा दान दिया करता था। कुछ समय अनन्तर उसके घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कैस रखा गया । आयु के साथ-साथ वह सौदर्यशाली बनता गया । विद्याध्ययन के लिए उसे चटवाला (करमीरी चाटहाल) मेज दिया गया जहा उसकी दृष्टि लैला नामक एक ग्रत्यन्त रूपवती लडकी पर पडी। वह निमस पुष्प पर मोहित होने वाले भ्रमर की माति उस पर मोहिन हुआ। " लेला भी उस पर मुख हुई भौर इस प्रकार दोनो साक्षात्-दर्शन के द्वारा प्रेम-पाश मे बन्धकर व्याकुल रहने लगे। सहपाठियों को उन दोनों के प्रेम-बन्धन का जब समाचार मिला, उसी समय उन्होने यह अपवाद सारे नगर मे फैला दिया। मृगनयनी लैला के लिए आसुओ के बदले खून बहाने वाला कैंस प्रेम-विह्वलता के कारण मजनू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बात ज्ञात होने पर लैला के माता-पिता लिजित हुए भीर उन्होंने लैला का चटशाला जाना बन्द कर दिया। उसके वियोग मे मजनू दिन को रोता रहता और रात्रि-भर जागता रहता था। लैना भी अपने प्रेमी मजनू के वियोग मे तड़पती रहती थी। उन्माद से भरा मजनू ग्रपनी प्रेमिका से मिलने ग्राता किन्तु निराश होकर द्वार को चूम कर वहा से लौटता था। वह नज्द वन मे घूमता रहता और पवन-दूत से प्रार्थना करता कि वह उसकी वियोगावस्था को प्रेमिका तक पहुंचा दे। पुत्र की प्रेम-विह्नलता से चिन्तित ग्रामर लैला के पिता के पास उन दोनो के विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो ठुकराया गया। मजनू की प्रेमाग्नि थ्रौर श्रधिक मडक उठी। उसने वस्त्र फाड डाले तथा उसी समय

१. सूफी शश्रयिर, दूसरा भाग, पृ० १७३।

लैला मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखावीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

३. न तह यबग्ररजल बोम्बुर जि मुशताक--वही, पृ० ६।

४. दोह्स रिवान शबस बेदार आसान-लैला-मजनू, पृ० १०'।

वायु-वेग से वन की राह-ली। वह लैला-लैला पुकारता हुआ इघर-उघर घूमने लगा।

मजनू की विरह-व्यथा से सब का हृदय विदीएँ होता था। एक दिन लैला के वियोग मे वह मूर्द्धित हुन्ना और उसे घर लाया गया। पिता उसे अपने साथ हज करने के लिए काबा ले गया। वहा पहुचकर भी उसने लैला का ही वरदान मागा। पिता अपने पुत्र की एकनिष्ठता से अत्यन्न द्रवीभूत हुन्ना।

वहा से आकर मजनू अपनी प्रेमिका के विरह में गली-गली घूमने लगा। उसकी प्रेमिका जैला भी वियोग के कारण क्रश होती चली जा रही थी। इस अपवाद से बचने के लिये जैला के कबीले ने मजनू को मारना चाहा। पिता आमर यह सूचना पाते ही पुत्र को घर ले आया। उसने मजनू को कई सासारिक प्रलोभन दिए किन्तु उसने पुनः नज्द वन की राह ली। वहा शिकार पर आए हुए राजा नौफल की दृष्टि उस पर पड़ी और वह उसकी करुणावस्था देखकर विह्नल हो उठा। सहायता का वचन देकर वह मजनू को महल में ले आया। नौफल ने अपने वचनानुसार लैला के कबीले पर आक्रमण किया किन्तु पहली बार परास्त होने के पश्चात् दूसरी बार वह विजयी हुआ। नौफल ने विजित लैला के पिता से उसकी पुत्री की माग की। ऐसा करना वह एक शर्त पर मान गया कि यदि वह लैला को प्रहण करने के पश्चात् अपने किसी दास या सेवक को बच्चा नही देगा। इस बात पर नौफल निरुत्तर हो गया अतः मजनू का उद्देश्य पूरा न हो सका। नौफल सेना-सहित वापस चला आया किन्तु निस्सहाय मजनू वही प्रेमिका से मिलन की बाट जोहता रहा।

लैना भी प्रिय के वियोग में तहपती रहती। वह कौए को दूत बनाकर प्रेमी के पास भेजकर अपनी विरहावस्या का परिचय देना चाहती थी। तरपश्चात् उसका विवाह इन्न सलाम के साथ हुआ। वहा उसने अपनी सच्चरियता की सुरक्षा की। मजनू नज्दवन में जाकर प्रेमिक लैना के लिए तड़पता रहा। पिता आमर वहा उसे मिनने आया किन्तु सासारिक बन्धनों में फस जाने से उसने इन्कार कर दिया।

लैला के पति इन्न सलाम की मृत्यु हुई। मजनू अपने मित्र जैद के साथ लैला से मिलने आया। दोनो एक-दूसरे को देखते ही मूर्छित हुए। वेतनावस्था आने

हका अनुनस तिथुय जामन दितुन चाक, रौटुन राह जगल वाव जन चम्रोल
 चही, पृ० १७ ।

२. कावश्रह बन्तो यारस ग्रावह, ग्रामहतावह जग्रजनस तन-लैला-मजनू, पृ० ४१।

दोशवय वेहोश वे ह्यस तान्य इम रूज्य—वही पृ० ७४।

पर दोनो का प्रेमालाप हुम्मा ग्रीर मजनू पुनः वहा से प्रसन्त होकर चला गया। मित्र जैद ग्रपने मित्र मजनू की इस प्रकार प्रेम-विह्वलता देखकर श्रत्यन्त चिकत हुमा। लैला की मृत्यु का भूठा समाचार पाते ही मजनू का प्राणान्त हुमा। श्रन्त मे उसकी प्रेमिका लैला भी परमधाम को सिघार गई। दोनो की कबरे एक-साथ बना दी गई।

#### कथा का ग्राधार तथा संगठन

'मिसकीन' से पूर्व फारसी किवयो जैसे निजामी, जामी, याकूब सफीं तथा करमीरी किव महमूद गामी ने 'लैला मजनू' को रचना की थी। किव ने स्वय इस बात की ग्रोर सकेत किया है कि उसने निजामी की 'लैला-मजनू' के ग्राधार पर ही ग्रपने इस काव्य का प्रण्यन किया।' निजामी की माति ही 'मिसकीन' को वर्णानात्मक रचना 'लैला-मजनू' सूफी विचारधारा का प्रौढ ग्रन्थ है। निजामी का कथन है कि 'मजनू जब तक जीवित रहा, वह इश्क का बोक उठाए पृष्प की माति उसकी शीतल वायु से प्रसन्न रहा।' इसमे भी निजामी के कान्य की भाति ही प्रेम के माध्यम से 'इश्क हकीकी' स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

निजामी की लैला हाड-मास की सजीव प्रतिमा न होकर ससार को रोशन करने वाली प्रात है। मजनू की एकनिष्ठता तथा आत्मसमपंग्र की भावना आदर्श-स्वरूप है और उसकी मृत्यु को निजामी ने 'बाग तथा बोस्ता' कहा है एव उसे प्रिय के यहा जाने का मार्ग भी कहा है। किव 'मिसकीन' ने अपने कथानक का आधार तथा सगठन उसी के आधार पर अपनाया है। ग्रन्थारम्म में हम्द, 'ईश्वर महिमा, हज़रत मुहम्मद की प्रश्नसा एव उसके चार मित्रों का

१. मे लोगुय पीर व शेर निजामी, सु छुय सर खेस दास्तान नामी, सु छुम रश्रवी तसुन्द तसनीफ नाल्हक, बर हवस सद हजारान रहमते हक, मुका-बिल तम्यसुन्दश्रय तसनीफ धनुमय, तवय मूजुब यि कश्रशिर पश्रठ्य वनुमय। —लैला-मजनू, पृ० ८३।

२ इक्के के न इक्क जावेदानीस्त, बाजी चये शहबते जवानीस्त,

 <sup>×</sup> ता जिदा व इक्क बार कश बूद, चू गुल ब नसीमे इक्क खुशबूद ।
 लैला-मजनू, निजामी, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, पृ० ३०।

रे लैलान के सुबह गेती ग्रफरोज लैला-मजनू, निजामी, पृ० २६।

४. वही, पृ०४।

४ लैला मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १।

६ वही, पृ० १।

वर्णन, प्रेम-महिमा तथा निजामी की प्रशसा की गई है। निजामी की भाति ही इस काव्य की कथा का सम्बन्ध भी धरब से है। कथा-सगठन मे पूर्ववर्ती किव निजामी की 'लैला मजनू' से कोई अन्तर प्रतीत नही होता। पवन-दूत की कल्पना, कावा मे मजनू द्वारा लैला का ही वरदान मागना तथा इब्न सलाम से लैला का विवाह आदि प्रसग निजामी की भाति ही इब्न सलाम को सासारिक प्राणी तथा मजनूं को साधक रूप मे चित्रित किया है। लैला तथा मजनू दोनो मृत्यु का वरण करते हैं। निजामी की इस दशा को 'मिसकीन' की भाति ही बग-दाद के फजली ने भी अपनाया। पूर्ववर्ती कथानको की भाति 'मिसकीन' के 'लैला-मजनू' का कथानक भी वियोगान्त है।

### प्रेम-पद्धति

निजामी की भाति ही इस मे प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम साक्षात्-दर्शन से उद्भूत होता है। " नायक-नायिका वाल्यकाल मे ही चटशाला मे मिलते हैं और प्रेम का बीजाकुर उनके हृदय मे फूट पडता है। ग्रपवाद फैल जाने के कारण जब वे मिल नही पाते, उस समय दोनो को वियोगाग्नि जलाती रहती है। " वास्तव मे वाल्यकाल मे ही रूप तथा गुण-सम्पन्त प्राणी स्वभावतः एक-दूसरे की भ्रोर भाकृष्ट होते है। यही श्राकर्षण रित-रूप मे परिणत होकर दृढ वन जाता है।

१. लैना-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १।

२. वही, पृ० १।

३. वही, पृ० १।

४. कि ऐ बादे सवाल्लाह सपून तेज, मे छुयना, दोदमुतन दिल म्रामग्रह तावह, गिछहत तस लग्निल वन्तस म्यानि ग्रावह, गिछत दामानग्रह रटयस म्यानि वापता—वही, पृ० १४।

५. द्रप्टब्य-वही, पृ० २१-२४।

६. द्रष्टव्य-वही, पु० ४६।

७. द्रष्टव्य-वही, प्०४८।

इप्टब्य—वही, पृ० =0-८१।

ह. ऐ लिट्रेरी हिस्ट्री आफ पर्शिया, दूसरा भाग, ई० जे० ब्राउन, यूनिवसिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, पृ० ४०६।

१०. वयकदीदन दश्रोशवग्रन्य सन्न न भाराम, सपुन गुम कोरुख इश्कुन मद्यन्यन गाम—लैला-मजनू, पृ० ६।

११. लैंबा-मजनूं, वही, पृ० ११-१४।

मजनू ग्रपनी प्रेमिका लैला की प्राप्ति के लिए ग्रपने प्राणो तक का उत्सर्ग करने से पीछे नही रहता। लैला को जब घर से बाहर जाने की ग्राज्ञा नहीं मिलती, वह विरह-कब्ट से ग्रत्यन्त पीडित एव क्षीण वन जाती है। दोनो का जीवन ग्रांघकतर वियोग मे ही व्यतीत होता है। दोनो 'लैला एव मजनू' ग्रपने ग्रपने माता-पिता की शिक्षा की उपेक्षा करके प्रेम-ज्योति को बुक्तने नहीं देते।

मजनू तथा लैला का प्रेम उस समय भी अत्यन्त तीव हो उठता है जब नौफल की सहायता रग नहीं लाती। इब्न सलाम की मृत्यु के पश्चात् मित्र जैद मजनू को लैला के दर्शन कराने में सफल होता है। इस काव्य में प्रेमी-प्रेमिका का मिलन केवल इसी स्थान पर दिखाया गया है। इस समय भी जब वे एक-दूसरे का दर्शन करते है, वे मूछित होते हैं। इस प्रकार सयोग भी वियोग में ही परिवर्तित होता है।

दोनों का प्रेम चटशाला में पढ़ने के कांरण साहचर्य जन्य कहा जा सकता है जिस में किसी भी प्रकार का विकार प्रथवा मासलता प्रतीत नहीं होती, लैला की मृत्यु का दुंखद समाचार ही मजनू के प्राणान्त का कारण बन जाती है और लैला भी अपने प्रेमी मजनू के ही वियोग में प्राणों का उत्सर्ग करती है।

#### प्रेम-तत्व

प्रेमोपासक होने के नाते 'मिसकीन' के काव्य 'लैंला मजनू' में प्रत्येक स्थल पर प्रेम व्यजना के दर्शन होते हैं। यह प्रेम कहीं लौकिक तथा कही अलौकिक प्रतीत होता है, प्रेम पथिक अपने जीवन का मोह न करके सर्वस्व त्याग देता है। लैंला भी शरीर पर मस्म मलकर ससार से भागने की इच्छा प्रकट करती है। सच्चा साधक ससार के प्रलोभनों में नहीं फसता। वह किसी नारी के क्षिएक-सौंदर्य में भी अपना हृदय नहीं खो बैठता है। वह एकनिष्ठ एव दृढ-प्रतिज्ञ

वनान परदस अन्दर दरदुक फसानह,
 सो लज्यमश्रच जालह गज्यमश्रच काल जन-जून । वही, पृ० २७ ।

२. द्रब्टव्य-वही, पृ० ७४।

पथर बेहोश प्यव वे सन्न व आराम,
 दम्रोशवय वेहोश व ह्यस तान्य इम रूद्य—वही, पृ० ७४।

४ दपान छियस ग्राईनह पानस मलग्रह सूर, खफह जिगरस छुनम ग्रोन्मुत चलह दूर---लंला-मजनू, पृ० ११।

प्र. नसीहत वोज सम्रनी पम्रदम्मह गर गोश, छि मरजी सम्रन्य यत इकरार तत थाव, चह भ्रज दिल लग्नल हुन्दुय नाव मशराव, तसन्दी खम्रोतह नार-याह नाजनीना—बही, पृ० १६।

होकर केवल अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए ही अग्रसर होता है। प्रेम के इस भाव को प्राप्त करने के लिए प्रेमी अवीर हो उठता है, तथा उस पर मत्र, तत्र तथा ग्रीपिंच ग्रादि का कोई प्रभाव नहीं पडता।

# विप्रलम्भ शृंगार

इस काव्य मे किव ने ग्रत्यन्त सरल एव स्वाभाविक शब्दों में हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। इस में मारतीय परम्परा के ग्रनुसार वियोग की पीड़ा का प्रदर्शन केवल नंशिका लें हारा ही नहीं ग्रिपतु नायक मजनू द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम दर्शन के ग्रनन्तर ही दोनो भ्रपना धैर्य तथा विश्वाम खो बैठते है। सपूर्ण काव्य का कलेवर विश्वसम्म श्रुगार के ताने भाने से किया गया है भौर उस में केवल एकाव बार ही सयोग का चित्रण मिलता है। किव ने काव्यवास्त्रीय ग्राघार पर वियोगावस्था की दसो दशाभो जैसे ग्रिमन्लाषा, चिन्ता, गुरा कथा, स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरसा का वर्णन किया है जैसे.

अभिलाषा—तमन्ता छुम रिटत नालमित बो, निर दग्रिरत लिर वो पान् सावह (अभिलाषा है कि मैं उसे ग्रालिंगन करके अपनी बाह नीचे रखकर अपने पास सुलाऊ।)

चिन्ता—न्यन्द्र रातस जग्नोलहळ्मनग्रह यिवानये, वस त बासह छम पामह दिवान मे (चिन्ता के कारण ग्राख लगती ही नहीं, ग्रग-प्रत्यग मुफे व्यग्य देकर कोस रहा है।)

गुराकथन-चे रोस्तुय गुलवदन दिल छुम मे पुर नार।

१. तसअन्दी वावि वारयाह गव मावारयह, इलाज चारम्रह इक्कस केह ति लग्नोग नह, दवा ग्रीम दादिकुय कम्रसि तोगनह, दरी उम्मीद सम्ररम्रस जिदगमनी—वही, पृ० ५१।

२. द्रव्टव्य-वही, पृ० ११, २७, २८, ४१, ६१।

३. द्रष्टवय-वही, पृ० ३१, ३४, ८ ।

४ वयक दीदन दश्रोशव अन्य सन्न व आराम, सपुन गुम करिख इश्कुन मन्द्य-न्यन शाम—वही, पृ० ६।

५. द्रष्टव्य--लेला-मजन्, पृ० ७५।

६ वही, पृ० १४।

७ वही, पृ० ११।

वही, पृ० ६१।

(दर्शनीय प्रेमिके । तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय ग्रग्नि से भरा पडा है।)

स्मृति—बो मजनू छुस 'दजान दर नार हसरत सो लग्नला छम कते बा ऐग ग्रगरत' (मैं मजनू यहा प्रेमाग्नि मे जल रह हू। लैला के स्मरण से मेरा बुरा हाल हो रहा है। न जाने वह कहा श्रपने सुख मे लीन होगी।

उद्वेग—हक ग्रनुनस तिथुय जामन दितुन चाक, वोदुन कोताह जि गम रोयस मलुन खाक। (उद्वेग के कारगा उसने वस्त्र फाड डाले। वह बहुत रोया तथा उसने ग्रपने शरीर पर भस्म मल दिया।

प्रलाप---रिवान नाल्ह बदान ग्रज दर्दं ग्रन्ददग्रह । (वह ग्रश्रुघारा बहाता था तथा प्रेमाग्नि के कारण प्रलाप करता था ।)

उन्माद—करन तस लग्नलि हज अय शक्ल नाबूद, निशस्त थोवुन पनुन तस्वीर मौजूद। (उसने अपनी तथा लैला की दो आकृतिया बना डाली। उन्माद के कारण उसने लैला की ग्राकृति को मिटा दिया और ग्रपनी ग्राकृति रहने दी। कारण, दो का एक में तादास्म्य देखने के लिये।

व्याधि-पकान घोसुय सु हि तोत जन घोस बेमार। (वह यो चलता था जैसे कोई व्याधि-ग्रस्त हो।)

जड़ता—-वृद्धित तस कुन करान शर ग्रोस पानस तसल्ली क्या दिवान गमनाक जानस।

(जडता के कारण वह यो ही उसके सूखे शरीर को देखकर भ्रपनी भ्रभिलाषा पूर्ण करके दुःखी मन को तसल्ली देता था।)

मरण- मरुन बेहतर करअन्य न बेवफाई, अग्ररुन न यार सुन्द दागे वफाई। (अपने प्रेमी के उपकार की कृतज्ञता प्रदिश्त करने के लिए मरना श्रेयस्कर है किन्तु जीवित रहकर कृतझ बनकर उचित नहीं।)

लैला तथा मजनू इसी वियोग के कार ए एक-द्सरे से पृथक् होकर प्रारा त्याग देते हैं। प्राराान्त के अनन्तर ही उनका मिलन होता है जो इस्क हकी की कहा जा सकता है।

१. वही, पृ० २१।

२. वही, पृष् १७।

३. लैला-मजनू, 'मिसकीन', पृ० १४।

४. वही, पृ० ५५।

४. वही, पृ० १४।

६. वही, पृ० ७०।

७. वही, पृ० ८१।

द. तिमन दश्रोन छुय नह सभ्रोरुन जाह, हकीकत छुय युहोय गव किस्सह कोताह —वही, पृ० द२।

# रूप-सौंदर्य वर्णन

इस प्रबन्ध काव्य मे किव ने लैला के ग्रग-प्रत्यग का सयिमत रूप-वर्णन किया है। उसने लैला को ग्रप्सरा मान लिया है। किव ने उसके केश, मस्तक, विन्दी, नेत्र, भौहे, ठोडी एव उस पर पड़े गड्डे ग्रादि का वर्णन किया है। किव ने उसे सींदर्य की लता के रूप मे चित्रित किया है।

# १२-जेबा निगार

कथा-साराश — हुसन-आवाद नगर मे ज्योतिप-विशादद एक ब्राह्मण रहा करता था। सतान-सुख से विचत होने के कारण वह मिंदर मे जाकर ईश्वर से पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रार्थना किया करता था। कुछ समय पश्वात् उसके यहा एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी जन्मकुण्डली देखते ही उसकी सपूर्ण प्रसन्नता निराशा मे परिवर्तित हुई क्योंकि ग्रहों के ग्रनुसार उसका विवाह एक विचर्मी मुसलमान के साथ लिखा वदा था। भविष्य की इस ग्रपकीर्ति तथा ग्रपमान से बचने के लिए ब्राह्मण ने बालिका को रात के समय एक सदूक मे बन्द करके नदी मे वहा दिया ग्रीर प्रातः उसी नगर के बीच रहने वाले एक निस्सतान रजक ने उसे उठा लिया। मुसलमान रजक-दम्पत्ति ने उसे पालन-पोपण किया। तत्पश्चात् ग्रायु के साथ-साथ वह एक ग्रनुपमेय सौदर्यशालिनी युवती बन गयी। उसका नाम जेबा रखा गया।

गेज नगर के मुसलमान राजा के कई पुत्रों में से चतुर्दश वर्षीय निगार भ्रत्यत वीर तया योद्धा था। जेबा के रूप-सौदर्य का गुरा-श्रवरा करते ही वह प्रेम-पोडा से विह्वल हो उठा। उसकी अभिलाषा प्रेमिका की प्राप्ति के लिए प्रदीप्त हो उठी। मत्र, जत्र और औषि आदि के उपचार का उस पर तिक भी प्रभाव न पडा। कुछ समय अनन्तर गेज नगर में अकाल पडा। गेहूं तथा जो भी मिलना कठिन हो गया। लोग भूखो मरने लगे। क्षुघातुर जनता ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि वे अपनी प्रारा-रक्षा के लिए हुसन-आबाद जाने का

१. तिमन मज खास कूराह नाजनीन ग्रास, फिरिशतह खोपर यरोमह जबीन ग्रास—वही, पृ० ५।

२. द्रष्टव्य-वही पृ० द-१०।

३. फग्रौली जन हुस्रची पोश यग्रर जन—वही, पृ० ८।

४ जेवा निगार, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरण्ज वाजार, श्रीनगर, (कश्मीर), प्रति प्रयुक्त ।

निश्चय कर चुके है ग्रतः राजकुमार निगार को उनके साथ पथ-प्रदर्शक के रूप मे भेज दिया जाय! राजा की ग्राज्ञानुसार राजकुमार निगार उनके साथ चला गया। पहली मिजल तय करने के पश्चात् राजकुमार निगार कारवा के साथ एक मरुस्थल मे पहुचा। निगार वियोगाग्नि से तहप रहा था ग्रतः उसने साधारण वस्त्र पहनने ग्रारम्भ किए क्यों कि स्वप्न मे उसे ग्राभास हुग्रा था कि वैभव तथा प्रेम का कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं। हुसन-ग्राबाद पहुचने पर उसने कारवा को नदी-तट पर स्थित एक सरोय मे ठहरा दिया ग्रीर स्वय प्रेमिका के उद्यान की ग्रीर ग्रग्रसर हुग्रा।

हुसन-श्राबाद में सौदर्यशाली राजकुमार के ग्रागमन की सूचना पहले ही पहुच चुकी थी। यहा ग्राकर राजकुमार निगार ग्रत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने जेबा के पास अपना एक दूत मेजा जिससे उसका हृदय भी प्रेमाग्नि से विह्वल हो उठा। वह घोडे पर वैठकर निगार को ढूढने निकली। एक बाग में पहुचकर वह उसके मध्य बने एक हौज में स्नान करने के लिए उतर पडी। उसके भू-भग से क्षत प्रेमी निगार कुछ दूरी पर मूछित होकर गिर पडा। जेबा भी उसके अपरिमित सौदर्य को देखकर भ्रचेत हुई और फिर दोनो एक-दूसरे की भ्रोर स्नेह-भरी निगाहों से देखने लगे।

इसके अनन्तर वे एक-दूसरे से विलग हुए। वियोगाग्नि मे तहपने वाला निगार अपनी प्रेमिका के द्वार पर गया तथा उसका चुम्बन किया। निगार ने जेवा को देखने के बहाने एक तीर वृक्ष पर बैठे पक्षी की ओर साधकर प्रेमिका के प्रागण मे फेका। तीर की तलाश मे भीतर जाकर प्रेमी निगार तथा प्रेमिका जेवा का पुनः साक्षात्कार हुआ। निगार का श्रात्म-परिचय पाकर जेवा अत्यन्त प्रभावित हुई। वे अनमने भाव से एक-दूसरे से विलग हुए। निगार ने एक बुद्धि-मती प्रौढा के हाथ जेवा के पास अपनी प्रेम-विह्वलता का सन्देश भेजा। जेवा भी निगार से मिलने के लिए अधीर हो उठी।

प्रेमी निगार ने अपनी प्रेमिका जैबा के पोषित पिता रजक के पास कई उपहार भेजे जिन्हें प्राप्त करके वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। जेबा के प्रति निगार के प्रेम का परिचय पाकर रजक उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ। निगार से कहा गया कि वह मैले कपड़ों की गठरी सिर पर लादकर नदी पर घो डाला करें और उन्हें इस प्रकार घो दे कि ग्राहकों से किसी भी प्रकार की शिकायत न आ जाये। अपनी प्रेमिका जेबा के लिए राज्य तक छोड़ने को तैयार निगार ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार की। फरहाद की भाति वह अपनी शर्त की पूर्ति में सफल हुआ जिस पर जेबा अत्यन्त प्रफुल्लित हुई। दोनों का विवाह हुआ और निगार घर जमाई बनाकर वहीं रहने लगा। अपनी मजिल पर पहुचकर निगार श्रत्यन्त

#### प्रसन्न हमा।

प्रेमी निगार के लिए जेवा कावा के समान जीवन का घ्येय थी। उसकी प्राप्ति के भ्रनन्तर उसने कारवा को वापस गैज लौट जाने की भनूमित दी। स्वय वही ठहर जाने का निश्चय बताकर उसने उनके ही हाथ मे अपने पिता को एक पत्र भेजा । उसका पिता इस पत्र को पाकर अत्यन्त दुखित हम्रा । अपने पुत्र को वापस लाने के लिए उसने कई उपाय सोचे । ग्रन्त मे राजा ने यह सारा कार्य-भार उसके एक मित्र ऐयार पर डाल दिया। वह ऐयार ग्रन्थ ऐयारो के साथ हुसन-माबाद पहुचा। रात्रि को घर मे प्रवेश करके उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका को प्रेमालाप करते देखा। जब जेवा व निगार सो गए, उसी समय वह ऐयार मित्र कुछ सुघाने के अनन्तर निगार को मूर्छित करके वापस गैज लाने मे सफल हुआ। जागने पर प्रिय-विरहिता जेवा सूर्य जैसे अपने प्रकाशवान प्रेमी के लिए सतप्त हो उठी । निगार को खोजने मे असमर्थं जेवा ने अन्त मे अपने प्रारा एक घाटी मे त्याग दिये । उघर से ऐयारो द्वारा विलग किया गया निगार भी घर से भाग कर प्रेमिका की तलाश मे निकला। वह ज़ेवा की कबर के पास पहचकर विलाप करने लगा । उसी समय जेबा की कबर मे जीवित उतरकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिये। इस प्रकार इश्क हकीकी द्वारा उसने सदा के लिये पुनर्जन्म से मुक्ति पाई। दोनो एक ही कवर मे समाधिस्य हए।

### प्रेम का श्राधार तथा संगठन

'मिसकीन' के इस काव्य से पूर्व कश्मीर सूफी किव रसूलमीर शाह आबादी ने 'जेवा-निगार' नामक एक प्रवन्ध-काव्य लिखा था जिसके विषय मे स्वय 'मिस-कीन' ने प्रपनी रचना के अन्त मे उल्लेख भी किया है। रसूल मीर का यह प्रवन्यकाव्य अभी तक अनुपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है किव 'मिसकीन' तथा उसके पूर्ववर्ती किव रसूल मीर का कथा-स्रोत कोई समान आधार ही रहा होगा।

१. प्याला मौत ने क्योकर पिलाया, कजा ने खाक मे कब का सुलाया।
 कदम मेरा नही चलता ग्रगाहां, इसी जजवे ने मोडान्दा विछाहा।
 जेवा-निगार, पृ० द२।

छु वग्रोन्य जिन्दह मग्ररुन छुकनग्रह दुवारग्रह,
 हकीकत गव यहोय कन थाव वारग्रह।—वही, पृ॰ ८४।

३. सु मीर शाह ग्रावग्रदी दर जमानग्रह, सपुन ग्रव्वल वहर सु इश्तहाराह, ह्वाव इश्के ग्रो जेवा निगारा, तसुन्द तसनीफ नग्नोन केह गव न दर ग्राम ।
——जेवा-निगार, पृ० ८६।

'मिसकीन' के प्रवन्धकाव्य 'जेबा निगार' की कथा का ग्रारम्स हम्द व नात,' ईश्वर-वन्दना,' हजरत मुहम्मद तथा उसके चार मीतो की प्रशसा' तथा पीर की महानता' का उल्लेख करने के ग्रनन्तर हुगा है। किव ने काव्य के घटनास्थल के लिये हुसन-ग्रावाद तथा गैज नामक दो स्थानो को चुना है। 'हुसन-ग्रावाद कोई सुन्दर सीमा नगर था जो ग्रभी-ग्रभी नया ही बस गया था।' जेबा के सौदर्य-वर्णन मे प्रयुक्त पक्ति 'बखूबी इश्क माशूकाने कश्मीर' से स्पष्ट विदित होता है कि वह कश्मीर का ही सीमा प्रान्त रहा होगा। गैज के दूरस्थ स्थान का वर्णन किव ने चमत्कार तथा कौतूहल की दृष्टि से किया है जहा से ग्रान वाले नामक को मार्ग की कठिनाइयो का काफी सामना करना पडा। गैज नामक स्थान की कल्पना चीन मे की गई है।"

कथा की घटनाओं के संगठन में अन्य सूफी-काव्यों से विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता। ब्राह्मण का पुत्राभाव उसके घर पुत्रीत्पत्ति, जन्मकुण्डली, प्रेमो-त्पत्ति, मार्ग की कठिनाइया, प्रौढा द्वारा सहायता, जीवन की धसारता, ससार की क्षणभगुरता र तथा शाश्वत मिलन की सयोजना इस काव्य में भली-भाति हुई है। आध्यात्मक साधक निगार का कोई प्रतिपक्षी लौकिक नायक नहीं

१. द्रव्टब्य—वही, पृ० २। \*

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० २।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० २, ३।

४. द्रष्टव्य-जेबा निगार-वही, पृ० ३।

४. खु हसन भाबाद शमराह दर हदे सुन्द, स्यठाह पुर फैंज दर हर नौवय भाबाद—वही, पृ० ४।

६ वही, पृ० ७।

७. सु म्रामुत वम्रलनम्रह जालस म्राहवी चीन-वही, पृ० ८।

प. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५।

कुछान मस्त अक अिकस कुन आश्वनअई, सपुन यकसान दुओय बिल्कुल जुदअई। वही, पृ० ३१।

११. द्रष्टव्य--वही, पृ० ६२।

१२ द्रष्टव्य--वही, पृ० ३५।

१३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५३।

१४. द्रष्टव्य—वही, पृ० ६०।

१५. द्रष्टव्य-वही, पृ० ८४।

विखाया गया है, केवल सासारिक प्रलोभनों में प्रवृत करने के लिए उसके पिता का प्रयास ही यदा-कदा चलता रहता है। प्रथम-मिलन के ग्रवसर पर नायक निगार दूर से ही स्नाता नायिका के दर्शन करके मूर्छित हो जाता है। विवाह हो जाने पर उनका मिलन होता है किन्तु ऐयारों द्वारा निगार के विलग किए जाने के कारण शीघ्र ही दोनों प्रेमी एवं प्रेमिका विरहाग्नि में तपने लगते हैं। इसलिए यह एक वियोगान्त काव्य बन गया है शौर इक्क मजाजों ने ही इक्क-हकीकी का रूप घारण किया है। निगार एक-रूप होकर तादात्म्य द्वारा वसल प्राप्त करके ग्रपना जीवन सफल बना देता है।

इस मे घटनाग्रो की सबद्ध म्युखला के साथ मार्मिक स्थलो का वर्णन तथा बीच-बीच मे गजलो का समावेश भी हुग्रा है। इसमे कथा के प्रसगो का सकेत फारसी शीषकों के श्रन्तगंत दिया गया है।

## प्रेम पद्धति

इस मे किव ने प्रेम का आरम्भ रूप-सौदर्य के पुरा-श्रवरा से कराया है।"
नायक-नायिका का एक-दूसरे की ओर आकृष्ट होने के अनन्तर साक्षात्-दर्शन होता
है और उनका प्रेम परिपक्व रूप घारण करता है। वे विवृाह-बन्धन मे बन्ध
जाते हैं। दाम्पत्य-प्रेम की केवल सक्षिप्त-सी आकी इस मे सम्भोग के रूप में
उपलब्ध है। दोनो का प्रेम इस्क-मजाजी न होकर इस्क हकीकी "है क्योंकि प्रेम

१. द्रब्टब्य-चेवा निगार, पृ० ७१।

२. वसित प्यव वर जमीन वेहीश गश गोस-वही, पृ० ३०।

३. हकीकत गव यहोय कन थाव वारश्रह—वही, पृ० ५४।

४. सपुन तिम पानवग्रन्य दर इश्क फानी, कोश्क ह्यासिल बसाले नावदग्रनी, लोबुक गज बकाई ता कयामत, सलामत रूद ग्रज रंज मलामता। —वहीं, प्• ८४।

५. द्रप्टब्य-वही, पृ० १५, ४८।

६. द्रप्टव्य—वही, पृ० १५, १६, १८, २०, २४, ३१, ३८, ३६, ४३, ४५, ४६, ४७, ५०, ५४, ५६, ६७, ६८, ६०, ७३, ७५, ७६, ८१

७. यि कथ तस शाह्जादस वश्रच दर गोश, चश्रोलुस सन्न व करार अज दिल डोलुस होश।—वही, पृ० १४।

प. द्रष्टच्य-वही, पृ० ३०।

६. द्रप्टब्य-वही, पृ० ४२-५४।

१०. जैवा, निगार, पृ० ५७।

११. फोलुस यार सुन्दुय तस वसलुकुय वाग, गझोड़न श्रज शौक गुल दीदन सपुन मस्त—वही, पृ० ५७।

से ग्राभिप्राय उपकारी मित्र की तलाश है।

# विप्रलम्भ शृंगार

धन्य सूफी प्रेमास्यानो की भाति 'जेवा निगार' मे विरह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके हृदयस्पर्शी दृश्य विरह-वर्णन से पूर्ण है। यह विरह केवल नायक के हृदय मे ही उत्पन्न नहीं होता, अपितु नायिका भी इस के वशीभूत होकर अपने प्रेमी के साथ तादात्म्य म्थापित करने के लिए विकल हो उठती है। 'रूप-सौदयं का वर्णन सुनते ही निगार की विहलता वढ जाती है। उसका प्रेम-रोग वैद्यों की औपिधयों के उपचार से शात नहीं होता। प्रेम-रोग के शमन के लिये ही नायक निगार प्रेमिका की तलाश में जा निकलता है। उद्यान में दूर से ही उसकी धाकषंक चित्तवन के दृष्टिपात से मुग्ध होकर वह भूमि पर गिर पडता है। यहा तक नायक-नायिका का मिलन केवल साक्षात् दर्शन तक ही सीमित है। जब तक वह प्रागण में प्रेमिका के पुनः साक्षात्-दर्शन से कृता थं नहीं होता, उसका वियोग उत्तरोत्तर बढता चला जाता है। वह सन्यासी का वेष घारण करके सासारिक प्रलोभनों से किचित्-मात्र भी प्रलोभित नहीं होता। आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार निगार अपनी प्रेमिका के द्वार पर चुबन करके आत्म-सन्तोष प्राप्त करता है तथा वही जडवत् खढा भी रहता है। उसके पुष्प जैसे कोमल शरीर को वियोग की अगिन भस्म कर देती है। उघर से जेवा भी

१. मुहब्बत गव वफग्रई दोस्त छारुन-वही, पृ० ३४।

२ द्रष्टव्य-वही, पु० १६-२६।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४३-५१।

४ हकीमन पादशाहन नाद दोवुन, मरज तम्यसुन्द तिमन श्रथि श्राजमोवुन । हकीमव याम बुछ तस नब्ज पुर जोश, सपुन नादान सिफत बे ग्रकल व बेहोश। —वही, पृ० १७।

५ ह्योतुन तग्रम्य श्रागनस मज तीर छारुन, ब तीर गमजह ह्योत जेबायि मारुन, बुछान गग्रय श्रक श्रिक्स रूजित मुकश्चिल, बतेग इश्वह श्राशक कोरनह बिस्मिल।—जेबा निगार पृ० ३३।

६. कबा त्रम्रवित लिवास सादगी प्राव, ख्यालशाही व शहजादगी प्राव —वही, पृ० २३।

७. दितुन तत बूसग्रह त्रादस कुन थग्नवग्रन थर, जि हम्रवत तत बरस तल रूजिथग्रय गव—वही, पृ० ३२।

मु दूरयर पोश पानस नार जन प्योस, दोपुन म्राखिर इदूरयर चाल कोताह
 —वही, पृ० ३५।

जुलेखा की माति उससे मिलन के लिए ग्रातुर दिखाई देती है:
जुलेखा जन चे पत गग्रमग्रच गिरिफ्तार (

(मानो जुलेखा तुम्हारे ऊपर प्रेम-विह्वल हो उठी हो)

क्षित्यां स्थोग के पश्चात् पिता का वात्सल्य प्रेमी-प्रेमिका के लिए पुनः वियोग का कारण वन जाता है। इस वियोग की जेबा सहन नहीं कर सकती थीर उसका प्राणान्त हो जाता है। निगार भी उसी की कबर में प्रवेश करके भ्रपने प्राण त्याग देता है।

## संयोग शृंगार

इस प्रवन्ध-काव्य में नायका-नायिका के विवाह के समय प्रकृति का उल्ला-समय रूप चित्रित किया गया है। सयोग-श्रु गार में सभोग का चित्रण करके किव ने उस में घधिक भश्लीलता नहीं भ्राने दी हैं ग्रिपतु उसे इश्क हकीकी मान कर एकमेंक की भावना के रूप में ग्रपनाया गया है। यह सयोग-श्रु गार ग्रचिर ही रहता है क्योंकि नायक निगार को ऐयार नायिका से पृथक् करने में सकोच नहीं करते।

# रूप-सौदर्य-वर्ग्यन

इसमे नायिका के सौदर्य का उल्लेख करते हुए किव ने कहा है कि वह प्रत्यन्त रूपवती वाला थी तथा उसकी प्रसिद्धि सारे ससार मे व्याप्त हो चुकी थी। "इक्क-पेचान तथा नाग के समान उसके केश प्रत्यन्त शोभायमान थे। उसका मस्तक, भौहे नेत्र तथा कमर भ्रादि भ्रंग विशेष रूप से मुख्यकारी थे। देनेत्री तथा भौहो, की संयुक्त शोभा को उसने पत्तो से सवलित बादाम के साथ उपमा

१. वही, पु० ३७।

२ द्रष्टव्य--जेवा निगार, पृ० ६२-६५।

३ द्रष्टव्य-वही, पृ० ७८।

४. द्रष्टव्य-वही, प्० ५४।

५. निशातस ऐशकिस फसले वहार श्रायोव, मुवारक श्रसल मतलब बसले यार श्रायोक—वही, पृ० ५२।

६. दोम्रय त्रम्रवित मय यकसान क्याह च्योक-जेवा निगार, पृ० ५८।

७ तसुन्दग्रय हुस्न क्या वीत शोर ग्रालम—वही, पृ० ७।

प. छु खोतमुत पानह मारस इश्क पेचान, तत शहमार सर्वंस पान खारन, — वही, पृ० ७।

६. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७-१२।

दी है। अपने अनुपम सौदर्य के कारण वह बिल्कुल परी लगती थी। निमान के रूप-मौदर्य का वर्णन करने के लिए कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि कई अलकारो का आश्रय लिया है।

# १३—सोहनी मेंयवाल"

कथा सारांश — वलख मे मिर्जा अली बेग नामक एक दानवीर सौदागर रहा करता था। निस्सन्तान होने के कारण वह फकीरो को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्तकरता था। एक बार गुफा मे निवास करने वाले एक फकीर ने उसे पुत्रोत्पत्ति का वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र चौदह वर्ष का हो जाने पर प्रेमाग्नि मे जल उठेगा। नौ मास व्यतीत होने पर उसके यहा सूर्य जैसा देदीप्यमान पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रसन्निच्त सौदागर ने उसका नाम इज्जतवेग रखा। जब वह पाच वर्ष का हुआ उसे पढने के लिए मकतब मे डाला गया। वह चौदह कलाओ में पारगत हो गया। एक दिन इज्जतवेग के हृदय मे दिल्ली जाने की धुन सवार हुई। अनिच्छा होते हुए भी पिता ने कुछ माल तथा साथी देकर उसे विदा किया। दिल्ली पहुचकर शाहजहां ने उसका पर्याप्त मान-सम्मान किया। तत्पश्चात् वहा से वह लाहौर आया और वहा कुछ समय रहने के अनन्तर गुजरात पहुचा। वहा एक सराय मे रहते हुए उसने उस नगर के एक कलाविद् एव निपुण कुम्हार की प्रशसा सुनी। कुछ पात्र मगवाने के अभिप्राय से उसने अपने सेवक को उसके पास भेजा। वहा सेवक कुम्हार की पुत्री सोहनी के दर्शन करके पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पहा। वहा से लौटने पर जब इज्जतवेग ने उसके मुख से सोहनी के

जग्रह चरम त बुमग्रह डीशिय मे याद ग्राम, जग्रह बादाम चरम ग्रम व बर्ग बादाम—वही, पृ० द ।

२. निगाराह खम्रोश बयानाह मह जबीनाह, परी सूरत सो बिल्कुल गर्क दर नूर-वही, पृ० ७।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० १०, पक्ति ४३।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७, पक्ति २१।

५. द्रष्टव्य-वही, पृ० ८, पक्ति १-६।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० ८, पक्ति ४३-४४।

सोहनी मेयवाल, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर, प्रकाशक,'
गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगंज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर
प्रकाशन-स्थान—दीन मुहम्मदी प्रेस, लाहौर, द्वितीय श्रावृत्ति, प्रति प्रयुक्त ।

रूप-सौदर्य का श्रवण किया, वह तरकाल उस पर श्रासक्त हुआ। वह उसी सेवक को साथ लेकर सोहनी के अनुपम सौदर्य का दर्शन करने के लिए कुम्हार के घर पहुचा। नायक इज्जतवेग उसका प्रथम-दर्शन करते ही मूछित हुआ, किन्तु अपने पैर के फिसल जाने का वहाना करके उसने कुम्हार के सामने वात की टालकर वास्तविकता प्रकट न होने दी।

ग्रव इज्जतवेग सोहनी से मिलने के लिये उसके घर प्रति प्रातः जाता। वियोग की एक घड़ी उसे एक कन्प के समान प्रतीत होती। उस नगर में चिरकाल रहने के कारण वह निर्धन बना ग्रतः उसके सभी साथी उमें छोडकर चले गये। ग्रकेला इज्जतवेग ग्रन्थ कोई उपाय न देख कर कुम्हार के घर में ही मेयवाल के नाम से दास वनकर रहने लगा। इस माति उसे ग्रपनी प्रेमिका से मिलने का ग्रवसर सदा प्राप्त होता था। एक दिन मेयवाल ने ग्रपनी प्रेमिका सोहनी के सम्मुख स्व-प्रेम का बखान किया जिससे द्रवीभूत हो वह भी उसके प्रेम-णाग में वथ गई। उनका द्रैतमाव मिट गया तथा उनमे एकत्व स्थापित हुग्रा।

यह बात विदित हो जाने पर सोहनी की माता को अत्यन्त दुःख हुआ। मेयवाल को दुरा-मला कहकर उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। अपनी प्रेमिका से विलग होकर मेयवाल विलाप करते हुए वन मे पहुंच गया। सोहनी अपने प्रेम मे अटल व अडिंग रहकर माता से प्रताडित होने पर भी निर्भीक रही। वह विवाह हो जाने पर भी अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखने में सफल रही।

सोहनी की सखी मेयवाल का पत्र लेकर आई जिसे पढकर नायिका की विरह-व्यया और अधिक वढ गई। इसी प्रकार सोहनी का करुगाजनक पत्र भी प्रत्युत्तर में मेयवाल को मिला। नायक मेयवाल ने अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिये सन्यासी का वेष घारण किया तथा जरीर पर भस्म मला। सोहनी की स्मृति में लीन मेयवाल वही एक नदी के तट पर रहने लगा जहां सोहनी प्रत्येक रात एक घडे पर वैठ कर नदी को पार करके उसे मिलने आती थी। एक दिन रहस्य खुल जाने पर उसकी देवरानी ने नदी तट पर उस पक्के घडे के स्थान पर कच्चा घडा रख दिया। जब प्रेम-विह्वला सोहनी अपने नियमित समय पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई तो कच्चे घड़े को देखकर वह अत्यन्त खिन्न हुई। इस समय नदी में वाढ आई हुई थी अत. प्रेमी से मिलने के

१. द्वय त्रग्रवग्रक सपुन यकता सरासर,वमाने क ग्रनिवन दग्नोत जुव कुनुय ग्रोस—सोहनी मेयवाल, पृ० २०।

लिये नदी को पार करना कुछ कठिन-सा था। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने मेयवाल से मिलने के लिये कच्चे घड़े पर ही बैठकर नदी को पार करने का निश्चय किया। ज्यो-ज्यो वह जलघारा मे आगे बढ़ती गई उस घड़े की मिट्टी पिघलती चली गई। बहती हुई सोहनी अपने प्रिय को पुकार-पुकार कर जीवन की अन्तिम घडिया गिनने लगी। अपनी प्रेमिका की इस दशा का परिश्वान हो जाने पर मेयवाल भी उसी के साथ इवकर प्राग्ण त्याग कर गया। उन दोनो के शव एक-साथ किनारे के साथ लगे। इस समय वे आलिंगन-बद्ध थे। दोनो 'वका' (अवस्थान) की दशा को प्राप्त हो गए।

#### कथा का भ्राधार तथा सगठन

किव 'मिसकीन' ने 'सोहनी मेयवाल' मे उसके आधार की और सकेत करते हुए कहा है कि इस कहानी का प्रचार पजावी भाषा मे था, 'किन्तु इसी काव्य के अन्त मे उसका यह भी कथन है कि यह कथा सर्वप्रथम हिन्दी-भाषा मे ही गाई गई थी। इस भाति किव ने इस काव्य के आधार की मान्यता स्वीकार की है अतः उसने पजाबी अथवा हिन्दी के कथानक से ही इसका स्रोत ग्रहण किया होगा। वास्तव मे किव अपने मुरीदो से मिलने के लिये पजाब आया-जाया करता था, अतः वह इस कथा से अपरिचित न रहा होगा। तत्पश्चात् वह भी इसके माध्यम से ही कश्मीरी भाषा मे सूफी-सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने मे सफल हुआ। "

इस प्रवन्ध-काव्य का आरम्भ किन ने हम्द, ईश्वर-वन्दना, हजरत-मुहम्मद एव उसके चार मित्रो की प्रश्नसा, शिफी उत्मन्द नवीन की महत्ता तथा पुस्तक का आधार बताने के अनन्तर किया है। प्रसगो के अनुसार इस काव्य की कथा

१. व पजाबी जबान भ्रोन्मुत बतालीफ सोहनी मेयवाल, पृ० ३।

२. छु ल्योख्मुत वख्लुक जाते पाकन, यि कोर्मुत साहिबन ग्रक कस्सग्रह मरकूम, पहन दर हिन्दी जबान दर ग्रसलुक मजूम, तियग्रय पग्रठ्यन सरासर कस्सह कोताह—वही, पृ० ४७।

३. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य—कश्मीरी जवान और शायरी, तृतीय भाग, पृ०

४. सोहनी मेयवाल, पृ० २।

५. वही, पृ०२।

६. वही, पृ०२।

७. वही, पृ०२।

द. हम्द तस खन्नलिकस यम्य दर दो आलम, जि खलकत खास कग्रीर ईजाद आलम—सोहनी मेयवाल, पृ० २।

को शीर्षको के अन्तर्गत वाट दिया गया है।

एक हदीस में विश्वित है कि खुदा ने ग्रपने स्वरूप के ग्रनुरूप ही मनुष्य की रचना की। किव 'मिमकीन' ने भी हम्द में ऐसे ही भाव-साम्य को प्रकट किया है। शावित के मार्ग का वर्णन करते हुए किव ने इस्लाम-श्रम के साधन चतुष्ट्य-सलात, जकात, सौम तथा नमाख का भी उल्लेख किया है ग्रीर इस प्रकार मिर्जा ग्राली वेग जकात देकर ही फकीरो से पुत्रोत्पत्ति का ग्राशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, सोहनी का कुम्हार पिता सदा नमाज पढता रहता है।

सभी वातों का संगठन इस काव्य में सूफी-सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है। इसमें मेयवाल प्रलौकिक साधक है किन्तु सोहनी का पित लौकिक उत्तराधिकार पूर्ण व्यक्ति है। प्रेमी मेयवाल कठिनाइयों तथा दु:खों को सहन करके ही प्रपनी प्रेमिका सोहनी को प्राप्ति की कामना करता है। इस काव्य में सयोग-श्रुगार का वर्णन कहीं भी विस्तार से नहीं हुआ है अपितु इस में वियोग ही सर्वत्र प्रधान है। यह काव्य वियोगान्त है।

इस काव्य में सखी भादि पात्र सहायक रूप में भाए है। नायक का नाम प्रचलित भाषार पर न होकर 'मोहीवाल' के स्थान पर 'मेयवाल' दिया गया है।

## विप्रलम्भ शृंगार

नायिका को ईश्वरीय सौंदर्य का प्रतीक मानकर कवि ने पूर्वानुराग की भी चर्चा की है। सावक एव साध्य, एक-दूसरे से मिलने के लिए सदा तत्पर एवं

हम्द तस खग्रलिकस यम्य दर दो ग्रालम, जि खलकत खास कग्रीर ईजाद ग्रालम—सोहनी मेयवाल, पृ० २ ।

२. रछ्वन क्याह मुफलिसन हुन्द दिल वा एहसान, बजरपग्रशी ग्रथ तस अने नेसान—वही, पृ० ३।

३ बुब्रुक कुम्यार मशगूल नमाज श्रोस, बदल वा हक सु दर श्रजजो निमाज श्रोस—सोहनी मेयवाल, पृ० १६।

४. कोरुन तग्रम्य खासग्रह पानस शक्ले सन्यास, छग्रनुन तग्रम्य रेश कग्रसित वेथि मोलुन सास—वही, पृ० ३३।

जि कौम स्वेशतस जोनुक सुदर खोर, कोरुक तस सम्रत्य कथ ग्रम्यसम्रज मुकरर मुयस्सर खान्दरक सामानह सम्ररी, करित कर है यनि वम्रलि च तैयारी—वही, पृ० २५।

६. द्रप्टब्य-वही, पृ० ३०, ३२।

७. चे योदग्र मंग्रशरोवयस यार कदीमी, मे छुम वर वग्रदह खुद मुस्तकीमी —वही, पृ० २१।

उत्सुक दिखाई देते है ग्रीर इसी कारण विप्रलम्भ शृगार के श्रन्तर्गत मेयवाल तथा सोहनी के विरह-वर्णन को प्रधानता दी गई है। सोहनी जहा श्रलीकिक सौदर्य से पूर्ण है, वहा मेयवाल भी स्वर्ग से ही पृथ्वी पर उतरा हुग्रा एक सच्चा साधक है।

इस विरह का ग्रारम्भ उस समय होता है जब नायक मेयवाल सेवक के मुख से ग्रपनी प्रेमिका सोहनी के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनता है। वृह दास स्वय भी सोहनी का दर्शन करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडा था। विरह की उत्पत्ति के ग्रनन्तर नायक मेयवाल के हृदय मे नायिका सोहनी से मिलन की इच्छा उत्पन्न होती है और यही से यह प्रयास ग्रारम्म होता है। वह किसी न किसी बहाने उससे मिलने का मार्ग खोजता ही रहता है। प्रथम-दर्शन करते ही वह भी मूर्छित होकर गिर पडता है। न ही उसे शरीर की सुघ रहती है और न ही उसे किसी प्रकार मन का धैर्य ही रहता है। प्रेमान्नि से वह ग्रत्यन्त क्षीए। एव रुग्ण बन जाता है। प्रेम की ग्रतिशयता के कारए। उसके लिए श्रावण-मास पौष-मास बन जाता है। वह प्रेमिका के विरह के कारए। ही उद्देग-पूर्ण बन जाता है।

परम्परागत वर्णन के अनुसार किन ने वैद्यो तथा औषिषयो का भी वर्णन किया है, परन्तु प्रेम-रोग मे कोई भी औषिष काम नहीं देती। इस प्रकार नायक मेयवाल का प्रेम-रोग असाध्य बन जाता है। इसी माति नायिका सोहनी भी अप्रत्याशित वियोग से दुसी होकर अपने प्रेमी को एक करुणापूर्ण पत्र मे अपनी विरह-वेदना का परिचय देती है। उस वियोग मे प्रत्येक वस्तु दुसद

१. स्व दर जिल्दे बशर जन जन्तग्रच हूर-वही, पृ० ८।

२. मुल्के ग्रास्मानग्रह वोथमुत बर जमीन भ्रोस - वही, पृ० ५।

३ सपुन मुक्ताक तस कुन लग्नोग बुछने, बयक धीदन सपुन बेहोश सरमस्त —सोहनी मेयवाल, पृ० ७।

४. वुक्कुस यामत तसुन्दुय खी विलक्श, सपुन बेहोश तामत प्योस गश —वही, पृ० ११।

जिदर्दे इश्क सपुन सस्त बेमार, ब सुर्खी रग रोव तस अगैवान श्रीस, —वही, पृ० १२।

६. तिमस अज इंग्क गोमुत श्रावनस पोह—वही, पृ० १६।

७. द्रष्टव्य-पू० २६।

नित्यम वेमारयव मज गव सुईरह, सु शीरभ्रह च्योन तिमस कम्रफी सपुन न—वही, पृ० १३।

करार छुम नह छ्यस ग्रावारग्रह, गग्रमग्र च, ग्रामारग्रह चानि वारयाह मार गमग्रच—वही, पृ० ३१।

प्रतीत होती है। उसका शरीर ग्रस्वस्थ हो जाता है तथा वह फकीरो के वस्त्र पहनती है। विरह का यह वर्णन लोक-विरोवी न होकर परम्परागत है। इसके द्वारा हृदय के महज उद्गारो का चित्रण हुआ है।

### प्रेम-तत्व तथा ग्राध्यात्मिकता

इस काव्य के प्रत्येक स्थल पर प्रेम-तत्व की अभिव्यजना हुई है। ईव्वर ने अपने सौदर्य के प्रकाशन के साथ ही ससार की उत्पत्ति की, किन्तु वही स्वय प्रेमी भी है तथा प्रेमिका भी है। ससार में व्याप्त ईश्वर का गुए। तथा सौदर्य मानव में विशेषरूप से परिलक्षित होता है। एक हदीस में यह कहा गया है कि अल्लाह ने मानव की रचना अपने सौदर्य के स्वय दर्शन के हेतु की। किव ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने प्रबन्ध-काव्य 'सोहनी मेयवाल' में कहा कि वह अल्लाह अपने सौदर्य को देखने के लिए स्वय खरीदार वन कर निकला। उसने कभी यूसुफ और कभी जुलेखा का रूप घारण किया। इस संपूर्ण ससार में उसी का सौदर्य समाया हुआ है। जगत् की उत्पत्ति प्रेम के कारण हुई तथा प्रेम की सर्वप्रथम उत्पत्ति अल्लाह के हृदय में ही उद्भूत हुई। "

इसी प्रेम ग्रीर सींदर्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। रूप ही प्रेम का जनक है ग्रीर तभी इस काव्य में मेयवाल के हृदय में रूप के गुएए-श्रवए से ही प्रेमो-त्पत्ति होती है। यह प्रेम ग्रनायास ही उत्पन्न होता है। इसके सामने साधक या प्रेमी सासारिक बन्धनों को तुच्छ समकता है क्योंकि 'प्रेम ऐसा शिकारी है जो प्रेमी को सदा वेंधता रहता है। इस्क-हकीकी के सामने इस्क मजाजी का कोई महत्व नहीं। जब साधक के हृदय में प्रेम की पीर उत्पन्न होती है, वह-ग्रपना विश्राम खो बैठता है। विरह-व्यथा के कारए। मेयवाल न किसी से

गोमुत छुम शह नशीन मानन्दे जिन्दान, यि मखमल तिकयग्रह संगीनतर जिल्दान—वही, पृ० ३१।

एकीरानग्रह लिवासुक हाल कग्ररजी, छसै वेमार गम वर विस्तरे मर्ग —वही, पृ० ३२।

३. जि जलकत खास कग्रीर ईजाद ग्रादम-वही, पृ० २।

४. छु ग्राशक पानग्रह त पानय छु माशूक—बही, पृ० २।

४. सोहनी मेयवाल, पृ० २।

६. तसुन्दी हुस्रह ससारस छि मिन्नत-वही, पृ० १०।

७. दितुन दूकान इश्कुन द्राव बाजार—वही, पृ० २।

न जोनुम जाग ह्यत छुम इश्कग्रह सैयाद—सोहनी मेथवाल, पृ० १४ ।

<sup>.</sup>ध. यि वूजित ताजरस वेताव गव दिल, गमाह दर ऐन शादी प्योस मुक्तिल —वही, पृ० ११।

वोलता है ग्रौर न ही उसके नेत्रों के सामने ग्रंपनी प्रेमिका के बिना किसी ग्रन्य का चित्र ही समुपस्थित होता है। इसी कारण वह ग्रंपने सेवक से यह प्रार्थना करता है कि वह उसे प्रेमिका तक पहुंचा दे।

प्रेमिका सोहनी की प्राप्त के लिए ही मेयवाल राजसी ठाठबाठ छोडकर साधु-वेश घारए। करता है। विरह के कारए। ही उसके नेत्रों से ग्रासुग्रों के बदले खून का दिया प्रवाहित होता है। मेयवाल ग्रंपनी प्रेमिका सोहनी के साथ जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानते हुए उसकी प्राप्ति के लिए प्रलयमय दिखाई देता है। सोहनी भी साधक के प्रति सहानुभूति रखकर वैवाहिक बन्धन के कारए। कलुषित नहीं होती वरन् पवित्रता का परिचय देकर विरह में तहपती रहती है। उसकी दुविधा तथा शका मिट जाती है तथा साधक के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए वह दृढ निश्चय एव एकनिष्ठता को ग्रंपना लेती है। एक-साथ मरन का वरए। करने के समय वे केवल एक प्रारा ग्रीर दो शरीर प्रतीत होते है। उनका द्वैतभाव मिट जाता है ग्रीर साधक फना (निर्वाग्र) होकर बका (ग्रंवस्थित) की ग्रवस्था को प्राप्त होता है। शुद्ध हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होने से ग्रात्मा-परमात्मा का मिलन सभव है। इश्क मजाजी की ग्रन्तिम सीमा ही इश्क-हकीकी है।

# रूप-सौदर्य-वर्गन

नायिका सोहनी के रूप-सौदर्य का वर्णन इस काव्य मे नख से शिख तक किया गया है। उसकी मोहो, नेत्रो, होठ, ठोडी, वक्षस्थल, भुजाधो, नामि, कमर एव पैरो मे पडे पायलो ब्रादि का वर्णन किव ने श्रह्यन्त मनोहारी ढग से

१. थबुम मिन्नत चह तस निश्न वातनावुम, मे तस दिलदारश्रह सुन्द दीदार हानुम—वही, पृं० ११।

२. उख्सानग्रह लिबासस कोरुम पार्श्रह, मौलुम् मे सास पातस गोन खारग्रह ।
—वही पृ० ३१।

३. अख्यव किन्य ताजरस पद्योक खूने दरिया-वही, पृ० १८।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० २५, ३२, ४३।

४. मरित ति श्रक श्रिक्स प्यठ के फिदा तिम्—वही, मूं० ४७।

६. बका लग्नोबनय शोक ग्रो सपुन फान—वही, पृ० ४५।

७, मजाजुक इन्तिहा वुन गम्रोयनह मोलूम, बकोले मज हकीकी गोक महरूम—वही, पृ० ४१,।

किया है। ' रूप मे वह स्वर्ग की ग्रप्सरा के समान है। ' पूर्णिमा के चन्द्र की भाति देदीप्यमान सोहनी के मस्तक का निलक डिठौने की भाति चमक रहा है। सपूर्ण ससार मे उसी का सौदर्य समाया हुग्रा है। उसके रूप की प्रज्वलित ग्राभा पर मोहित होने वाला साधक मेयवाल भ्रमर की भाति ग्रपना सर्वस्व खो बैठता है। ' उसकी प्राप्ति के लिए वह व्याकुल हो उठता है। वह केवल सोहनी के ध्यान मे ही लीन रहता है।

# १४ — चन्द्र वदन

कथा-सारांश—पट्टन नगर के हिन्दू राजा का नाम राजा रग था। विजली के समान प्रभायुक्त उसकी पुत्री चद्रवदन नख से जिख तक रूपवती थी। उसके सौदर्य का दर्शन करके ग्रन्सराए भी विमोहित होती थी। एक चित्रकार ने उसका एक सुन्दर चित्र वनाया था जिसे हाथ में जेकर वह प्रत्येक घर एव गली-कूचे में घूमता रहता था। मैयार नाम का एक सौदागर उस चित्र का दर्शन करते ही चन्द्रवदन पर ग्रासक्त होकर पृथ्वी पर मूख्ति हो, गिर पडा। चेतनता ग्राने पर उसने चित्रकार से उस युवती का पता पूछा। चित्रकार ने उसे प्रेमिका चन्द्रवदन के निवास-स्थान के विषय में सब-कुछ बताते हुए यह कहा कि वह (चित्रकार) भी उसे उस तक पहुचाने में सहायता प्रदान करेगा। मार्ग की कठिनाइयो ग्रीर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में ग्रसफल सांचकों के सम्बन्ध में भी चित्रकार ने उसे भली-भाति परिचित किया। तत्पश्चात् नायक मैयार, एव चित्रकार दोनो पट्टन नगर पहुचे जहा नायिका चन्द्रवदन मन्दिर में पूजा करने जा रही थी। सन्यासी का वेष घारण करने वाले मैयार को चद्रवदन ने यह कहकर खूब प्रता-हित किया कि एक हिन्दू तथा मुसलमान का तादात्म्य होना ग्रसम्भव-सा है। वि

१. द्रष्टव्य-सोहनी मेयवाल, पृ० ५-१०।

२. वनुन ह्योतुनस छि क्रालस खास ग्रक कूर, स्व दर जिल्दे बशर जन जन्तग्रचहूर—वही, पृ० ८।

३. इयकस प्यठ टिकह तस क्याह चरमे-नद्-दूर-वही, पृ० द।

४. दजन किम हालग्रह शमस प्यठ छु पोपुर, सु वेपरवा बहुस्न ख्वद छु मग-रूर—बही, पृ० १२।

५. चन्द्र वदन, पीर अजीज अल्लाह हक्कानी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरगज वाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

६. हिम्रन्दय दीनम्रह छस राजसम्रज कूर, छुम मम्रलि सुन्द नाव मशहूर--चन्द्रवदन, पृ० ४।

यह सुनकर प्रेम-पथ पर चलने वाले मैयार ने कहा कि 'साघना के पथ पर चलने वाले का हिन्दू ग्रथवा मुसलमान के रूप मे भेद-भाव कैसा, साघक तो केवल प्रिय से एकमेक होने की ही इच्छा रखता है। चन्द्रवदन के उपेक्षा-भाव को देखकर मैयार का हृदय टूट गया और उसने पर्वत की गुफा मे शरण ली। वहां से एक दयालू राजा मैयार को अपने नगर ले आया जहा उसकी भेट पुनः चित्रकार के माथ हुई। मैयार की सभी बातें सुन कर उस राजा ने पट्टन नगर पर ग्राकमरा किया। इस समय साथ जाने वाले प्रेमी मैयार ने पुन: मन्दिर जाती हुई चन्द्रवदन का दर्शन किया। नायक की विरह-वेदना से द्रवित चन्द्र-वदन प्रकट रूप में कठोर रही। बेचारा मैयार मिलन के भभाव के कारण परमधाम को सिधार गया । उसकी अर्थी (ताबूत) प्रेमिका के द्वार से उठाए जाने पर भी न उठी । बिना प्रेमिका का दर्शन किए वह अर्थी टस से मस न हुई। अन्त मे मैयार के शव को दर्शन देने के अनन्तर नायिका चन्द्रवदन पुन. अपने महल मे चली गई। अत मे प्रेमी मैयार के प्रेम की अतिशयता के कारण उसने भी अपने प्राणा त्याग दिए। जब अर्थी की चादर उठाई गई तो उस मे दोनो-प्रेमी तथा प्रेमिका-एक साथ कफ़न में लिपटे हुए थे। यह दृश्य देख-कर सभी उपस्थित व्यक्ति विस्मित हुए।

### कथा का बाधार तथा संगठन

इस कान्य का आधार बीजापुर के दक्षिणी किव मुकीमी द्वारा लिखित 'चन्द्रवदन व महियार' (रचनाकाल सन् १६२७ ईस्वी) प्रतीत होता है। इसमें 'लैजा-मजनू' की भाति किव ने विरह का वर्णन प्रत्यधिक किया है।

कथा का सगठन अन्य सूफी-काव्यो की भाति ही हुआ है। हिस्द, निर्गुरा ईश्वर की महिमा, एिंग्ट-रचना, निया प्रेम की महत्ता के अनन्तर ही कथा का आरम्भ हुआ है। कथानक के शीर्षक प्रसगो में बाट दिये गये हैं। इस काव्य में

१. श्रज दीन स्वीद बेगानग्रह, ने ह्योन्द नै मुसलमान-वही, पृ० ४।

२. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० ६६।

२. सर ताजग्रह नग्रोन दाव मजनून, मस्तानह बी खान जमानह—चन्द्रवदन, पृ० १।

४. वही, पृ० रे।

३. वही, पृ०२।

६. वही, पृ० २।

७. वही, पृ०२।

कोई विरोधी तत्व नहीं है तथा नायक एवं नायिका के मिलन में कोई प्रतिनायक भी बाधक नहीं है। इस में पट्टन नगर के राजा की पुत्री चद्रवदन तथा मैंयार के विरह एव जाश्वत मिलन का वर्णन है। कथा वियोगान्त है। लौकिक मिलन की ग्रंपेक्षा नायक-नायिका का ग्रंलीकिक मिलन ही किव को ग्रंभीष्ट है।

## प्रेम-पद्धति

प्रेम का धारम्भ किन ने चित्र-दर्शन से कराया है। चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर ही नायक मैयार निमुख होकर प्रेम-पथ पर श्रग्रसौर होता है। चित्र-दर्शन के धनन्तर ही साक्षात् दर्शन द्वारा नायक-नायिका एक दूसरे से मिलते है। इसमे नायिका की उपलब्धि का प्रयास नायक की धोर से होता है जो सच्चा सायक है।

#### प्रेम-तत्व

इस काव्य मे प्रेम अलौकिक और लोक बंघन से परे प्रतीत होता है। प्रेमिका के प्रेम मे नायक अपना घमं तक छोड देता है। सच्चा साधक उसकी सकुचित सीमा मे बंघना नही चाहता। नायक अपनी नायका से मिलन के लिए जीवन के प्रति मोह नही रखता अपितु निर्भीक होकर प्रत्येक कठिनाई को सहन करते हुए अग्रसर होता है।

### विप्रलम्भ शृगार

विरह के उत्पन्न होने पर मैयार अपनी प्रेमिका के अतिरिक्त किसी अन्य का चिन्तन नहीं करता। उसका विरह नायिका की उपेक्षा के कारण अधिक व्यापक वन जाता है। नायक वार-वार नायिका का आचल पकड़ने का प्रयत्न

यस सोज इश्कुन दिलस, सुइ वाति यत मिजिलस, जायाह अप्रनग्रह गग्रफिलन, इश्कस कन्नोत सना पलन—वही, पृ० १६।

<sup>.</sup> गव याम तस जेरे नजर, तस्वीर भ्रान माह पेकर, वर खाक ध्यव खसग्रह च्वेग, ग्रज जरुम जानानह दिलरेश—वही, पृ० ४।

उ. भेय रग्रोय लग्नोब नेव नामुक, लग्नोग जोश तस राम रामुक-वही, पृ० ५।

४. दश्रोप श्राशकन तस ऐ यार, नग्नोन हाव पनुन दीदार, कड़ खजर दिल-वरानह, वर खजर दीवानह।—वही, पृ० १०।

५. हियेंजयानि वलुथम माये, दीन त्रोवुम चानि माये—वही, पृ० १०।

६. दर राह सूरत वन्दर, गग्नय कुन्तह कम कम गन्दर, गग्नमग्रस्य छि ग्रज वादि वेदाद, चेय ही कग्रत्याह वर्वाद ।—वही, पु० ४।

७. वूजित वस्रोद मियारन, लग्नोग खूने जिगर हास्न वही, पृ० ५।

करता है। किन्तु वह द्रवीमूत होकर भी प्रकट रूप में कोई सहानुभूति नहीं दिखलाती। बेचारा विरही नायक बीमार पड़ जाता है। नायक के परम धाम सिघारे जाने पर नायिका भी विरहावस्था के कारण प्राण त्याग देती है। दोनो लैला मजनू की भाति एक-साथ पारलोकिक मिलन में वध जाते है:

इश्कुन वियोनग्र छुइ माने, लग्नल तह मजनू जाने। १ (प्रेम का ग्रर्थ कुछ ग्रौर ही है जिसे केवल लैला-मजनू ही जान सकते हैं।) इस काव्य में सयोग का वर्णन कही भी नहीं हुग्रा है।

### ईश्वरोन्मुख प्रेम

नायिका का सौदर्य ही ईश्वर का नूर है जिससे विभोहित होकंर नायक मैयार उपलब्ध करने का प्रयत्न करता है। वह सन्यासी बनकर ही उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है क्योंकि प्रेम-कथा का पथिक जाति ग्रथवा वगंभेद की उलक्षनों में नहीं पडता। सच्चा साधक ही ईश्वर-दर्शन करने में सफल होता है।

### १४-मुमताज बेनजीर

, कथा-सारांश—भारत मे बुलन्द इकबाल नामक किसी राजा के सात पुत्र थे जिस मे से मुमताज अत्यन्त सुन्दर, सुशील, शालीन तथा दूरदर्शी था। अपने अन्य छ. भाइयो की भाति वह विवाहित नहीं था। सर्वप्रथम उसने अदितीय सुन्दरी बेनजीर का गुरा-श्रवरा किया और तत्पश्चात् उसके चित्र का दर्शन करते ही वह उद्दिगन

लारान दर बुतखानह, म्यार श्रोस दिल खस्तह, दामान रोटुन तसित, काय माहे हिमायू फर—वही, पृ० क।

२. बे मार बेकस तग्रह मुजितर, ग्रादाय तग्रम्यसग्रज बुछतग्रह —चन्द्रवदन, पृ० १।

३. सरग्रह कर हर मोख हर छुय, गग्नोर मोख परमीश्वर छुय-वही, पृ० ३।

४. सन्यास बुदास छुत कर, रिन्दानह छुस इश्कह कग्राफर, अज दीन ख्वोद बेगानह, नै हियोन्द नै मुसलमान—वही, पृ० ५।

५. चन्द्रवदन तग्रह मैयार, खुसपभदश्रह दर ग्रक कफन, चीदग्रह यक रुह व दो तन, ग्रिक शरि फम्रोलिमग्रत्य जग्रह गुल—वही, पृ० १५।

६. मुमताज बेनजीर, पीर म्रजीज अल्लाह हक्कानी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रण्वीरगंज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर। प्रकाशन-स्थान, नूर मुहम्मदी प्रेस व कोहेनूर प्रेस, प्रमीराकदल, श्रीनगर, सन् १३७ं६ हि०, प्रति प्रयुक्त।

'महामुन्दर परी, राजारानी तथा जहावानो' के प्रति ग्रामक्त होता है। उपनायक दमसाज तथा मिहिर ग्रगेज साक्षात् दर्जन द्वारा ही एक दूसरे के प्रति ग्राकिषत होते है।

#### प्रेम-तत्व

ग्रन्थ सूफी-किवयों की भांति किव ने इश्क-मजाजी की ग्रपेक्षा इञ्क-हिकी को साधक के लिए परमोपयोगी माना है। इश्क-हिकी से ही ईश्वर-मिलन (वस्ल) सभव हो सकता है। साधक का हृदय प्रेमाग्नि से जलने के समय विरह से घनीभूत हो उठता है। साधक ग्रपने वस्त्रों को फाड डालता है तथा विरह के उन्माद से उद्विग्न हो उठता है। मार्ग की किठनाइयों की परवाह न करते हुए वह ग्रपने प्रिय की तलाश में ग्राग बढ़कर जल-स्थल को एक कर देता है। सासारिक प्रलोमनों को छोड़कर वह जोगी का वेश घारण कर लेता है। क्यों कि प्रेम का चुमा तीर उसे विकल कर देता है। मार्ग की किठनाइयों को मेलने वाला मुमताज ग्रपनी प्रेमिका वेनजीर से मिलन के लिए यथासम्भव प्रयत्न करके श्रपनी एकनिष्ठता का परिचय देता है। वस्ल के लिए वह ग्रपनी प्रेमिका की प्रत्येक घर्त पूरी करने के लिए तन-मन की बाजी लगा देता है। कभी उसका

--- बही, पृ० ११।

७. दांह अर्कि शाहजादन बोबनस हाल, मे इक्किन तीरनम्रय कथ्रोर सीनह गरवाल-वही, पृ० ८।

गवयाम दो-चार दम्रोन निगारन, नियुव सब व करार शौक नारन।
 —मुमताज वेनजीर, पृ० ७२।

२ सनी ना सोज सौदग्रई मज्याजी, वनी नाता हकीकत कारसम्रजी-वही, पृ०४।

टझोलुक यचकाल योदवी दूरिस्क रख, लझोबुक झाखिर वसालिकि पूरिस्क गज—वही, पृ० २५२।

४. तचरम्र नारम्र फराकन तेज कोरनस, ग्रसर इक्कुन मचर भ्रगेज कोननस —वही, पृ० ६।

५. फरारी दर्दे यार वेकरारी, डम्रोलुस भाराम व ग्राव व खाव व राहत,

× × ×

गरेवान शकेवस पारम्रह पारम्रह, करान गव नालम्रह हर सो वाल यारस।

६ लिवामे फकर पोशद साहवे ताज, दोपुन दर जीक दिलवर वस मे दर खोर, —वही, पृ० ६।

वजग्रहिर मग्रस वसलग्रच इन्तेजग्ररी,
 तवय ग्रामादग्रह गव शहजादग्रह मुमताज,
 वनाजी दिलस्वग्रई ग्रोस जानवाज,
 वराये गर्न सग्रनी श्रोस वेताव।—मुमताज वेनजीर, पृ० ६६।

साथी छूट जाता है' श्रीर कभी उसे देवों की सहायता लेनी पडती है। मिजलों को पार करके ही सावक मुमताज पूर्णता की श्रीर श्रग्रसर होता है।

जहां सौंदर्य है वही प्रेम है, देवी विभूति प्रेम का ग्राघार लेकर ही साघक उस साध्य से ग्रपनी ग्रिभन्नता मानकर उसके साथ वस्ल प्राप्त करना चाहता है। गुरु की कृपा से ही साघक शरीयत, तरीकत, मारिफत ग्रादि ग्रवस्थाओं को पार करके हकीकत की सिद्धीवस्था को प्राप्त करता है। मुमताज प्रेम की सफलता के लिए ही घैंगे एव दृढ निश्चय का परिचय देता है। लक्ष्य के दूर होने पर भी प्राप्ति का दृढ-निश्चय उसे उत्साही बना देता है। तदनन्तर विवाह के रूप मे 'वस्ल' (ईश्वर-मिलन) की प्राप्ति होती है।

### विप्रलम्भ शृंगार

प्रत्य सूफी-प्रेमास्थानों की भाति इस में नायक-नायिका के विप्रलम्भ की प्रधानता है। प्रास्तिक कथाओं में भी इसका समावेश है। नाम एवं गुरा-श्रवरा के प्रनन्तर नायिका वेनजीर के चित्र का दर्शन करते ही नायक मुमताज के हृदय में वस्ल की प्रभिलाषा के साथ ही विरहागिन उत्पन्न होती है। वह प्रपनी प्रेमिका के विरह में अपना हृदय खो बैठता है। बेंनजीर के दर्शन के प्रनन्तर उसके शर्तों को सुनकर वह और भी उद्धिग्न हो उठता है किन्तु वस्ल के सामने उन्हें तुच्छ मानता है। वह प्रपनी प्रेमिका से पृथक्तव तथा विरह को प्रपने जीवन का काल मानता है। प्रेमिका के इस बिछुड़ने के कारण वह ग्रांसुग्रों के बदले खून बहाता है। नायक द्वारा प्रथम शर्ते की पूर्ति किए जाने के समय वह ग्रत्यन्त होतो है। नायक द्वारा प्रथम शर्ते की पूर्ति किए जाने के समय वह ग्रत्यन्त

१. द्रष्टव्य- वही, पृ० १४।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० १५।

३ सुइ रहेबर मुयबर शरीयत, सुइ मुनफहर मुयशर तरीकत, सुइ वागे हकीकतुक कुनुय गुल, याने बजहा सु शेख फी-उल्कल— वही, पृ० ७०

अ. खयमली गम्रय मैं वंस्लुक च्यवान जाम—वही, पृ० २५१।

५. पूरअह म्बोख यनअह नश्रोव रख हश्रवित मे न्यूनम चूरि दिल, दूरिह थोव-नम शोरअह पानअह दूरिक शाजार ति।—मुमताज बेनजीर, पृ० १२।

६. हरित प्यम्रमध्रह तम्रह मरित गच्छग्रह दर फराकत-वही, पृ० २०।,

७. स्यठाह यलि आशकन कग्रर ग्रजजोजारी, नवानग्ररी होरुन क्याह खून जग्ररी—वही, पृ० २१।

#### चिन्तित हो उठती है:

प्यम्रमभ्रच दर ताव व तव वा चन्म तुर भ्राव, गम्रमभ्रच दरमान्दभ्रह मुजितर वेखोर व खाव।

(वह विरह के कारण व्याकुल होकर नेत्रों के निलय में नीर 'खिपाये वैठी थी। वह चिन्तित एव दुखी थी। निराश्रित होने के कारण वह स्वप्नों के ससार में खो गई।)

विरहाग्नि को हृदय मे घारण करके मुमताज शर्तों की पूर्ति के लिये निकल पडता है। वह मार्ग की कठिनाइयों तथा प्रिय की स्मृति में कई बार मूखित भी हो जाता है। इतना होने पर भी वह सच्चे साधक की भाति साहस नहीं खो बैठता।

#### संयोग-श्रृंगार

इस सूफी-प्रेमाख्यान मे सयोग का चित्रण आधिकारिक कथा तथा प्रासगिक कथाओं में भी हुआ है। वासनात्मक प्रियं की अपेक्षा निर्मल, पवित्र, शाहवतं एवं दृढ प्रेम को ही उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। इस्त अफरोज वासनात्मक प्रेम के पवचाताप की अग्नि में जलकर ही आत्महत्या करती है। मुमताज तथा वेनजीर का सयोग-श्रुगार अत्यत सयमित, जालीन तथा पवित्र है। महासुन्दर प्ररी और नायक का सयोग-श्रुगार भी उच्च एवं अलौकिक है।

काव्य के अन्त मे नायक मुमताज तथा नायिका बेनजीर का मिलन वस्ल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है:

१ वही, पृ० २६।

२ वराहे इन्क वम्रजी द्राव मुमताज, फराकुक साज व सामान ह्यत गुमनाम्
—मुमताज वेनजीर, पृ० ३०।

३ दिल वेसार हात प्योमुत सु वेहोश, गुले रुखसार गोमुत जैफरान पोश —वही, पृ० ३१।

४ व इब्के शहवती युस ग्रासि मुरदार, सु खूनरेजी करान छुय ग्राखिरकार —वही, पृ० ४९।

५ द्रप्टव्य--वही, पृ० ५२।

६. स्त्रखन ना गुफ्ती रम्रोट ग्रस्मतुक पास—वही, पृ० २४२।

ध ग्रचनी स्त्रोश्नसीवी ग्रायि दरकार,
 चग्रह वग्रचग्रक स्त्रोश नसीवस ग्राखिरकार—वही, पृ० ६२।

वली दर तुमतराक इखरतग्ररी, बजग्रहिर ग्रास वस्लग्रच तैयग्ररी।

(वास्तव मे वियोग का सारा समय प्रकट रूप मे वस्ल की प्रतीक्षा का ही एक ग्राघार था।)

### ईश्वरोन्मुख प्रेम

प्रेमिका बेनजीर के आकर्षक सौदर्य के प्रति आकर्षिक होने वाले साधक को वस्ल के लिये तलवार की घार पर चलना पढता है। प्रेम-साधना मे अपरिपक्व साधक को उसके दर्शन दुर्लम हैं। जिस साधक पर उसकी कृपा होती है उसी के लोक-परलोक के सभी दु.ख मिट जाते है। उसके अलौकिक प्रेम को हृदय मे घारण करने वाला साधक कभी भी भूलता भटकता नहीं। उसके लिये इक्क मजाजी तुच्छ है। गुरु की कृपा द्वारा ही उस परमसत्ता से एकमेव सभव है। इसी कारण उसकी सौदर्यमयी सत्ता की प्राप्ति के लिये साधक मुमताज कठिनाइयो को पार करके अग्रसर होता है।

### रूप-सौन्दर्य वर्गान

इस काव्य मे रानी बेनजीर के रूप-वर्णन के ग्रतिरिक्त प्रासिणक कथाशों के अन्तर्गत ग्राने वाली उप-नायिकाओं के सौदर्य का भी वर्णन हुआ है। 'रानी बेनजीर के सौदर्य का वर्णन परम्परागत ग्राघार पर नख मे शिख तक हुआ है।' सौदर्य मे अनुपमेय होने के कारण ही वह बेनजीर है और उसके सौदर्य पर सहस्रो प्रेमी मोहित हो चुके हैं।" मुमताज ही इस सौदर्य की प्राप्ति का सच्चा साधक है। वह भी अपूर्व सौदर्य से युक्त है और तभी महासुन्दर परी उस पर

१. मुमताज बेनजीर, पृ० २५१।

२. वली दुशवारतर छुड वस्ल ग्रान थार, तमी कग्ररमग्रत्यछि ग्रज ताम सासग्रह बग्रद्य मार--- मुमताज बेनजीर, पृ० १०।

३. चे वस्लुक छुइ स्थाल खाम दर दिल,

यि मतलब जाह मे निश्चि सपनी न हम्रसिल-वही, पृ० २०।

४ यमिस प्यठ फजल खास बग्ररी, तिमस दम्रोन श्रालमन गम कासि सभरी —वही, पृ० २३।

प्रत्वे प्रत्य क्रि, पृ० ७१, ६५, १२० ।

६. द्रप्टव्य-वही, पृ० ६, १०।

७. तमी कग्ररमग्रत्य छि अज ताम सास बग्रद्य मार-वही, पृ० १०।

हो उठा। प्रेमाग्नि से उत्पन्न विरह के कार्या उसका शरीर केसर की भाति पीला पड़ गया । अपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए वह मार्ग की कठिनाइयो से अविच-लित होकर गांवी, नगरो, मरुस्थलो तथा नदियो आदि को पार करता हुआ आगे वढा। एक बार नदी को पार करते हुए प्रतिकूल वायु के कारए। नौका के खडित हो जाने पर उसका साथी वर्जार पृत्र दमसाज उससे विछड गया। वे दोनो पृयक्-पृथक् स्थानों पर पहुच गए। मुमताज ने तट पर पहुचकर एक सुन्दर उद्धान के मध्य बने भवन में किसी श्रीढ पुरुष के दशैन किए जिसका नाम जैन-उल-ग्राब्शेन था। वह देवो का पीर था। उसने मुमताज की सहायता की भीर उसे प्रेमिका वेनजीर के नगर में पहुंचा दिया। प्रथम दर्शन मे ही नायक मुमताज तथा नायिका बेनजीर एक-दूसरे पर ग्रासक्त हुए। नायिका बेनजीर ने वस्ल (ईश्वर मिलन) से पूर्व उसे पांच शतें पूरी करने की बात कह दी जिनकी पूर्ति के बिना उन दोनों का विवाह (शाश्वत मिलन) ग्रसम्भव था। प्रेमी मुमताज नायिका येनजीर द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शर्त पूरी करने के लिए तैयार हुमा। पहली गर्त नर्तकी महासुन्दर परी को प्राप्त करने की थी। दूसरी गर्त यह थी कि राजारानी के साथ उसकी सुन्दर पालकी को हस्तगत किया जाय। तीसरी शर्त यह थी कि जहावानों की प्राप्ति के साथ उसका मनमोहक पलग भी साथ लाया जाए। चौथी शर्त यह थी कि खुर्शीद परी का सुन्दर तम्बू ग्रिविकृत किया जाए तथा पाचवी शत यह थी कि किसी देव द्वारा बन्दिनी बनाई गई उसकी मासी रानी चन्द्र को मुक्त किया जाय।

विरहाग्नि से संतप्त मुमताज इन शतों की पूर्ति के लिए मार्ग की कठिनाइयों को सहन करता हुआ आगे बढा। साधना-पथ पर अग्रसर होते हुए सर्वप्रथम वह बहुत-सी कठिनाइयों को मेलने के अनन्तर गधवं सेन की पुत्री महासुन्दर परी के बास पहुचा। वह प्रथम-दर्शन में ही मुमताज पर आसक्त हुई। अपने प्रेम के इस रहस्य को छिपाकर वह इन्द्र के पास नृत्य तथा गान के लिए जाती रही। महा-सुन्दर परी की सखी रूज अफरोज भी मुमताज के सौदर्य पर मोहित हुई और उसने उसे वासनात्मक प्रेम के लिए प्रेरित करना चाहा किन्तु अपने अमीब्ट में असफल होकर उसने आत्महत्या की। जब इन्द्र तथा गधवंसेन को नायक मुमताज तथा महासुन्दर परी के पारस्परिक प्रेम की रहस्य-भावना का पता चला, उन्होंने दोनों के विवाह की आज्ञा दी। पहली मजिल प्राप्त कर मुमताज को आज्ञा वघ गई और वह महासुन्दर परी को रानी बैनज़ीर के पास ले आया।

उघर से वजीर पुत्र दमसाज भी नौका दुर्घटना के ग्रनन्तर एक ऐसे स्थान पर पहुचा था जहा वजीर वस्तियार की पुत्री मिहिर ग्रगेज का साक्षात्-दर्शन करके वह उसके श्रेम-पाण में वध गया था। भ्रपनी वीरता के ग्राघार पर ही उसका विवाह मिहिर अगेज के साथ हुआ। उघर से मुमताज भी दूसरी शर्त की पूर्ति के लिए राजारानी के पास पहुचा। वे भी साक्षात्-दर्शन से एक-दूसरे के प्रति आकि हए। विरहानुभूति के अनन्तर उन दोनों का विवाह हुआ, अतः दूसरी मिजल पार करके नायक मुमताज राजारानी को पालकी-समेत नायिका बेनजीर के पास ले आया। इसी भाति वह जहाबानो-सिहत उसका पलग तथा खुर्जीद-सिहत उसका तम्बू भी हस्तगत करने मे सफल हुआ। देव के चगुल से भी उसने रानी चन्द्र को छुडाया और अन्त मे मुमताज एव बेनजीर दोनो विवाह के इप मे वस्ल प्राप्त करने मे सफल हुए।

#### कथा का ग्राघार तथा संगठन

हक्कानी के काव्य 'मुमताज-बेनजीर' का ग्राधार एक ऐसी कृथा है जिसे पहले भारत के इतिहासकारों में विणित किया था। इस ग्राधार पर इस काव्य का कथानक ऐतिहासिक है किन्तु किन की मौलिक उद्भावनाग्नों तथा सूफी-सिद्धान्तों के परिपालन के कारण इस में कई काल्पनिक जासिंगक कथाश्रों को भी स्थान दिया गया है। इतिहास तथा कल्पना के समन्वय के कारण यह काव्य अत्यन्त सरस बन पड़ा है। इस काव्य में हरियाणा के हिसार नगर की चर्ची हुई हैं तथा भारत की भी प्रशसा की गई है।

इस बृहत् आकार वाले प्रबन्धकाव्य के छः भाग है, जिनका सीधा सम्बन्ध नायक मुमताज तथा उसकी प्रेमिका बेनजीर के साथ है। ये छः भाग उन छ मिजलों के प्रतीक है जिन्हें साधक को ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए पार करना पडता है। प्रत्येक भाग की ग्रपनी-श्रपनी विशेषता है। किव का स्वयं कथन है कि पहला रहस्य भाग, दूसरा प्रायश्चित भाग, तीसरा वृतान्त

१. वलो हा बज्मे इश्कह नव नियाजग्रह, वनै इश्कुक फसानह ताजह ताजह, यि वीरीन किस्सह नव शीरी जबानो, महकक हिन्द क्यव तग्ररीख दानग्रव — मुमताज बेनजीर, पृ० ।

२. वर गर्दं हिसार गव करान गत, किन ग्रासग्र दजान न्रोंठ त पत —वही, पृ० ८०।

रे. हिन्दस मे वतन बजाह इजलाल, शाहस छि दपान बुलन्द इकवाल' —वही, पृ० ६०।

४ द्रव्टव्य मुमताज बेनजीर, प्रथम भाग, पृ० १-६६ । द्वितीय भाग, पृ० ६९-१११ । तृतीय भाग, पृ० ११२-१३४ । चतुर्थ भाग, पृ० १३६-१६४ । पचम भाग, पृ० १६६-२३४ । बहु भाग, पृ० २३६-२४४ ।

भाग, चीथा एकान्त भाग, पाचवा सम्बन्ध भाग तथा छठा ईन्वर-मिलन भाग है। प्रथम-भाग में किव ने कथारम्भ से पूर्व विनय, नात, हजरत मुहम्मद की प्रश्ना, अभीर कबीर सैयद अली हमदानी की सर्वश्रेष्ठता, इक्क हकीकी की मिहमा तथा 'वस्ल' की अनिवार्यता" पर प्रकाश डाला गया है। इस भाग में मुमताज वेनजीर मिलन, मुमताज-महासुन्दर परी-विवाह तथा वेनजीर के पाम महासुन्दर परी-आगमन का वर्णन है। वासनात्मक प्रेम के प्रयास में असफल एज अफरोज की आत्महत्या का मामिक चित्रण भी इस भाग में हुआ है। दूसरे भाग में कथारम्भ प्रभु-प्रार्थना, सृष्टि-रचना एवं उसका विलय, रूसल की महत्ता, जरीयत-तरीकत, हकीकत के पथ-प्रदर्शक पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी की प्रशसा के वाद हुआ है। इस भाग में वजीर पुत्र दमसाज का मिहिर अगेज के साथ तथा मुमताज का राजारानी के साथ विवाह होने का वर्णन है। तीसरे भाग की कथा का आरम्भ प्रभु-महिमा तथा हजरत मुहम्मद एवं उसके चार मित्रों की प्रशसा की कमनतर ही होता है। इस भाग

१. ग्वोड्डक हिस्सह छु दर अफसानये राज, महासुन्दर परी माजूक इन्द्राज, दोम हिस्सह जि मिहिर अगेज दमसाज, मुस्कातग्रह गुहर हाये मानी, जि तब्त जर तब्बत राजरग्रनी, छु त्रेयिमस मज जहान वानोयुन्द हाल, जाजनाईस ता गहजादह ग्रहवाल, छु त्र्रिम हिस्सह बरज्यस खिलत, मुग्रलक खानये खुर्जीद तलग्रत, जि रग्रनी चन्द्र छुय पग्रचिम रिसालह, सग्रह मल्कये वे नजीरस मासि खालह, शेयिम हिस्सह परक दर असल ऐन राज, ग्रजाम शराइत वस्ल मुमताज, शमूचे तब्त रानी सहर एजाज, —मुमताज वेनजीर, पृ० ४।

२. द्रष्टव्य-मुमताज वेनजीर, पृ० २।

३. द्रप्टव्य-वही, पृ० २।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० २।

४. द्रप्टब्य—वही, पृ० ३ ।

६. द्रप्टब्य-वही, पृ०४।

७. द्रप्टव्य-वही, पृ० ४।

इप्टब्य—वही, पृ० ६१।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६६।

१०. द्राटव्य-वही, पृ० ६६।

११. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७०।

१२. इप्टब्य-वही, पृ०११२।

१२. इप्टब्य-वही, पृ० ११२।

मे मुमताज तथा जहाबानो का विवाह सम्पन्न कराया गया है। चौथे भाग की कथा का भारम्भ भी इसी प्रकार प्रमु-महिमा उसके नूर तथा नात के पश्चात् हुग्रा है। पचम भाग की कथा नात, मखद्म सुल्तान शेख हम्जा की महिमा तथा ईश्वर के नूर के वर्शन के अनन्तर हुग्रा है। छठे भाग मे मुमताज एव वेनजीर के विवाह अथवा वस्ल (ईश्वर मिलन) का वर्शन हुग्रा है।

इस प्रवन्धकाव्य के प्रत्येक भाग के प्रसगो को शीर्षकों के अन्तर्गत बाट दिया गया है। इसमे स्थान-स्थान पर गजलों का समावेश हुआ है। युद्धों का वर्णन भी कही-कही हुआ है। कथा सयोगान्त है।

#### प्रेम-पद्धति

इस प्रबन्धकाव्य की ग्राधिकारिक कथा मुमताज तथा वेनजीर के मिलन से सम्बन्ध रखती है जिस में नायक मुमताज गुरा-श्रवरा के ग्रनन्तर ही चिश्र-दर्शन द्वारा नायिका बेनजीर पर मोहित होता है। " मुमताज के हृदय मे यथारूप चिन्ता, ग्रीभलाषा, उन्माद तथा उद्देग का जन्म होता है। कठिनाइयो को पार" करके ही वह धपनी प्रेमिका बेनजीर के साक्षात्-दर्शन करने में सफल होता है। " शेष कथा मागो की प्रासगिक कथाग्रो मे भी नायक मुमताज ग्रन्थ उप-नायकाग्रो

१. ब्रष्टव्य-मुमताज बेनजीर, पृ० १३६।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० १३६।

३. द्रष्टन्य-वही, पृ० १३६।

४. द्रष्टव्य--वही, पु० १३६।

५. द्रव्टव्य-वही, प्० १३६।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० १६७।

७. द्रष्टव्य-वही, पृ० २६, ४६, ७४, ६२, १३६, १५७।

द्रष्टव्य—वही, पृ० १४३-१४७, २१६-२२४।

यनग्र बूजुम कग्रनग्र माशूक सुन्द नाव, तग्रनग्र वोतुम जि ग्राह स्वीद
 करान वाव।—वही, पृ० ८।

भुशाहदह भ्राशकन यिल कभ्रोर सु तस्वीर, निगारीन सूरत खुर्शीद तनवीर, सपुन बेहोश डीशित सूरते यार, परी रुखसारनम्रय कभ्रोर नक्शे दीवार!
 नहीं, पृ० ११।

११. दोहस रातस पकान ग्रोस ग्रक जहाजाह, बुछान ग्रास्य मोजे दरिया ताजह ताजह—वही, पृ० १३।

बयक दीदन बुक्कस दिल मार इश्कन, करस दर सीनग्रह मजिल नार इश्कन—वही, पृ० २१।

ग्रासक्त होती है। ' उसे मुमताज 'नूर ग्रली नूर' रूप मे प्रतिभासित होता है। उसकी सखी रूज ग्रफरोज भी मुमताज के ग्रलीकिक रूप को देखकर उस पर विमोहित होती है किन्तु उसकी ग्रासक्ति ग्रलीकिक न होकर लौकिक है।

# १६--यूसुफ जुलेखा

कथा-सारांका—हजरत याकूब के बारह पुत्रों में से ग्रलीकिक सौदर्यशाली यूसुफ एक था। वाल्यकाल में ही माता के काल-कविलत हो जाने के कारण वह अपने पिता का अत्यन्त प्रिय पुत्र बना जिसे देखकर उसके अन्य ग्यारह सौतेले भाई जलने लगे। यूसुफ का पालन-पोषण उसकी फूफी ने अपने घर ले जाकर किया और पिता याकूब उसके वियोग के कारण सदा तडपता रहता। पिता ने यूसुफ को फूफी के घर से बुलवाया। उसके दर्शन-मात्र से ही वह प्रफुल्लित हो उठा। अपने सौदर्य के कारण ही यूसुफ सारे ससार में प्रसिद्ध हो गया।

परिचय देश के राजा तैमूस की पुत्री का नाम जुलेखा था। सौदर्य में यहितीय वह वाला स्वर्ग की अप्सरा जैसी प्रतीत होती थी, सात वर्ष की आयु में ही उसने लगातार तीन रात स्वप्न में यूसुफ के दर्शन किए। तीसरी रात को स्वप्न देखते हुए उसने अपने प्रेमी से उसका पता पूछा। उसे यह जात हुआ कि वह मिस्र के राजा का वजीर अजीज है। जुलेखा ने अपने पिता से स्व-प्रेम का रहस्योद्घाटन किया और तत्पश्चात् प्रेमी से मिलने के लियें मिस्र की और आई। वजीर का दर्शन करते ही उसके नेत्रों से आसुओं के बदले रक्त की बूदें गिरने लगी। इस मृगतृष्णा की अतृप्त वितृष्णा से उसका हृदय चिन्ताकुल हो उठा। यह वह युवक नहीं या जिसका दर्शन उसने स्वप्न में किया था। अजीज की पत्नी के रूप में वैवाहिक वन्धन निभाते हुए उसे मिस्र में ही रहना पडा। इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हुए किन्तु अपने प्रेमी यूसुफ के अभाव में उसे सम्पूर्ण प्रकृति नीरस दिखाई देती थी।

एक रात यूसुफ ने स्वप्न मे ग्यारह तारको के साथ सूर्य तथा चद्रमा को अपने प्रति अभिवादन करते देखा । उसने अपने पिता को इस रहस्य से परिचित

सपुन वर सूरते ग्रसल सु मुमताज, परी शैदा तिमस गग्रिय डेशवुनवृय--मुमताज वेनजीर, पृ० ३३।

र तिथुय चम्रह ति छुक मे निश नूर मली नूर-वही, पृ० ५६।

र. यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', सरावली, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखवीरगज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त।

किया किन्तु अपने सौतेले भाइयो से इसे गुप्त रखा। सौतेले भाइयो ने यह रहस्य किसी न किसी रूप मे जान लेने पर यूसुफ को मारने की युक्तिया सोची। मरुस्थल में ले जाकर वे उसे अन्धकूप मे गिराकर घर लौटे। उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि उसे मेडिया खा गया। पिता याकूब शोकाकुल होकर रोते-रोते अन्धा हो गया।

मरुस्थल से जाने वाले एक कारवा के सौदागर के आदिमियों ने यूसुफ को ग्रन्थकूप से बाहर निकाला । सौतेले माइयो ने तत्काल वहा पहुचकर यूसुफ को अपना दास बताते हुए सौदागर के हाथ बेचा। कारवा के साथ यूसुफ मिश्र पहुचा जहा जुलेखा के कथनानुसार उसे खरीदा गया थीर वह दास बनकर वजीर भजीज के घर रहा। अपने प्रेमी का दर्शन करके जुलेखा अत्यन्त प्रसन्न हुई। स्वामी-भक्त तथा प्रभु-भक्त यूसुक ने वहा रहकर अपनी सच्चरित्रता एव पवित्रता का परिचय दिया। जुलेखा ने एक बार प्रेम की ग्रतिशयता के कारण भागते हुए यूसुफ का कुर्ता पीछे से पकडा जी फट गया। निर्दोष यूसुफ की ही जुलेखा के कथन पर अजीज ने दोषी ठहराया किन्तु नगर-भर मे जुलेखा की ही अपकीति फैल गई। जुलेखा ने अपने आपको युक्तिपूर्वक निर्दोष सिद्ध करने के लिये उन नारियो को बुलवाकर काटने के लिये कुछ फल दिये। यूसुफ के सौदर्य के वशीभूत उन नारियों ने अपने ही हाथ छुरी से काट डाले। इस प्रकार अपने आपको निर्दोष सिद्ध करके जुलेखा ने अपकीर्त्ति से बचने का प्रयत्न किया। बेचारा यूसुफ कारागार मे डाल दिया गया। जुलेखा प्रति रात्रि को उसे वहा मिलने जाती। अपनी प्रेम-विह्वलता का वरदान वह सदा उसके सामने किया करती थी।

कारागार में यूसुफ ने दो कैदियों को स्वप्त-फल बता दिया उसके स्वप्त-फल की मिविष्यवाणी के अनुरूप ही एक कैदी राजा का कृपा-पात्र बना और दूसरा काल-कवित हुआ। राजा ने भी एक बार स्वप्त देखा, इसिलये कृपा-पात्र बने कैदी के कथानुसार यूसुफ को उसका फल बताने के लिये बुलवाया गया। यूसुफ के कथनानुसार ही उस नगर में पहले सात वर्ष अन्त का पर्याप्त उत्पादन हुआ और बाद के सात वर्षों में सूखा पडा। राजा ने उस स्वप्तफल को सुनकर यूसुफ के कहने पर ही प्रथम सात वर्षों में उत्पन्त हुए अन्त को दुर्भिक्ष के सात वर्षों के लिये भण्डारों में मुरक्षित रखा था। उसकी भविष्यवाणी को शतश सिद्ध देखने वाले राजा ने यूसुफ को राज्य का उत्तराधिकार सौप दिया। इसी बीच वजीर अजीज की भी मृत्यु हुई। यूसुफ के समय दुर्भिक्ष के दिनों में लोगों को किसी भी प्रकार का दु ख अनुभव नहीं हुआ।

जुलेखा वियोगाग्नि से विह्वल हो रही थी। प्रिय की प्राप्ति के लिये पूज्य

मूर्ति को भी उसने ग्रपनी ग्रसफलता के परिगाम स्वरूप तोड़ डाला। दीवानी होकर वह इघर-उघर घूमने लगी। विरह के कारण वह वृद्धा भी बन गई। जब यूमुफ के साथ उसका साक्षात्कार हुगा, वह पुन सौदर्य को प्राप्त करके युवती वन गई। दोनो विवाह-बंघन मे वघ गए।

दुर्भिक्ष के दिनों में वहा आए हुए माइयों को उसने काफी अनाज दिया। अपने पिता याकूव को एक वस्त्र भिजाकर उसने उसे पुनः नयन-ज्योति प्राप्त करवाई। यूसुफ का पता पाकर जब उसका पिता याकूब ऊट पर बैठकर उससे मिलने मिस्र आया, उस समय मार्ग में ही उसकी इहलोक लीला समाप्त हुई। उसके स्वागत को निकला यूसुफ भी पिता के शोक से खिन्न होकर परमधाम को सिघार गया। जुलेखा का भी अपने प्रिय के वियोग में कवर पर पहुचकर प्राण्नत हो गया।

#### कथा का भ्राधार तथा संगठन

इस काव्य के चार आधार हैं:

१-- कुरान मे विरात कथा,

र---जामी की यूसुफ-जुलेखा,

३--गामी की यूसुफ-जुलेखा तथा

४-कश्मीर मे प्रचलित कथा।

### १--कुरान में विश्ति कथा

कुरान की 'सूरए यूसफ मक्की रुकू' १२ आयत १११ के अनुसार इस काव्य मे प्रारम्भ से लेकर याकूब की नेत्र-ज्योति की प्राप्ति तक की कथा एक जैसी है। किव ने अपनी मौलिक उद्भावना के आधार पर 'यूसुफ जुलेखा' मे कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया है, जो कुरान में विग्ति नहीं है। इस में जुलेखा के जिस स्वप्न,' नखिनख, यौवन, विरह, अजीज के साथ उसका विवाह, सौदर्य-हीनता तथा गाईस्थ्य-जीवन की साकी प्रस्तुत की गई है, वह कुरान में नहीं

१ द्रप्टव्य-यूसुफ जुलेखा, पृ० १२-१८।

२. द्रप्टव्य-वही, पृ० १०-११। ३. द्रप्टव्य-वही, पृ० १२।

४. द्रप्टव्य--वहो, पृ० २०-२३, ४४-४८, ७६-७८।

५ द्रप्टव्य--वही, पृ० १६।

वुडेमग्रच् गाश रग्रछ् गग्रमग्रच सग्रह ग्रवतर, हटेमग्रच् तग्र वुडेमग्रच् दिलस
 शर—वही, पृ० ५७।

७. तिमन दश्रोन यलि यकसान पूर सश्रंपन, चुवान मस लोलकी यकजान सग्रपन-वही, पृ० ६०।

है। यूसुफ तथा जुलेखा के निधन का वृत्तान्त भी कुरान मे नही मिलता। इन सभी वातों के समाविष्ट किए जाने का एकमात्र कारए। यही है कि 'इक्क-हकीकी' की प्रधानता को ही प्रकट करना चाहता है। पहले परकीया तदुपरान्त अजीज की मृत्यु के पश्चात् स्वकीया के रूप मे जुलेखा का चरित्र हमारे सम्मुख आता है। इतना अवश्य है कि कुरान की भाति दो कैंदियों को यूसुफ द्वारा स्वप्न-फल बताया जाने वाला प्रसग इस मे आया है।

## २—जामी की 'यूसुफ जुलेखा'

'मिसकीन' पर जामी का प्रभाव परिलक्षित होता है जिसे स्वय कि ने अपने इस प्रबन्ध-काव्य में स्वीकार किया है। जुलेखा के मिलन, विवाह तथा गाईस्थ्य-जीवन में दाम्पत्य-प्रेम का चित्रण कि ने उसी के भ्राधार पर किया है।

### ३—गामी की 'यूसुफ जुलेखा'

'मिसकीन' ने अपने पूर्वेवर्ती किंव गामी की 'यूसुफ जुलेखा' का अध्ययन किया था। ' उसी की भाति इस काव्य मे नायिका जुलेखा के नख-शिख तथा स्वप्न आदि का वर्णन हुआ है। गामी की अपेक्षा 'मिसकीन' की 'यूसुफ जुलेखा' अधिक वर्णनात्मक है अतः इस मे कई ऐसे असग है जो गामी को लघु आकार वाली 'यूसुफ जुलेखा' वाली कृति मे उपलब्ध नहीं है। दोनो काव्यो मे यूसुफ को नबी मानकर प्रशसा की गई है जो सदा अपनी सच्चरित्रता का दृढ परिचय देता है। उसे हजरत' तथा अली-उल-सलम' भी कहा गया है।

१. परित ग्रन्लाह मरित गग्रद्य ताम बाहक, तमी ति गवनह स्वोश दुनियग्रई नासाज—वही, पृ० ७८।

२। तिमस भद्रभ्रह छुपनग्रह दुवारश्रह मयरुन जाह, इकीकत जान ई गव किस्सह कोताह—वही, पृ० ७६।

३ द्रष्टव्य—वही, पृ० ५४, ५५।

४. छु वभोन्मुत जामियन ग्रम्यसुन्द स्नापा, छु है पउरमुत तम्र बुछ भन्दर जुलेखा—यूसुफ जुलेखा, पृ० १२।

प्रजीजस कुन दपन अन्तन बकअमत, बजल्दी ऐ गुलाम नेक सीरत—वही, पृ० ३२।

६ वद्योन महमूद गद्रमियन मुख्तसर पद्मठ्य, परान तत रात दोह छी रब्ब सद्मन्द्य-वही, पृ० ५।

७। द्रष्टव्य-वही, पृ० १५।

प्रब्टव्य—वही पृ० ४४।

#### ४-कश्मीर में प्रचलित कथा

यूसुफ जुलेखां की यह कथा किसी न किसी रूप मे कश्मीर मे प्रवलित रही है। इस मे बताया गया है कि जब यूसुफ ने अपनी प्रेमिका जुलेखा के महल मे उस की यवनिका-ग्रावेष्टित पूज्य गृह-मूर्ति को देखा तो उसके मन मे सन्देह हुआ क्योंकि पर्दा डालने का माव था---गृह-मूर्ति से छिप कर पाप क्रीड़ा करना। ऐमी भ्रपरम्परागत भावना से सशकित यूसुफ ने पूछा था:

'अति क्याह योवत असि कोनमह होवूत, दोपनस छूम स्वदा यार बोज़क ना।

(यूसुफ ने पूछा-इस यवनिका के नीचे क्या छिपा हुम्रा है। जुलेखा ने उत्तर दिया—यह मेरा प्रमु है जो इसके नीचे छिपा हुआ है। मेरे प्रिय! क्या मेरी बात अब भी नहीं मानोगे।)

वह पुन. कहता है- 'खुदा गव सुइ मन पनने कस द्वय, शोलन खु शमा यार बोजक ना।

(यूसुफ ने कहा कि वास्तव मे एक ही ईश्वर है। द्वैत-माव का यह विभेद अपने मन से बाहर निकाल कर फेक दे।)

कवि 'मिसकीन' ने अपने काव्य 'यूसुफ ज्लेखा मे जिन मिलन-सुख के चित्रो का चित्रण किया है, उसका प्रभाव कश्मीर की इसी प्रचलित कथा के आधार पर समका जा सकता है। जुलेखा ने घपनी किसी प्रौढा दाई के द्वारा घपने महल में नायक यूसुफ के कुछ चित्र मित्ति-पट पर ग्रकित करवाए। ये मिलन-सुख के चित्र केवल यूसुफ को वशीभूत करने के लिए ही बनवाये गए थे। यूसुफ जन

दण्टच्य-हातिम्ज टेल्ज (कश्मीरी स्टोरीज एण्ड साग्स), पू० ३३।

<sup>?.</sup> When Zuleikha tempts Joseph she puts a veil before the image of her household idol, that it may not become aware of her Unchastity. This arouses Joseph's suspicions.

<sup>-</sup>वही, पृ० ३३, पाद टिप्प**गो** ।

<sup>4.</sup> Yusuf—'On what hast thou put a veil? What hast thou displayed to us?'

Zuleikha—'It is my God (that I have veiled), wilt thou not hear, O beloved.'
—हातिस्त्र टेल्ज. प० ३३। —हातिम्ज टेल्ज, पृ० ३३।

Y Yusuf—There is but One God. Cast from thy mind the belief of dualism. हातिम्ब टेल्ब, प्० ३३।

सु यूसुफ तम्र जुलेखा विलमुकम्राञ्ल, बनोवुन ग्रक मिकस कुन हर दो बाबल, अकिस अक दर बगल आस्य राटत तिम, मुहबे अज जान बयक दीगर खटित तिम-यूसुफ जुलेखा, पृ० १३।

चित्रो को देखकर विस्मित हुआ था।

इस प्रकार के प्रसगो का प्रभाव किव 'मिसकीन' पर ही दृष्टिगोचर होता है, गामी पर नही।

इन सभी बातों के होते हुए किव के कथा-सगठन में नवीनता तथा मौलिक उद्भावनाओं का पुट मिलता है। कथारम्भ में हम्द, नात, हजरत मुहम्मद, अमीर कबीर सैयद अली हमदानी की प्रशसा तथा पूर्ववर्ती किव गामी की प्रशंसा हुई है। कथा का आरम्भ हजरत यूसुफ की महत्ता के साथ-संध्य ही हुआ है। कथा के प्रसंगों को शीषंकों के अन्तर्गत बाट दिया गया है। याकूब तथा जुलेखा की यूसूफ के प्रति विरह-वेंदना अत्यन्त करुगाजनक है। काव्य के अन्त में किव ने अपने पीरों के लिये ईश्वर-कृपा की कामना करते हुए अपने प्रमुख पीर मौलवी इहैया का भी आदर-सहित उल्लेख किया है।

#### प्रेम-पद्धति

नायिका जुलेखा का प्रेम स्वप्न-दर्शन से उद्भूत होता है। वह अपने प्रेमी का दर्शन तीन बार स्वप्न में करती है। यूसुफ अपने ईश्वरीय गुणो तथा सौंदर्य से सारे विश्व में प्रख्यात है। " उसे प्राप्त करने का प्रयास नायिका की थ्रोर से होता है क्योंकि वह साबारण प्रेमी न होकर स्वयं ग्रल्लाह है। " उसकी प्राप्त के लिए वह श्राखों के मार्ग से आसुधों के बदले खून बहाती है। " स्वप्न-दर्शन

वृद्धन दर हर तरफ यूसुफ-जुलेखा, शोगित जन हर दो तन यकजा बाहर् जा, जि हर जम्रनिव वृद्धन तिम ताब बिस्तर, जुलेखा वृद्धिन पानस सम्रत्य दरवर—वही, पृ० ४५ ।

२. द्रष्टन्य—यूसुफ जुलेखा, पृ० २। ३. द्रष्टन्य—वही, पृ० २।

४. द्रष्टव्य—वही, पृ० २।

४. द्रव्टव्य-वही, पृ० ४।

६. द्रष्टवय—वही, पृ० ४।

७. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६।

प. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७६।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ० १२-१८।

१०. बदी हुस्न व जमाल व नाज साजह, प्यमुत ग्रोस ग्राल स तम्यसुन्दर ग्राव-जाह—वही, पृ० द।

११. मे हाबुम रवी यूसुफ या इललग्रही, गोमुत छुम शौक तिहिन्दी सीनग्रह बिरयानह वही, पृ० ८।

१२. नमन म्यच चायि तस यछ करम्रन बहरी, मञ्ज्यव किन्य खून दिल यिञ्च गोस जग्ररी-वही, पृ० २१।

के समय से ही वह उसके मिलन के लिये व्याकुल हो उठतो है। इसी प्रिमिप्राय-सिद्धि के लिये वह मिस्र की ओर अग्रसर हो जाती है और अपने प्रेमी को न पाकर अजीज के साथ विवाह करने पर विवश हो जाती है। अन्त मे वह अपने इष्ट को प्राप्त करती है तथा परकीया से स्वकीया का स्वरूप ग्रहण करके तादारम्य स्थापित करती है।

#### प्रमतत्व

कि ने काव्य के ग्रारम्भ मे 'हम्द' के ग्रन्तगंत यह प्रार्थना की है कि उस का हृदय 'इश्क हकीकी' से उत्फुल्ल हो उठे। मारिफत की ग्रवस्था को प्राप्त कर वह उस हकीकत के साथ एकमेक हो जाये। सच्चा साघक सासारिक बन्धनो से मुक्ति पाने के लिए ही प्रेम का मार्ग ग्रपना लेता है। मूर्ति-पूजा केवल बाह्याडम्बर है ग्रीर तभी जुलेखा लक्ष्य-प्राप्ति मे उसे ग्रसहायक जानकर यथार्थता का ग्रामास पाकर उसका खण्डन करती है। प्रेमागिन मे जलने वाला सच्चा साधक उसी समय ईश्वर के दशंन कर सकता है जब उसका प्रेम परिपक्व तथा दृढ रूप धारण करता है ग्रन्यथा वह मूर्खित होकर गिर पडता है। साधक को उसका सीदयं प्रकृति के कण्-कण् मे प्रतिबिम्बत दिखाई देता है। वह जीव मे भी उसी के दर्शन करता है। तादातम्य हो जाने पर ही भेद-भाव मिट जाता है। एकत्व का ग्रननुभूत ग्रानन्द प्राप्त करके ही प्राणी ग्रपनी ग्रन्तिम मजिल पर

१. जुलेखा ह्यनह इश्कमनि जालि यिन लग्नज, म्येन्द्र रम्रवग्नस चन्द्र हिश जन जन गमज—यूसुफ जुलेखा, पृ० १४।

२. द्रष्टन्य--यूसुफ जुलेखा, पृ० १६-२०।

३. वजाए मारिफत मलमूर करतम, अन्वार हकीकत सीनग्रह बरतम —वही, पृ० २।

४. यि दुनिया कम्रसि हुलद खुइनह वफादार, तव रूद मिन्न निश्च लौब तम्रम्य नकोकार छि तिम्रम रभ्रजी बतकदीर खुदावन्द, सना परुन बमेहनत शाद व खरसन्द—वही, पृ० २५।

ग्रयस क्यय तुलुन तामत सगरवारग्रह, प्वतुल फुटक्न क्वरुन तत पारग्रह पारग्रह—वही, पृ० ५६।

६. वृद्धुन यामत सु यूसुफ गिय वेहोश जि बेहोशी दुवारम्रह म्रायि दर होश —वही, पृ० ३३।

७. वग्र तम्यसुन्द ग्रक्स छुस ग्रसलस निश्चि गछग्रह, वग्र सुइ ग्रक्स गछह ग्रक्सस मे कर पिं ।—वही, पृ० ३३।

पहुचता है। अजीज वजीर जैसे लीकिक प्रार्गी ईश्वरीय प्रेम नहीं कर सकते।

### विरह तथा ईश्वरोन्मुख प्रेम

इस काव्य मे लौकिक कथा के आधार पर अलौकिकता का आभास मिलता है। याकूव तथा जुलेखा दोनों का प्रेम ईरवरोन्मुख है जिसकी ओर वे आकृष्ट होते हैं। यूसुफ देव-पुत्र तथा पयम्बर-पुत्र है। इस ईरवरोन्मुख प्रेम के समय याकूब तथा जुलेखा दोनो सासारिक बन्धनों को तुच्छ समभते है। याकूब वात्सल्य के विरह से सताया हुआ होने के कारण अपने पुत्र से मिलने के लिए मिस्र की भ्रोर भ्राने के समय कई प्रकार की कठिनाइया भेल लेता है। मरूस्थल मे प्राण्य होने के समय उसका तादात्म्य ईरवर के साथ होता है। मरूस्थल मे प्राण्य होने के समय उसका तादात्म्य ईरवर के साथ होता है। इस्ती प्रकार जुलेखा का जीवन भी ईरवर-प्रेम से पवित्र बन गया है। वह उसे खरीदने के लिए सर्वस्व लुटा देती है। ईरवर-प्राप्त के लिए जब वियोगावस्था भ्रमिभूत हो जाती है तो प्रेमिका को प्राकृतिक-सौदयं भी वियुक्त तथा प्रेरणाहीन दिखाई देता है। वह प्रकृति के साथ सहानुभूति प्रकट करके उस भी अपने प्रिय के विछोह के कारण दु:खी समभ कर कहती है:

गुलालस ग्रग्नस दपान क्याह गोमुत छुय, चेति दागाह चो मन बर दिल प्योमुत छुय।

(हे प्रिय गुलाल। तुम्हारी यह अवस्था क्या से क्या क्यो हो गई। क्या तुम्हारे हृदय मे भी प्रिय के वियोग के कारण ही यह दाग पड़ गया है।)

वखूबी अक अिकस बओरहे मोहब्बत, सप्न तिम अक अिकस प्यठ तीत्य जानबाज,—वही, पृ० ६०।

२. (क) सु यूसुक ग्रोस मानन्द परीजाद, जि श्रग्रही व शवग्रनी मर्द ग्राजाद— यूसुफ-जुलेखा, पृ० ३७।

<sup>(</sup>ख) मे सग्रत्यन यत फसूनस मुस्तसर कर, बग्र छुस पग्रज्य पग्रठ्य फरजन्द पयम्बर—वही, पृ० ३९।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६८-७३।

४. सु याकूव गव यिल ग्रज दार फग्रनी, वसाले हक लग्नोबुन तग्रम्य जावदानी — वही, पृ० ७३।

५. कग्ररग्रक दर इश्कबग्रजी पाक बग्रजी, लेखव द्वोन ग्रालमन हग्रज सर फरग्रजी—वही, पृ० ७१।

६. चे पत माल व खजनग्रह नन्त्व रोवुम, जवग्रनी त ग्राधियन हुन्द गाश रोवुम —वही, पृ० ५७।

७. वही, पृ० २२।

ईंग्वरोन्मुख प्रेम के सामने उसे सव-कुछ अर्थहीन दिखाई देता है। सासा-रिक बन्धनों से मुक्त होकर जुलेखा का प्रेम जितना प्रगाढ बनता चला जाना है। धतनी ही उसकी लोक-लाज पिटती चली जाती है। यहां ईश्वर की कल्पना जुलेखा के रूप में न होकर प्रियतम के सीदर्य के माचार पर की गई है। इसी सौदर्य में एकत्व प्राप्त करने का वियोग जुलेखा को पग-पग पर सताता है क्योंकि यूसुफ उसके लिए सृष्टि का प्रमाण है। वहदानियत (एकत्व) के लिए प्रयत्नशील रहकर वह यूसुफ की कवर पर ही प्रपने प्राण त्याग देती है। यही फना' (निर्वाण) के ग्रनन्तर 'वका' (ग्रवस्थित) की ग्रवस्था है।

### संयोग श्रृंगार

किव ने स्वकीया के रूप में जुनेखा के सयोग का वर्गान अत्यन्त सयमित रूप में विश्वित किया है। पति-पत्नी दोनो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तथा उनके लिए वहीं क्षणा मूल्यवान् वन जाता है। वे दोनो एकस्व का मघुपान करते हैं। परकीया के रूप में जब कभी जुलेखा ने सम्भोग का प्रयत्न किया था, यूसुफ उसे टुकगता रहा। देव-पुत्र होने के नाते उसने सदा अपनी सम्बरित्रता का परिचय दिया।

### क्प-सौंदर्य वर्णन

इस प्रवन्यकाव्य मे जुलेखा तथा यूसुफ दोनों के सींदंर्य का वर्शन हुमा । जुलेखा के रूप-सीदर्य का वर्शन किव ने परम्परागत भाषार पर ही किया है। विभिन्न ग्रनकारों का भाश्रय लेकर किव ने इसके रूप-सीदर्य का वर्शन नख से

वित प्यठ द्रायि यारस श्रश्रस प्रारान, पनुन सुय ग्रावनक महबूब छारान
— यूसुफ जुलेखा, पृ० ५६।

२. सपुन व श्रसल वहक गिथ महव मुतलक, परित श्रल्लाह मरित गश्चिय ताम वाहक, तभी ती गवनह स्वोश दुनियाइ नासाज, बताज वस्ल जानान गिथ सर फराज—वही, पृ० ७८।

सु वक्ताह क्याह गनीमत होन व अन्य भ्रोस,
 मजब फसले बहारान बुलबुलन भ्रोस—बही, पृ० ६० ।

४. च्यवान मस लोलकी यकजान सद्यंपन, वनय नयाह लोल मस च्यत मस्त नयाह गग्नय—बही, पृ० ६०।

५. दश्रोपुम तप्रम्य खोफ मे खुम दर कयामत,जिनाकारन अन्दर प्यमग्रह दर नदामत।—यूसुफ जुलेखा, पृ० ४४।

६ द्रप्टव्य---यूसुफ जुलेखा, पृ० १०-१२।

शिख तक किया है। उसके केशो का वर्णन करते हुए किव ने कहा है:
जिसर बरपा प्यवान तस जुल्फ शहमार,
बुछन बुछान करग्रन सद खून बयकबार।

(उसके सिर से लटकने वाली जुल्फे नागो की माति एक ही समय देखने वालो के सी खून कर देती थी।)

इसी प्रकार किंव ने नाधिका की ठोडी का वर्णन करते हुए कहा है: होग्यन तस खुशनुम्म सेब समरकन्दे

(उसकी ठोडी समरकन्द के सेब जैमी चित्ताकर्षक दिखाई देती है।)

कवि ने नायिका के नेत्रो, दातो, गर्दन, वक्षस्थल, कमर तथा घुटनो ग्रादि सबका वर्णन किया है।

यूसुफ के रूप-सौदर्य का वर्णन किव ने तीन स्थानो पर किया है। प्रथम बाल्यकाल के समय तथा दूसरा उस समय जब ज़लेखा उसे स्वप्नावस्था मे देखती है। नृतीय वर्णन उस समय हुमा है जब वह दूल्हा बनकर जुलेखा से विवाह करने के लिए ग्राता है। ग्रापने इसी व्याप्त सौदर्य के कारण वह अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसका मस्तक ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण है। उसका प्रमावपूर्ण सौदर्य ही जुलेखा को वशीभूत करता है। दूल्हा बन जाने के समय वह सवको विमोहित करता है।

भ्रन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति इसमे नायिका भ्रथवा जुलेखा को ईश्वर के भ्रश मे मान्यता नहीं मिली है। इसी कारण उसके रूप-वर्णन मे कही भी रहस्य-मय परोक्षभाव चित्रण नहीं हुम्रा है। उसका रूप-वर्णन केवल सौदर्य-मात्र है। माषा—इस मे कवि ने बीच-बीच मे जो गज़ले कश्मीरी भाषा मे ही दी हैं.

१. द्रष्टव्य-यूनुफ जुलेखा, पृ० १०। २ द्रष्टव्य-वही, पृ० ११।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७, ८। ४. द्रष्टव्य-वही, पृ० १२-१८।

५. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५६-६०।

६ ड्यकम्र रोशन तसुन्द जन लमये नूर, प्यवान पर तो गटे मज चश्म-बद्-दूर
—-यूसुफ जुलेखा, पृ० ८।

वुद्धुन दर स्वाब प्रक दिलकश जवानाह,
 रबवुन श्ववुन रैंगा तम्र जेबा—वही, पृ० १२।

वुद्धित हम्परान गञ्जान ममस्य खास त ग्राम,
 दपग्रनी ग्रोस हर काह क्याह बनित ग्राम—वही, पृ० ५८।

<sup>€.</sup> द्रष्टव्य—यूसुफ जुलेखा, पृ० १५, १८, २०, २२, ४१, ४४, ४७, ४६, ५६।

उन के साथ ही उसने पूरी गज़लें उर्दू में भी दी है। भाषा तथा भाव में वह कुछ-कुछ गामी से प्रभावित दिखाई देता है। गामी ने ग्रपने 'यूसुफ जुलेखा' में कहा है:

कश्रम्य चे लोयी तस श्रायो ना श्रार मन्दहवाने खूवसूरहा। विश्व (हे मेरे प्रियदर्शी पुत्र ! तुम्हे किसने मारा। उसे तुम पर क्या तिक भी दया न श्राई।)

इसी से प्रभावित होकर कवि 'मसकीन' ने कहा:

कग्रम्य लग्नई चे भ्रमज्ञभ्रन गर्दनी स्नाक, चे मा भ्रासी यारह तिम विजि त्रभ्रवश्रम वाक।

(जिस ग्रनजान ने तुम्हारी गर्दन पर वार किया, हे मेरे प्रिय पुत्र ! उस समय तुमने ग्राखो से ग्रश्रुघारा क्यो नहीं बहाई होगी।)

### १७-गुलतूर-गुलरेक

कथा-साराश—तीन ग्रिभन्न मित्र व्यापार के लिए यात्रा करते हुए गुल श्रन्दाम नगर मे पहुने । वहा के जलवायु के कारण उनमे भनवन हुई और वे न्याय के लिए वहा के राजा के पास समुपस्थित हुए। तीनो मित्रो ने एक महाजन से यात्रा-पूर्व एक महस्त्र दीनार उधार लिये थे जिसे वापस करने के लिए वे किसी निर्ण्य पर नहीं पहुच सके थे। निर्ण्य के लिए यह ग्रावश्यक समभाग्या कि तीनो कलाविद् मिल भपनी उत्तमता सिद्ध करने के लिए किसी न किसी श्रेष्ठ वस्तु की रचना करें। राज्याज्ञा प्राप्त कर सुनार ने एक मछली, लुहार ने वालियों की एक जोड़ी तथा वढई ने लकड़ी का एक घोडा जैसी वस्तुए निर्मित की। इनमे घोडा हजरत खिज्य के भाशीवाद से भाकाश मे वायु-वेग से उद्ध सकता था। इन तीनो वस्तुओं का परीक्षरण करते समय जब गुलफाम नगर के राजा का पुत्र मेहतर ग्रली (दिलाराम) घोडे पर सवार हुआ, तभी वह उड गया। उस पर बैठे दिलाराम ने उसे समन नगर की राजकुमारी गुलनूर के पास ले जाने की भाज्ञा दी। दिलाराम ने इस राजकुमारी के दर्शन स्वप्न मे किए थे। घोडे के उड़ जाने पर राजा दु:खी हुआ। निर्ण्य तो दूर रहा, उन तीनो

१ द्राटब्य-व्ही, पृ० ३८, ५०।

२. द्रप्टव्य-यूनुफ जुलेखा, गामी, पृ० ७।

३ यूनुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २७।

४. गुलनूर-गुलरेज, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रणवीरगज वाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त ।

कलाविद् मित्रो को बाजीगर मानकर राजा ने अपने मत्री के कहने पर बन्दीगृह मे डाल दिया।

एक सप्ताह ग्रनन्तर दिलाराम समन नगर मे पहुचा। वहा एक नानवाइन ने उसे गुलनूर की सौदर्य-सम्बन्धी और भी बाते बताकर उसके निवास का पता बता दिया। सकेन पाते ही दिलाराम घोड़े पर वैठकर उसे मिलने गया। प्रथम दर्शन करते ही वह उसके सौदर्य के वशीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पडा। नायिका गुलनूर भी विरहाग्नि के कारण बीमार हो गई। उसका पिता यह जानने के लिए उत्सुक हुआ कि सात गढो के मन्य रहने वाली उसकी पुत्री गुलनूर के हृदय मे यह प्रेमाकुर किसने बो दिया।

दिलाराम अपनी प्रेमिका गुलनूर से मिलने के लिए प्रायः प्रतिदिन उद्यान में या जाता । गुलनूर के पिता ने उस उद्यान में एक गुप्त कृत्रा खुदवाकर और उस में काला रग इलवाकर दिलाराम को पकड़वाने की युक्ति सोची । इस युक्ति के सफल हो जाने पर दिलाराम को मारने के लिए एक जल्लाद को सौप दिया गया किन्तु वह घोडे की सहायता से भाग गया । गुलनूर अपनी दासी से दिलाराम के भाग जाने की सूचना पाकर हिंदत हुई और उसने उने यह गुभ सूचना देने पर पाच सौ दीनार पारितोषिक के रूप में दे दिये । अब प्रेमी तथा प्रेमिका प्रत्येक साथ मिलते और उन में प्रेमालाप हुआ करता था ।

एक बार दोनो घोडे पर बैठकर समगा नगर मे पहुचे । घन-ग्रभाव के कारण उन्हे वहा काफी कष्ट उठाना पडा । गुलनूर ने वापस समन नगर जाकर वहा से घन लाने का प्रस्त व दिलाराम के सामने रखा जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। घोडे पर बैठकर जब वह घर पहुची भीर रुपयो की थैली हाथ में लेकर वह बाहर भाई तो वहा घोड़ा न था। वह उस स्थान से उडकर कही धन्यत्र चला गया था । वह देखकर गुलनूर पर वज्रपात हुआ । वह वियोगाग्नि में जलने लगी। उघर से दिलाराम भी गुलनूर की प्रतीक्षा करते-करते घत्यन्त विह्नल हो उठा । उसके लिए प्रेमिका से मिलन के लिए समन नगर पहुचना श्रत्यन्त कठिन था। पथ की कठिनाई श्रौर मार्ग की झज्ञानता के कारण वह विह्मल हो उठा । संयोगवश उसने वृक्ष पर बैठे दो पक्षियो का वार्तालाप सुना, जिसका श्रवण करके उसे समन नगर पहुच जाने की विधि मिल गई ५ ग्रब वह नदी-तट पर पहुचा । जहाज के एक टूटे खण्ड पर बैठकर वह एक पृदन तट के साथ लगा । वहा प्रासाद था । क्षुचातुर दिलाराम के भीतर जाने चर ग्रत्यन्त ' सम्मान हुमा । उसमे निवास कर्ने वाले ख्वाजा ने उसे म्रपने जहाज पर बिठाकर समन नगर पहुचा दिया। वहा गुलनूर-गुलरेज का विवाह चीन के राजा के साथ निश्चित हुआ था भौर इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य मे बाजे, सतूर तथा साज

स्रादि वज रहे थे। पूर्व परिचित नानवाइन ने पुनः दिलाराम को स्रपनी प्रेमिका का दर्शन कराने मे सहायता दी। वह स्त्री का रूप घारण करके अपनी प्रेमिका से जा मिला। दोनो इस सयोग के कारण हर्षित हुए। वहा से दोनो भागकर गुलफाम की ग्रोर भाग चले। ग्रपकीर्ति से वचने के लिए राजा ने भ्रपने वजीर की पुत्री का विवाह चीन के राजा के साथ सम्पन्न कराया।

गुलफाम पहुचने से पहले ही गुलनूर तथा दिलाराम विवाह-वन्घन मे बन्ध गए। दिलाराम अपनी पत्नी गुलनूर को एक स्थान पर रखकर स्वय अन्न की तलाश मे निकला। एक डायन नानवाइन उसके सौदर्य पर मोहित हुई और उसने दिलाराम को मत्र फूक कर अपना वन्दी वना लिया। गुलनूर विरहाग्नि से दग्ध हुई। वह पुरुष-वेष धारण करके अपने पित की खोज मे निकल पढी। अपना नाम फतेह अल्लाह रखकर उसने वहा के राजा शहरयार को उसके शत्रु दिलबर खा के परास्त करने मे सहायना दी। इस पर राजा ने प्रसन्न हीकर अपनी पुत्री गुलवानो का विवाह छढ़वेषी गुलनूर के साथ किया। उसने पित की तलाश को जारी रखते हुए अन्त मे उस डायन नानवाइन को मार कर दिलाराम को छुडवा दिया। अन्ततः रहस्य खुल जाने पर गुलवानो का विवाह भी पिता की इच्छानुसार दिलाराम के साथ हुआ। उन तीनो का जब वापस गुलफाम मे आगमन हुआ तो तीनो कलाविद् मित्र कारागार से मुक्त किए गए।

#### कथा का धाधार तथा संगठन

काव्य के अन्त मे किव ने इस कथा के आघार की ओर सकेत करते हुए कहा है कि उसे इसकी प्रेरणा 'नूर अली नूर' नामक रचना को पढ़ने से मिली। ' उर्दू भाषा मे लिखित इस पद्यमय रचना के अन्तर्गत ही उसने गुलनूर तथा उसके प्रेमी दिलाराम की कथा का अध्ययन किया। इसी कथा से प्रभा-वित होकर किव ने उसे नवीन रूप प्रदान किया। पूर्व-परिचित रेखाचित्र मे

मरतव छय गमग्रच नूर ग्रली नूर, किताबा ताजीतर वुछमग्रच मे मजमून
—-गुलनूर-गुलरेज, पृ० ५६।

२. वृद्धिम उर्दू किताबा नज्म वरपूर, दपान तथ नाव छुप मशहूर गुलनूर, परिथ किस्सह तम्यकुय मतलब प्रथी माम, गमुत गुलनूरिह प्यठ ग्राशक दिलाराम—वहां, पृ० ७।

३ उम्मेद छम वातग्रह ग्रन्दर फजल ग्रल्लाह, नविस म्येखर ज्यादग्रह प्रानि स्वोतह---गुलनूर-गुलरेज, पृ० ७।

ही इस प्रकार रग भरकर उसने नायिका गुलनूर के प्रेम का प्रकटीकरण किया है। उस नूर-प्रली-नूर (गुलनूर-गुलरेज) के उद्यान मे वस्ल (ईव्वर-मिलन) के सभी पुष्प ग्रपने पूर्ण थौवन पर होने के कारण सौदर्य-युक्त हैं, जिनका दर्शन करके दिलाराम जैसा प्रेमी तादात्म्य चाहता है।

मिसकीन ने इस काव्य के अन्त मे इसका पूरा नाम 'गुलनूर-गुलरेज' दिया है। काव्य का सगठन करते हुए किन ने कथारम्म से पूर्व हम्द, ईश्वर के शाश्वत सींदर्य, 'कुन' शब्द से सृष्टि-रचना', हजरत-मुहम्मद की महत्ता, नात, अमीर-कबीर संयद-अली हमदानी की प्रश्नसा, प्रेम एव प्रेमियो की महत्ता, 'जिक्र की महिमा, '' 'शिमला-गमन का स्व-यात्रा-वर्णन' तथा पुस्तक-रचना के कारणा.' आदि पर प्रकाश हाला है। विरहानुभूति से युक्त साधक दिलाराम प्रेमिका के सौदर्य की भलक प्राप्त करके ही उसकी और आकर्षित होता है। 'जिन-बाधाओं को सहन करके कभी वह घोडे पर हवा मे उडता है, 'जि कभी पानी मे यात्रा करता है' और कभी अपने सहायक-साथी घोडे से बिखुड जाता है। 'जि

१. करन छय नूरह किस गुलजारसम्रय सैर, चह सोजे दिल भ्रव्वल जग्रहिर करकना—वही, पृ० ४।

२. फुले लग्नज्य वस्लक्यन पोशन व गुलजार, चू बुलबुल ग्रक ग्रक्सि गयि महव दीदार—वही, पृ० २७।

हजारा शुक्र ऐ गुलनूर गुलरेज, धजब किस्साह निहायत दर्द अगेज मुसनिफ युस येम्युक हाजी मही-उद्-दीन, तब्लुस जान श्वान तस छु मिसकीन —वही, पृ० ५६।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० २। ५. द्रष्टव्य-वही, पृ० २।

६. द्रष्टव्य-वही, पृ०२। ७ द्रष्टव्य-वही, पृ०२।

प्रष्टव्य — वही, पृ० २-३।ह द्रष्टव्य — वही, पृ० ४।

१०. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४। ११ द्रष्टव्य-वही, पृ०६।

१२. द्रष्टव्य-वही, पृ०६। १३. द्रष्टव्य-वही, पृ०७। १४. गमुत छुम मुजतरिब चूमाह दर ग्राब, दिलस सन दित चोलुम सुय सर

व कामत, तमी कश्चरमञ्जच छम कग्रहम कयामत, ब नज्दे कम यि सिर बाब्यम न श्रसला—गुलनूर-गुलरेज, पृ० १४।

१५. दोहन श्यन बर हवा पद्मोक इस्प ताजी, बहुपत्तम रोज दर शहर समन वस्रोत---गुलनूर-गुलरेज, पृ० १४ ।

१६. जि दरिया त्रैयिमिह दोह स्वोत किनारस, दोपुन हम्दोसना परवरिदगारस
—वही पृ० ३६।

१७. दिचमल गुर्यं दगम्रई हाय लितये, चे त्रम्मवित च्चोल हवम्रई हाय लितये —वही, पृ० ३४।

प्रिय में मिलन की ग्राका उमे ग्रवीर नहीं होने देती। घर लौटते हुए भी उसे मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पहता है ग्रीर एक डायन नानवाइन उसे मत्र-मुग्च कर वदी बना लेती है। कठिनाइयों में पड़े नायक के लिये पक्षियों की सहानुभूति ग्रादर्शमयी है। ग्रन्त में 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) की दशा पा चुकने पर साधक एक सच्चे सूफी का रूप धारण कर लेता है। किव ने काव्यान्त में मारिफत की ही श्रेष्ठता प्रकट की है। इसमें युद्ध-वर्णन भी हुग्रा है। यह काव्य सयोगान्त है।

#### प्रेम-पद्धति

इस काव्य मे किव ने प्रेम का प्राहुर्भाव स्वप्न-दर्गन से कराया है।
नायक दिलाराम (मेहतर ग्रली) प्रेमिका का स्वप्न मे दर्शन करके उसकी प्राप्त
के लिये विह्नल हो उठता है। प्रेम का स्वभाविक विकास-क्रम उपस्थित करते
हुए किव ने दिलाराम के दृढ सकल्प का परिचय दिया है। प्रेमिका गुलनूर
भी दिलाराम का दर्शन करके उसके प्रति ग्राकृष्ट होती है। इस साक्षात्-दर्शन
के ग्रनत्तर दोनो वियोगावस्था से भ्रचीर हो उठते है। विरह के कारण ही
दोनो का प्रयत्न एक-दूसरे की प्राप्ति के लिये होता है। चीन के राजा के
वैवाहिक वन्यन से मुक्ति पाने के लिये वह ग्रपने प्रेमी के साथ भागकर ग्रन्त मे
उसी के साथ विवाह भी करती है। अन्त मे दोनो गाहंस्थ्य-जीवन ग्रपनाते है।

१. विहित अग्रस कान्द्रेन्याह वानस प्यठ, बुछुन तग्रम्य सुइ शहजादह पेयस त्रहठ, पोरुन मथग्रर नजर कग्ररनस जि दुकान, सपुन बज गालह शहजादस वयक भ्रान—त्रही, पु० ४२।

२ द्रष्टव्य-नहीं, पृ० ३५।

३. बगर्मी वस्त किस वागस फुलय लग्नज, फराकश्रच से तिथी सीनस मुलप लग्नज—वही, पृ० ४४।

४ खुदावन्दा मे राहे इश्क हावुम, जि जाम मारिफत मे चावग्रह नावुम —वही, पृ० ५८।

४ द्रप्टब्य—बही, पृ०४६-४८।

६ दर अजा दिलवराह सुय बुख मे दर ख्वाब, बयक जलवग्रह न्यूनम ताकत व ताव—त्रही, पृ० १४।

७ नितम तस कुन मे दरदिल छुटम तसग्रल माय-वही, पृ० १४।

दोपुस गुलन् रिह न्यूयम चरि चे होश, दोपुस तिम पति ग्रावग्रह कर फरामोश—गुलन् र-गुलरेज, पृ० २७।

 <sup>ि</sup> निकाह कग्नोर कग्रज्य द्वोन यारन मुवारक, ग्रजीजन यार व ग्रमस्वारन मुवारक—वही, पृ० ४२।

#### प्रेम-तत्व

किव का कथन है कि 'कुन' जब्द से ही जगत् की रचना हुई श्रीर वह सौदर्य से प्रफुल्लित हो उठा ।' उसी गुलनूर का सौंदर्य ससार मे व्याप्त है अतः साधक उसकी प्राप्ति के लिये उद्धिग्न हो उठता है। वास्तव मे गुल एव बुलबुल तो एक बहाना है क्योंकि वही स्वय प्रेमी श्रीर प्रेमिका है। इसी प्रेम-तत्व का श्राचार लेकर मसूर ने अपने प्राणा त्याग दिये तथा कतिपय राजाशों ने श्रपना राज्य तक छोड़ दिया। प्रेम-तत्व को श्रपनाने बाला साधक ही श्रपने प्रिय के साथ वस्ल (ईश्वर मिलन) प्राप्त करता है। स्वप्न मे प्रेमिका के दर्शन करने वाला दिलाराम भी प्रेमाग्नि से जलकर एव खिरका पहनकर श्रीर सिहासन का लोभ छोडने के श्रनन्तर ही प्रेमिका की प्राप्ति के लिये साधना-पथ पर श्रग्रसर होता है। उसका प्रथम-दर्शन करते ही दिलाराम मूछित हो जाता है। वह भावाविष्टावस्था मे श्रपने कपड़ों को फाड डालता है। वास्तव मे प्रेमाग्नि किसी को भी चिन्ता-रहित नहीं रखती:

तुलुस दग्रह इश्क नारन तालिकिन्य द्रास, वनै क्या इश्क नारग्रह क्या बनित ग्रास।

(प्रेमाग्नि से उत्पन्न घुए ने उसके शरीर को जलाकर मस्तक से निकलने का मार्ग बनाया। इस प्रेमाग्नि ने उसकी क्या दुवंशा कर दी, इसका वर्णन ग्रापके सामने किस रूप मे करू।)

१. जि गुल नूरुक जहूरान ववरुन पग्रदाह, क्वरुन ग्रज ,लफ़्जे कुन तग्रम्य पग्रदह बागाह—वही, पृ० २।

२. वकसरत क्याह शगूफग्रह तत फूलन भाव, दिमागस ब्वोय वहदत बुलबुलन चाव—वही, पृ० २।

३. सु पाने श्राशक व माशूक पाने, गुल व बुलबुल बने क्याह छुय बहाने—वही, पुरु २।

४ लोदुम मे हजरत मंसूर बरदार, स्यठाह शाह त्रावश्चह नग्नविम पादशग्रही— वही, पृ० १।

५. तमी बोग्नय करन सर मस्त व मदहोश, फोलिक रग्नत्य बाग असलसवस्लकी पोश—वही, पृ० २।

कोडुन नालग्रह बादशग्रही, वोलुन खिरकग्रह चू मर्दाने इल्लाही — गुलनूर गुलरेज. पृ० १५।

७. वृद्धित शाहजादह प्यव बेहोश बर खाक, जि इश्क ग्रव गिरियेबानस दितुन / चाक—वही, पृ० २०।

प. वही, पृ० २१।

नायिका गुलनूर का गरीर भी प्रेमानि से भुलस जाता है, एव वह जड़वत् वन जाती है, जमके नेत्रों की ज्योति कम होने लगती है। स्वास्थ्य गिर जाने में वह कुशकाय वन जाती है। प्रिय के साथ माग कर वह लोक-लाज खो देती है। दोनों का प्रेम प्रटूट एवं शास्त्रत है। प्रेम द्वारा ही ईश्वर से एकत्व म्थापित करना ही इम मसार का सार है।

#### विप्रलम्भ शृंगार तथा संयोग शृंगार

इसमे नायक-नायिका दोनो के विरह की चर्चा हुई है। प्रथम दर्जन तक केवल दिलाराम वियोग के कारण उद्धिग्न हो उठता है किन्तु नायक के कमल तथा अगूठी जैमे अभिज्ञानों के द्वारा नायिका गुलनूर भी प्रेम-विह्वल हो उठती है। वह भी नायक के प्रति आकर्षित होकर मिलन की अभिलाबा करती है। वियोग का वर्णन करते हुए कवि पर फारसी की ऊहात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा हुआ परिलक्षित होता है। प्रेम-विह्वल नायिका का हृदय विरहाग्नि से कवाव वन जाता है तथा विरह-कुल्हाडी घात करती है। घन लाने के लिये गई हुई नायिका के वापस न आ जाने पर दिलाराम की अवस्था समग नगर मे दयनीय वन जाती है। वह अपना वैयं खो बैठता है और चिन्तातुर हो जाता है। है

१. डिजस वो होशिह गिजसो माम तावग्रह—वही, पृ० २३।

२ वो नादीद गम्रयस वेसन्न वे ताव-वही, पू॰ २४।

दपुक गुलननूरिह छमना तदरुस्ती, व वीमारी गमग्रच गमग्रच छय पग्रदह सुस्ती—वही, पृ० २६।

४. सपुन श्रज मौत युस गग्रफिल जि दुनिया, स्थवान श्रफसोस नेरी सुइ श्रका—वही, पृ० ५८।

प्राश्च क्राश्चक कोनग्रह पतग्र लारी, वस्लच छग्नस उम्मीद वग्नरीये—वही,पृ० २४।

तुलुन पापोश तामत माय फीरग्रस, यसुन्द पापोश तस कुन राय फीरग्रस
 —गृलनूर-गुलरेज, पृ० २१।

७. दिलवरह यारह कनम्रह रूदहम दूरे, तमन्ना छुम गुलनूरे च्योन-वही, पृ० २१।

प ललवग्रन्य वर-जिगर इरकुन तवर छम,

वदान दम्रापनस मे दिल कोरथम कवावा-वही, पृ० २१।

दिलारामन दोपुम छुमनग्रह कराराह, वो चानी पूचिह गमग्रच दिलखस्तग्रह वाराह—वही, पृ० ३३।

कठिनाइयो को पार करने के अनन्तर ही वह प्रेमिका तक पहुचने मे सफल होता है।

सयोग-श्रुगार वर्णन इस काव्य मे तीन बार हुआ है किन्तु कही पर भी अभद्रता एवं अश्नीलता की सीमा को वह खू नही पाया है। प्रथम-दर्शन, सयुक्त पलायन तथा प्रन्तिम मिलन ही इसके सयोग की तीन अवस्थाए है। अतिम मिलन ही प्रेमी-प्रेमिका का एकमेक भाव प्रदिशत करता है।

#### ईश्वरोन्मुख प्रेम

यह काव्य लौकिक पक्ष से यलौकिक पक्ष की ग्रोर सकेत करता है। ऐसे कई स्थल है जिनमे गुलनूर-गुलरेज के परमात्म-स्वरूप की व्यजना हुई है। उस परम-सौदयं परमात्मा के प्रेम से ही यह ससार भरपूर है जिसे केवल माघक प्रथवा बुलबुल ही पहचान सकता है, ग्रन्य कोई की ग्रा नही। परमात्मस्वरूपा गुलनूर सात गढ़ों के भीतर एक पुष्पित उद्यान में रहती, है भीर इस बाग को देखते ही प्राध्मिमात्र को स्वगं को इच्छा नहीं रहती। गुलनूर ही परम-सौदयं है जिसकी ग्रोर किव ने सयोग तथा वियोग के वर्णानों में सकेत किया है। ग्रतुल सौदयं के कारण ही वह ग्रतीव प्रभावशालिनी है तथा उसके स्वप्न-दर्शन से ही दिलाराम समार से विमुख हो जाता है। सासारिक सुखों तथा वैभव का परित्याग करके ही वह ग्रलौकिक प्रेम में लीन हो जाता है। गुलनूर के ग्रलौकिक सौदयं का दर्शन करके ही वह उसकी प्राप्ति के लिये योगी के वस्त्र घारण कर लेता है।

### रूप-सौंदर्य वर्णन

कवि ने नायिका गुलनूर-गुलरेज के रूप-सीदर्य का वर्णन नख से शिख तक

जि बहर ऐ दो आशक ऐ खुदावन्द, मे मिसकीनस दितम बर आशकी अन्द
 —वही, पृ० ५ द।

२. जहानस हर तरफ सुय नूर जोशन

चो बुलबुल साशक गुल काव छुय नसह,
 हतो वा बुलबुलो सज मन खबर बोज—गुलनूर-गुलरेज, पृ० ७।

४ सतन किलन अन्दर बागाह शहस खूब, बुछअनी युस चलन तस जन्तुक लब। —वही, पृ० १८।

अयक जलवग्रह मे न्यूनम ताकत व ताब,
 सु रोवुम रग रोवुम जाम रोवुम—गुलनूर-गुलरेख, पृ० १४।

किया है। उसके नेत्रो, मुख, दातो, ठोडी, वक्षस्थल, कमर तथा केश ग्रादि का वर्णन किव ने ग्रत्यन्त मनोहारी हग से किया है। नायिका की ठोडी का वर्णन करते हुए उसने कहा है:

मुदवर क्याह जिनखदा रम्रोप सुन्द सेव। र (उसकी ठोडी क्या है मानो चादी का सेव हो)

गुलनूर का सौदर्य ही सर्वत्र पुष्पों में छिपा हुआ है जिसे देखकर वुलवुल की भाति नायक दिलाराम बहदानियन (तादारम्य) के लिये उत्कण्ठित हो उठता है। नायिका का लौकिक सौदर्य ही उसके अलौकिक रूप का दर्शन कराता है। उसों का सौदर्य केणा-करण में समाया हुआ है। प्रसारित सौदर्य के कारण ही वह गुलनूर के नाम से प्रसिद्ध हुई है।

### १८-रंगा व जेबा"

कथा-सारोश-रवतन के राजा रेहाण का पुत्र रैंगा यूसुफ की भाति ग्रत्यन्त सौदर्यशाली था। उसके जन्म पर राजा ने ग्रतीव प्रसन्तता प्रकट की किन्तु सात वर्ष की श्रायु में ही वह प्रेमाग्नि से जलने लगा। दुर्भाग्य से राजा रेहाण का परलोकवास हुआ, अत. रैंगा की शैंशवावस्था के कारण मित्रयों के परामर्श से रेहाण का भाई स्नोवर किंचित् काल के लिए राजा बना। राजा बनते ही स्नोवर की प्रकृति बदल गई श्रीर जब रैंगा चौदह वर्ष का हुआ फिर भी उसने उसे राज्य नहीं लौटाया। वह रैंगा को ग्रुगा और ईर्ज्या की वृष्टि से देखने लगा। श्रपने जीवन-काल में ही रहाण ने यह निश्चित किया था कि रैंगा का

१ द्रष्टच्य-वही, पृ० १७-१६।

२. द्रप्टव्य-वही, पृ० ४६।

३ वकसरत क्याह श्राप्तह तत फूलन ग्राव, दिमागस ब्त्रीय वहदत बुलवुलन चाव—गुलनूर-गुलरेज, पृ० २।

४. जहानस हर तरफ सुद्य नूर जोशन,शव तारस सपुन्मुन रोजे रोशन—वही, पृ० १७।

नजर त्रम्रवसन वुद्धुम स्रज दूर नूराह,
 समन सारिवी गोमुन नूरुक जहूराह।—वही, पृ० १७।

गुलस प्यठ परतवाह प्यव नूर कुय पूर,
 सपुन माशूक प्यव तस नाव गुलनूर।—वही पृ० २।

७ रेंगा व जेवा, पीर शम्स-उद्-दीन हैरत, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद, नूर मुहम्मद महाराज रणवीरगंज बाजार, श्रीनगर, कश्मीर, प्रति प्रयुक्त।

विवाह स्नोवर की रूपवती पुत्री जेवा के साथ होगा, किन्तु ग्रव ऐसा होना ग्रसम्भव दिखाई देने लगा।

रेंगा तथा जेंबा का प्रेम परिपक्व हो चुका था। एक वार रैंगा ने स्नोवर को प्रवत्त वचन के पालन की स्मृति करा दी किन्तु उसने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराशाजनक उत्तर के कारण रैंगा पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पडा तथा उसके नेत्रों से रक्तमय कर्णा गिर पडे। वियोगी होकर उसने अपने शरीर पर भस्म मला। जेंबा की प्रेर्गा पर दोनो नायक नायिका वहां से भाग चले।

भागते हुए रैंगा व जेवा नदी-तट पर पहुच गए। नदी बाढ-ग्रस्त थी अतः वे दोनो वही घोडो से उतर कर विश्राम करने बैठे। प्रातः उनकी दृष्टि एक नाविक पर पडी जो अपनी लघु नौका को लेकर उमी और आ रहा था। नास्तिक नाविक जेबा को देखते ही उस पर मोहित हुआ। केवल एक को एक वार दूसरे तट पर पहुचाने की सहानुभूति दिखा कर वह पहले जेवा को पार ले जाने के लिए राजी हुआ। जेवा नौका मे बैठी और रैंगा वही तट पर नौका के वापस थाने की प्रतीक्षा मे ठहर गया । नौका के न लौटने पर रैगा की विन्ह-भ्रग्नि प्रदीप्त हो उठी। उघर से नास्तिक नाविक ने जेबा के रूप की प्रशसा करके उसे भ्रपने भोग-विलास का शिकार वनाना चाहा । जेवा के लिए पवित्र जीवन विताना तथा चरित्र की सुरक्षा करना सर्वोपरि धर्म था ग्रत. उसने समय व्यतीत करने के बहाने नाविक को एक ऐसे वासनात्मक प्रेमी की कया सुनानी धारम्भ की जिसने किसी सच्चरिता नारी को मार्ग मे छेड कर पर्याप्त दू.ख उठाया था एव जिसने अपने पापो की स्वीकृति हजरत ईसा के सामने की थी। दूसरी रात फिर विवश की गई जेबा ने उसे समरकन्द के एक ऐसे निर्धन व्यापारी की कथा सुनाई, जो मस्जिद मे भाषी रात के समय उपस्थित हुई रूपवती स्त्री पर ग्रासक्त हुए बिना ग्रपने दृढ चरित्र का प्रमारा दे गया भीर जिसके फलस्वरूप देवीय पुरुष ने उपस्थित होकर उसे पाच मोतियो की मालाए देकर श्रत्यन्त घनवान बना दिया । नास्तिक मल्लाह पर इन सभी उग्देशात्मक कथाश्रो का तिनक भी प्रभाव न पडा अत. उसने भी कुछ कथाए प्रत्यूत्तर मे कहकर विश्वासघातिनी नारी के चरित्र पर प्रकाश डाला। इन अतर्कथाओं के द्वारा ही जेवा ग्रपने चरित्र की रक्षा करने मे सफल हुई।

एक प्रातः को ज़ेबा युक्तिपूर्वंक उस नास्तिक नाविक की नौका से भाग जाने मे सफल हुई। उघर से स्नोवर की मृत्यु के अनन्तर मित्रयों ने रैंगा को दूढना आरम्भ किया जो अभी तक नदी-तट पर विरक्तावस्था मे नायिका की प्रतीक्षा कर रहा था। राज्य-प्राप्ति पर रैंगा को प्रेमाग्नि और अधिक सताने लगी। अत. वह अपनी प्रेमिका की तलाज मे जा निकला। वनो, मैदानो, नदियो,

सागर, मैदानो तथा पर्वनो को लाघकर वह ग्रागे बढता गया। ग्रन्त में नायिका की तलाश करते-करते वह चीन पहुचा। उमे मार्ग की किठनाइयो ने जर्जरित किया था किन्तु वह ग्रपनी प्रेमिका को पाने मे सफल हो ही गया। ग्रन्त मे सयोग होने पर दोनो खतन पहुचे जहा दोनो मुखपूर्वक रहने लगे।

#### कथा का आधार तथा संगठन

इस प्रवन्धकाव्य की रचना किव ने अपने मित्र से प्रेरणा प्राप्त करने पर की। प्रस्तुत काव्य का आधार फारसी की गद्यमय रचना 'शम्स कहकहा' है जिस मे से किव ने रैणा व जेवा के कथानक को पानी मे से मोती की भाति चुनकर उसे कश्मीरी मे पद्यमय रूप प्रदान किया।

इस काव्य में कथ रम्भ से पूर्व किव ने प्रेम की महिमा, सैयद मीर अली हमदानी की प्रश्ना तथा काव्य-रचना के कारण अथवा आधार का उल्लेख किया है। यन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भाति इसके प्रसगों को जीर्पकों के अन्तर्गत वाट दिया गया है। बीच-बीच में गज़लों का भी समावेश है। आधिकारिक कथा का सम्बन्ध रेणा व जेवा से हैं किन्तु बीच-बीच में कई अन्तर्कथाओं को भी स्थान दिया गया है। इन अतर्कताओं की सृजना आधिकारिक कथा की गतिमयता के लिए ही की गई है। नायिका जब भी अपने आप को दु-ख-सागर में पाती है वह हवीव कुन्निया मीर सैयद अली हमदानी का नाम स्मरण करके क्षमा-याचना करती है। उसी की दया से अन्त में उसका मिलन नायक से होता है। कथा सुखान्त है।

१. मे ग्रोमुम दोस्ता ग्रक साहब जोक, बुद्धित म्योन तसनीफ ग्रोसुय जि ख्वोश, दोपुम तग्रम्य छुम चं फन नज्म मोलूम, फसानग्रह करतग्रह कजशिग्रर पग्रठ्य मजूमा—रैगा व जेवा, पृ० ३-४।

२. किताव ग्रग्रस नामी शम्स कहकहा, करग्रनी यत बुद्धित ग्रशाक वाह वाह, स्यठाह जेवा सो ग्रन्दर इल्ने इख्लाक, परितसग्ररी गछान तत प्यठि मुश्ताक, फसानग्रह ग्रक तभी ग्रदरग्रह मे चोरुम, दरे जेवा श्रजान दरिया मे खोरुम, —वही, पृ० ४।

३ द्रष्टव्य-वही, पृ०२। ४- द्रष्टव्य-वही, पृ०२-३।

५ द्रप्टब्य-वही, पृ० ३-४।

६. द्रष्टव्य—रैंगा व जेवा, पृ० १६, १७, ३८, ४३, ४४, ४१, ५२, ५४, ५६ ४७, ४८, ५६।

७ द्रष्टव्य-वही, पृ० ३७-३८।

#### प्रेम-पद्धति

इस मे नायक-नायिका के साक्षात्-दर्शन की प्रेम-पद्धित की ग्रोर ही सकेत मिलता है क्योंकि दोनों का पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण उनकी सन्नि-कटता का ग्राभास मिल जाता है। काव्य के ग्रारम्भ मे ही नायक-नायिका को एक-दूसरे से पृथक् दिखाया गया है ग्रत मिलन के लिए वे चिन्तित दिखाई देते है। वे दोनो एक-दूसरे से विलग होने के ग्रनन्तर जब मिल जाते है तो भाग जाते हैं। भाग जाने की यह प्रेरणा नायिका द्वारा दी जाती है। नास्तिक मल्लाह के हाथ मे पड जाने के ग्रनन्तर नायिका ग्रयने नायक को पुन- प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, जबिक नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न नायक की ग्रोर से राज्य-प्राप्ति के पश्चात् ही होता है।

#### प्रेम-तत्व

काव्यारम्भ मे ही किन ने ईश्वर से प्रेम का प्याला पिलाने की प्रार्थना की है। प्रेम का अकुर रैगा के हृदय मे जैशवावस्था मे ही फूट पहता है अतः उसे राज्य-प्राप्ति की चिन्ता प्रिषक नही सताती। साक्षात्-दर्शन से उत्पन्न प्रेम की उत्कृष्टता के कारण रैगा अपनी प्रेमिका जेश के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। उसकी प्राप्ति के लिए स्नोबर को वह पत्र भी लिखता है किन्तु वहा से निराशाजनक उत्तर पाने के पश्चात् निर्मल शरीर पर भस्म रमाता है। नायिका की प्राप्ति के लिए नायक द्वारा जो प्रयत्न होता है उसके लिए उसे मक्स्थलो, समुद्रो तथा पवंतो को खान मारना पडता है।

१. द्रप्टव्य--रैंगा व जेबा, पृ० ४-५।

२ वसित प्यव बर जमीन जॉमन दितुन चाक मोलुन म्रईनह पानस सूर तम्र खाक । × × × न रूदुम सन्न नी भ्राराम नी ताब, जि सर गव इश्कह तूफानुक यि सम्रलाब ।—वही, पु० ७, ८।

३ तेग्रग्ररी करतभ्र नेरव शाम गाशग्रह, करव मानन्द बुलबुल बोलबाशग्रह, —रैंगा व जेबा, पृ० ६।

४. वलो हा साकियो पैमानग्रह चाबुम, दौहे ग्रज इश्क ख्वद दीवानग्रह थादुम — वही, पृ० २।

५. गमा श्रोसुसनग्रह केंह श्रज ताजदग्ररी, वली दर दिल जि दिलबर वेकरश्ररी —वही, पृ० ७।

६. वियावानव अन्दर छाडान निगारस, जहाजस ब्यूठ आखिर वर लवे आव, करन दर बहर जुस्तजू मेहताव, जजीरआह पतग्रह जजीर ग्रह फयूर ग्रा शाह —वही, पृ० ४६।

### विप्रलम्भ श्रुंगार

हम प्रतन्धकाव्य मे विप्रलम्म शृगार का उल्लेख तीन वार हुग्रा है, प्रथम नायक-नायिका के भाग जाने से पूर्व भौर द्वितीय नायका का नास्तिक मल्लाह के हाथ लग जाने के ममय। तृतीय वार इसका वर्णन नायक के तट पर वैठे रहने से लेकर उसके द्वारा नायिका की पुनः प्राप्त तक हुग्रा है। स्नोवर द्वारा नायक की प्रार्थना ठुकराये जाने के समय रेगा के नेत्रों से खून के ग्रासू प्रवाहित होते हैं। विरह के कारण चिन्ता तथा उन्माद के वढ जाने पर वह अपने वस्त्र फाड डालता है। व्याकुलता एव तडप के कारण प्रलाप करता है। वह प्रेमिका जेवा से ही इम प्रेम-रोग के उपचार की प्रार्थना करता है। किरित के ध्याकुलता एव तडप के कारण प्रलाप करता है। किरित के ध्याकुलता एव तडप के कारण प्रलाप करता है। विर्णिक मिलन के ध्यानतर उनका यह वियोग नाविक के व्यवधान के कारण पुनः उभर पडता है। ग्रापनी प्रेमिका से वियुक्त रैगा प्रलाप करता है जो ग्रत्यन्त मर्गम्पर्शी है। नायिका जेवा भी ग्रपने प्रिय के वियोग मे पुष्प की भाति सूख जाती है तथा उसकी पीडा ग्रकथनीय वन जाती है। प्रेमी की चिन्ता मे घुलने वाली जेवा की विरह-व्यया की कोई सीमा नहीं है। वह कीए से प्रार्थना करती है कि वह उसकी विरह-वेदना को उमके प्रियतम तक पहुचा दे।

नास्तिक मल्लाह के ववन मे पडकर भी वह अपनी पवित्रता एव

१ द्रष्टव्य-नही, पृ० ७, ८। २. द्रष्टव्य-नही, पृ० ६-४७।

३. द्रप्टव्य-रैंगा व जेवा, पृ० ४८-५२।

४. पग्रोरुन खत तग्रम्य हमरुन चन्नव खून-वही, पृ ७ ।

१ रिवंगनी भ्रोस दिवान चाक जामन, प्यवग्रनी वग्रस्यवग्रस्य सुबहुत तग्र गाम-वही, पृ० ८।

६ दपग्रनी वादिस दीवानहए स्वद, हिकायत ग्रज गमे जानानये स्वद, ग्रमा दिलवर मे जेबा छा वफादार, वो छुस दर गम सो मा ग्रासिग्रम वा ग्यार —वही, पृ० ६।

७ गलित गोमुत विलत खम्रम इश्कग्रह हाकल, चिलत कतो जानह दिल मज गम तुलित छुम--वही, पृ० द ।

प्त. बोटुन त्युय युव मपुन शर्मन्दग्रह दिरया, × × ×

लवग्रत कित वे वफा दिलदारग्रह फीरित-वही, पृ० ११।

६. जि गम पिजमुर्देग्रह सपनस ग्रान गुलतर-वही, पृ० ११।

१० म्पठाह ग्रफसरदग्रह गिय ग्रज हिजर दिलवर, वही, पृ० ११।

११. कामदेवस तन मे नावस वाग व वश्रयरावम, कावग्रह वन्तग्रस छुमनग्रह मनान ग्रावुन्कुय सिरह।—रैगा व जेवा, पृ० १५।

मच्चिरित्रता का पिन्त्याग नहीं करती। वह सदा ग्रपने प्रेमी से मिलन की ग्रिभि-लापा ग्रपने हृदय में नजोए तैठी है। इस दुःख से युक्ति पाने के लिये वह हवीव कृष्टिया ने प्रार्थना करती है जो स्त्रीनार भी होती है:

> जुदाई छमजि दिलबर या ख्टाया, मुदा म्योनुय चह कडून हा खुदाया।

(हे मेरे प्रमु! मैं भ्रपने प्रियतम से विलग हो गई हूं। मेरी उन्में मिलन की भ्रमिलापा पूर्ण तो कर दे।)

विना प्रिय के दर्शन के उसका गुलाव जैसा नुन्दर मुख केसर की भांति पीला पढ जाता है। ज़ेवा के भगाए जाने के झनन्तर रैगा नदी-तट पर जड़वत् वैठा रहता है। यह विरह का झन्तिम भाग है क्योंकि राज-प्राप्ति के पश्चात् मार्ग की कठिनाइयों को पार करता हुआ नायक उसकी पुनः प्राप्ति में सफल होता है।

इस में प्रतिनायक मल्लाह की कल्पना विप्रलम्भ की भ्रतिनयया को प्रकट करने के लिए ही की गई है।

#### संयोग शृंगार

इस काव्य में सयोग शृंगार का बर्गन दो स्थलों पर हुमा है—प्रथम, बब नायक-नायिका भाग जाने के ममय मिलते हैं और दूसरा जब वे काव्यान्त में परस्पर मिलते हैं। दोनो स्थलों पर किन ने यह सयोग शृंगार अत्यन्त संयमित रूप में विग्रत किया है। सावक-साध्य के मिलन से किसी भी प्रकार की ग्रश्लीकता का चित्रण नहीं हुम्मा है। वास्तव में सच्चे प्रेम के भाषार पर ही साधक अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। फिर भला उसमें कुत्सित भावना को स्थान कहां। उनका अन्तिम मिलन 'वम्ल' से कम नहीं। इस अवसर पर उनके उल्लास के समय प्रकृति भी प्रसन्न दिखाई देती है। नास्तिक मल्लाह के

१. वही, पृ० ३७।

२. गोमुत ब्रोनुन गुलावस जैफरान पोच—वही, पृ० ३६।

मिलक रैंगा वसाहिल ग्रोस प्रारान, छनित गव इन्तेजारस इजतरावन—
 वही, पृ० १० ।

४. इप्टब्य—वही, पु० ६।

५. इट्टब्य-रैंगा व जेवा, पृ० ५४। ६. इट्टब्य-वही, पृ० ५७।

७. यि मौसम इक्तदाये फसले गुल ग्रोस, वहार व वस्त व ऐश व जाम व मल ग्रोस---वही, पु० ५४।

प्रमग द्वारा कवि ने यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि वासनात्मक प्रवृत्ति ग्रियोगामी है ग्रीर वह 'नषम' की ग्रोर ले जाने वाली होती है। 'नषस' पर नियन्त्रण होने से ही ईव्वर-मिलन सभव हो सकता है।

### ईश्वरोन्मुख प्रेम

किन मार्ग पर चलने के धनत्तर ही साधक ईश्वर के साथ 'वस्ल' प्राप्त करता है। एजानी नीट में ही अपना जीवन नप्ट कर देता है। जानवान् प्राणी उसके म्मरण में सदा अपने जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत करता है अतः वहीं मारिफत का अधिकारी वन जाता है। रैणा का जेवा के सीदर्य पर श्राकित होना लौकिक कथा के आधार पर ही अलौकिक मिलन का प्रस्फुटन करता है।

#### रूप-सोंदर्य वर्णन

इस में कवि ने रेंगा व जेवा के प्रतिरिक्त ग्रतकंथाग्रो के बीच भाने वाली कुछ नारियों के रूप का भी सक्षिप्त वर्णन किया है।

प्रमुख रूप में किंव ने नायिका जैशा तथा नायक रैंगा के रूप-वर्ग्न का ही इस में चित्रण किया है। जेवा स्वर्ग की अप्सरा अथवा सौदर्य की नदी में खिले किसी कमल की माति शोभायुक्त है। उसके नेत्रों, भौहों, चितवन, विक्षस्थल तथा कमर आदि का वर्ग्न किंव ने परम्परा के आधार पर किया है। वह मेघो के बीच चमकने वाला विजली के समान लावण्यस्थी है:

'प्रजलुन कालग्रह ग्रोवस तल वुजमल<sup>६</sup>

पेयम दर हाल नफसन जन्न थोरनम स्थाल खामनग्रय तग्रसीर कोक्म।
 वही, पृ० १३।

२. मोठुस अज शादमञ्जनी रज व गम प्रोन, श्रमी चालि सु गुलरोय व समन वो।

<sup>3.</sup> रियाजत करतग्रह पुननी यार यारन, पवली ग्रदग्रह नूर गुलजार तजली— वही, पू० ३८।

४ जि जामे मारिफत दामाह मे चावुम, दर ग्राखिर नूर ईमान बस्लाजम मे । वही, पृ० ६०।

५. द्रप्टब्य--रैगा व जेवा, पृ० ४-५। ६. द्रप्टब्य--वही, पृ० ५-७।

७ इप्टब्य-वही, पृ० १६, २२, २८।

प्रद्यन मज नूर दर सो जन हूर, न तथ दिरयाड हुस्नस ताज्यह पम्पोश—वही, पृ० १।

६ वही, पृ०६।

उसका हुस्न प्रात काल की भाति शुभ है:

ध्रसुन्द तद्यम्यसुन्द खु सुबहुक नूरदीदग्रह<sup>4</sup>

रैंगा भी शैशवावस्था से ही यूसुफ के समान स्न्दर है। वह सौदर्य मे अनुपमेय है

सपुन हुस्नन दितुस कग्ररथग्रय कबालह<sup>3</sup> (सौदर्य का उस पर पूर्ण ग्रिवकार है)

### १६-लेला मजन्"

कथा-सारांश-अरव मे अत्यन्त दयालु दानवीर तथा गुएवान् राजा सैयद मीर राज्य किया करता था । परमात्मा ने उसे प्रत्येक प्रकार का सुख एव वैभव प्रदान किया था, किन्तु पुत्र-सुख से विचत होने के कारण वह सदा चिन्तित रहता था। पुत्रेच्छा के लिये वह एक फकीर के पास गया। राजा की व्याकुलता देखकर तथा उसकी प्रार्थना के वशीभूत होकर उसने उसे पुत्रोत्पत्ति का वरदान दिया । राजा के घर जब एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम कैस रखा गया। बालक ने माता का दूघ नही पिया ग्रतः राजा चिन्ताग्रस्त हुग्रा। इस पर राजा सैयद मीर ने अपने एक बुद्धिमान मत्री को अप्सराध्रो के देश स्वर्ग, मे भेजा जहा से वह कठिन प्रयत्न के पश्चात् ग्रंपने साथ शाहपरी को ले श्राया। शाहपरी का दूच पीकर ही कैस बडा हुआ। एक बार कैस ने शाहपरी को प्रपना देश दिखलाने का हठ किया। जब दोनो स्वर्ग की थ्रोर जा रहे थे, मार्ग में वे अल्मास नगर पहुचे। वहा मदरसे (मकतव) में पढने वाली लैला के साथ साक्षात्कार होने पर कैस उस पर ग्रासक्त हुग्रा। उसका पूर्व राग जाग उठा। दोनो का प्रेमालाप एक उद्यान में हुआ। इस पर उन 'कैस तथा लैला' की प्रेम-चर्चा चतुर्दिक् फंल गई जिस के परिशामस्वरूप लैला का मकतब जाना वन्द कर दिया गया। विरह के कारण कैस विक्षिप्त हो उठा भ्रौर वह वही एक कुम्हार के घर ठहर गया। कुम्हार से पात्र लेकर वह सदा अन्धा भिखारी बन कर लेला से भीख मागने जाया करता था। लेला से मिलने के समय उसे उसके महल की सात इयोडियो को पार करना पडता था। उनकी प्रेम की अतिशयता को देखकर उनका विवाह निश्चित हुग्रा जो किसी कारण सम्पन्न न हो सका।

१ वही, पृ०६। २ वही पृ०५।

३. लैला मजनू याने कश्रशिर लग्नल, पीर धन्दुल कबीर लोन, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखावीरगज वाजार, श्रीनगर (कश्मीर) सस्करण (मार्च सन् १६६२ ई०), प्रति प्रयुक्त ।

भग्न हृदय के कारण, कैस जो अब विक्षिप्तावस्था के कारण मजनू कहलाया जाता था, अरव के नज्द वन मे भाग गया। उघर से उसकी प्रेमिका लेला भी विरहाग्नि मे जलने लगी। मजनू ने एक बार तोते के हाथ अपनी प्रेमिका को सदेश मेजा और प्रत्युत्तर में लेला ने भी उसे अपनी विरहाग्नि से परिचित कराया। लेला से उत्तर लाते हुए जब तोता मजनू की भोर आ रहा था, वह मार्ग में नपस के कारण एक शिकारी द्वारा जाल से पकडा गया। स्वामी द्वारा शिकारी को अधिक थन दिये जाने के पश्चात् तोता खरीद लिया गया। विरहाग्नि से सतप्त मजनू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिये उस्ताद (भोखून) के वेप मे गया किन्तु पता लग जाने पर वहा से लेला के पिता द्वारा वाहर निकाल दिया गया। लेला भी ऊट पर बैठकर अपने प्रेमी से नज्द वन में मिलने चली। अपने प्रेमी से पृथक् होने के कारण वह विरहाग्नि में इतनी विक्षिप्ता बन गई कि उसका प्राणान्त हुआ। भटकता हुआ मजनू भी यह शोक-समाचार पाकर उसकी कबर में समा जाने के अनन्तर उसके साथ ही परमधाम को सिधार गया।

#### क्या का भाषार तथा सगठन

कवीर लोन से पूर्व निजामी, जामी, याकूब सफी ने फारसी मे तथा महमूद गामी एव पीर मही-उद्-दीन मिसकीन' ने कश्मीरी मे इस कथा के ग्राघार पर काव्य-रचना की थी। किन ने ग्रारच की उसी कथा का ग्राश्रय लेकर अपनी मौलिक उद्भावनाग्रो के बल पर उसे एक नवीन रूप प्रदान किया। पूर्ववर्ती काव्यो की ग्रपेक्षा इस काव्य में कुछ भिन्नता ग्रवश्य दिखाई देती है।

किन ने काव्यारम्भ में हम्द, वर्णों के प्रतीकात्मक अर्थ निर्गृण प्रभु की महिमा, उसके नूर, हजरत मुहम्मद की महत्ता, नात, नफ्स की बुराई, कादिरी सप्रदाय के प्रमुख पीर शाह जीलान की प्रशसा तथा काव्य रचना का कारण प्रस्तुत किया है। इस काव्य की कथा का आरम्भ पूर्ववर्ती काव्यों के आधार पर ही हुआ है, किन्तु राजा सँयद मीर का पुत्रोत्पत्ति के लिये फकीर के

१-२-३-४. द्रष्टव्य--लैला-मजनू, पृ० २।

४. द्रप्टव्य-वही, पृ० २।

६ द्रप्टव्य-वही, पु० २।

७. द्रप्टव्य-वही, पृ० ३।

प. द्राटच्य- वही, पु० ३-४।

६. द्रारव्य-वही, पृ० ४-५।

पास जाना', कैस का माता का दूघ न पीना, ' शाहपरी का स्वर्ग से ग्राकर उसे दूघ पिलाने ग्राना' तथा कैस का शाहपरी के साथ ग्रल्मास नगर मे जाना' ग्रादि कुछ ऐसे प्रसग हैं जिनकी उद्भावना कि ने ग्रपनी प्रतिभा के बल पर ही की है। जैला का ग्रविवाहित रहना तथा उसका उट पर वैठकर उमे नज्दवन मे मिलने जाना' ग्रादि घटनाए कि के महमूद गामी की परम्परा का पालन करने के लिये ग्रपनाई है। कबीरलीन ने इस काव्य मे प्रसगो के ग्रनुसार शीर्पक दिये हैं। काव्य के वीच-बीच मे गजलो का भी समावेश हुग्रा है। इन गजलो से कथा के प्रवाह मे गतिमयता ग्रा गई है क्योंकि उनकी सृजना घटित तथा घटने वाली कथा को दृष्टि मे रखकर ही की गई है। इस काव्य मे वर्णनात्मकता की ग्रपेक्षा ग्राघ्यात्मकता तथा सूफी-सिद्धान्तों का ग्रत्यिक पालन किया गया है। ग्रन्थ पूर्ववर्ती कथाग्रो की भाति यह भी वियोगान्त है।

## प्रेम पद्धति

इसमे पूर्व-राग के भाषार पर साक्षात्-दर्शन से प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाया गया है। लैला-मजनू लौकिक प्रेमी न होकर अलौकिक प्राणी है जो भ्रत्मास नगर मे एक-इसरे के प्रति भाकिषत होते है। प्रथम-दर्शन मे ही वे एक-दूसरे

१. लोबुन पीर कुलान।ह मतलब तिमस द्राव, लोबुक यिल ताम कप्ररहस वलजग्नरी, गिळ्यम भीलाद मे छम वेकरश्चरी, बोनुन यामत फकीरस गव नरम दिल। वही, पृ० ६।

२. ज्यवनुय शहजादह द्वोद छुनग्रह च्यवान सारिनी गम पेश श्राव—वही, पृ० ७।

३. लगय पद्मरी च्यतम द्वोद छस बो चग्रन्य दाय, च्यन क्रो ठग्रय तिहज्जग्रय माय-वही, पृ० ११।

४. यहोय गन शहर भ्रत्मास, शहजादह वापस भ्रमि जाइ हो द्राव—वही, पु० १२।

५. द्रप्टव्य-वही, पृ २६।

६. द्रष्टव्य—वही, पृ० ६, ८, ११, १७, १८, १६, २१, २३, २४, २४, २६, २७।

७. शमा सूरत सपुन शहजादस उस्ताद, समग्रक्य तिम ग्रक ग्रकिस सग्रत्य दिल ति गोक शाद—लैना-मजन्, पृ० १३।

वदान गव वग्रोन्य लग्नोवनय मदरसह दोस्त, परिन हम्दाह वो ग्रत मज वातियग्रय प्योस — वही, पृ० १३।

पर मोहित होते है। वहदन (ईञ्चर के साथ एकत्व) प्राप्त करने के लिये उसने लेला-मजनू को ग्रात्मा-गरमात्मा का म्वरूप मानकर उनके पूर्व-राग का चित्रण किया है।

# प्रेम-तत्व

यातमा-परमात्मा जन्म से पूर्व एक होते है किन्तु ससार मे य्राकर वे पृथक् दीखते है। पूर्व राग के कारण ही प्रेमी अपनी प्रेमिका के सौदर्य के प्रति धार्काण होकर उमे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जो प्रेमी कैशव से ही प्रेम का रसपान करता है, वही ईश्वर के साथ एकत्व (वहदानियत) के लिये सदैव प्रयत्नमय रहता है। मजनू परमात्मा ही अश है क्यो स्वर्ग की परी ही दूध पिलाकर उमका पालन-पोषण करती है। वह सच्चे साधक के रूप मे प्रमुके सर्वव्यापक रूप का प्रतिनिधित्व करता है उसके हृदय मे प्रेम-नत्व का बीज जन्म से ही फूट पडता है। वह प्रेमिका से मिलने के लिये कठिनाइयों की तिनक भी परवाह नहीं करता। वह नज्द वन मे जाकर उसकी प्राप्त की प्रार्थना मे लीन हो जाता है। प्रेम-पथ पर चलने वाले माधक मजनू सर्वस्व त्याग कर केवल प्रेमिका के घ्यान मे रत रहता है।

## विप्रलम्भ शृंगार

नायक तथा नायिका के श्रतिरिक्त इस काव्य मे सैयदमीर के विरह का भी वर्णन हुन्ना है। नायक मजनू लैला से मिलन-पूर्ण तथा नज्द वन मे जाने के

१ वुक्कम यामत तामत लो गुम ग्रानो, लैला-मजनू, पृ० २४।

२. वुक्रुम दिग्याये वहदत छटग्रह मारान-वही, पृ० ४।

३. बो प्रोसुस निश्चि मारस त्रोवनस दूर, छि फवोल्पमग्रत्य जि प्रजारतस गुल ग्रनार—वही, पृ० ४।

४. यारमह दादि क्याह बनान यारस छि वेमग्ररिये, तोरम्रह दोपनस कति आक छुय गमुक जाल नम्रलिये—वही, पृ० २१।

५ सम्रदमम्मतस यावनस लख बम्रजमृह दाये, दोपनक छु यदि पाये हाय —वही, पृ० ११।

६. परान ग्रोख ग्रखाह या लग्नल मजनू, दोपुक यि छु कारे इक्क ग्रोखनन च्यून—वही, पृ० १३।

७. द्रष्टव्य-लैना-मजनू, पृ० २६।

महजादह वापस ग्रमि जायि हो द्राव, रात दोह गव सुई पकान, मगान ग्रोसुय परवदरिदगारस, वात नावुम पनुन शहर—वही, पृ० १२।

समय ग्रत्यन्त विरहाकुल होता है। पूर्व-राग की स्मृति तथा साक्षात् दर्शन के पश्चात् वह प्रेमिका की ग्रप्राप्ति के काण्ण विरहानि मे जल उठता है। नज्द वन मे जाकर साधक मजनू श्रपना खाना-पीना तक छोड देता है। वह सदा ग्रपनी प्रेमिका का नाम पुकारता रहता है तथा गुफाग्रो मे रहकर ससार का त्याग करता है। उन्मत्तावस्था मे वह तोते के हाथ ग्रपनी प्रेमिका को सन्देश भेजता है। लैला के विरह के कारण ही वह ग्रन्त मे उसकी कबर मे समा जाता है।

नायिका लैला भी प्रिय के दर्शन के बिना बीमार पड जाती है श्रीर प्रिय के दर्शन बिना अपने आपको विरहाग्नि के कारण समें द्वारा इसी हुई मानती है। ' विरह के कारण उसका हृदय विदीण होता है। ' वह सदा प्रिय के दर्शन के लिये परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है और उसके बिना सदा अत्पन्त सतप्त हो उठती है।" वह पवन को इत बनाकर प्रिय के पास भेज देना चाहती है ताकि वह उसकी विरहावस्था का वर्णन उसके पास जाकर करे और न आने का उपालम्भ दे।

इसी भाति सैयद मीर की विरहावस्था का वर्णन किया गया है जो पुत्र-विरह में जल रहा है। <sup>६</sup>

### संयोग श्रृंगार

इसमे नायक तथा नायिका को सयोग-श्रृगार का वर्णन पाठकाला मे मिलन के समय दिखाया गया है। १° दूसरी बार उस समय सयोग श्रुगार का

१ दादि लग्नल हम्रन्दि मति त्रोवमुत स्थन-वही, पृ० २०।

२ बन्द करित सुय गव गारन, गारव मजी तस द्योस गारन—वही, पृ० २०।

३ तोतह गच्छता दोस्तस लागो दोस्तदग्ररिये, बति लग्नगिजम शहसवार मग्यजम जातस यग्नरिये—लैला-मजनू, पृ० २१।

४. पोरुन लग्नलि जमीनस सपनि पारग्रह, सयुन दग्नलग्नल ग्रदग्रह मा द्राव दुबारह—वही, पृ० २८।

प्रामग्रह मुचरित बावस हाल, वृद्धित चोलहम कालग्रह शहमार—वही,
 पृ०१८।

६. गयम जिगरस पारह पारे, शिकार मो कर मीर शिकारे—लैला मजनू, पृ०१८।

७ बो तिहिन्दे दादि गमश्रचछस ग्रावारह—वही, पृ० २२।

नग्रह गछतो वावह वन्तस क्या बनित ग्राव, तिमस किजित चृह बरतल बन्तस ग्राव—वही, पृ० २४।

६. द्रष्टव्य--वही, पृ० १६। १०. द्रष्टव्य--वही, पृ० १३।

वर्गान हुम्रा है जब मजनू पात्र बेचने के वहाने लैका से मिलने माता है। तीसरी बार उन दानों का संयोग नज्द वन में होना है। संयोग-श्रुगार का यह वर्णन सर्वत्र संयमित है।

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

लंला ग्रपने सौदर्य के कारणा ईंग्वर की प्रतीक है। वह सात किलो के भीतर रहती है। मजनू सच्चा सावक है जो सासारिक भोगों को त्याग कर कठिनाइयों के सागर को पार करके प्रेमिका से मिलने का प्रयत्न करता है। फिक एव जिक्र में लीन सावक मजिलों पर आगे बढकर मधुमिक्खियों का छत्ता (ईश्वर लाभ) प्राप्त करता है। सच्चा प्रेमी मजनू 'ठो' का उच्चारण करके भी ग्रागे बढ रहा है.

# डो परान हमसो जाने<sup>६</sup>

(डो का उच्चारण करने वाला ही सोऽहम्' को जान पाता है)

इस प्रकार जो साघक सासारिक प्रलोभनो मे फसता है वह एकमेक प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु जो प्रेमी उस महान-सत्ता को सर्वस्व समक्षकर प्रयसर होता रहता है वहीं इस ससार-सागर को पार करके ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करता है। मजनूं तथा लैला का प्रेम ग्रलौकिक है जो एक-दूसरे के प्रति ग्राक-पित होते है।

(ख) हिन्दी में उपलब्ध सूफी-काव्यों का क्रमिक परिचय।<sup>६</sup>

१ द्रष्टव्य-वही, पृ०१५। २ द्रष्टव्य-वही, पृ०२६।

३. सतन ड्येड्यन अन्दर चाव वारग्रह वारै, गोमुत तस अज फराक श्रोस पारग्रह पारे—बही, पृ० १६।

४. गग्रर त करित मुस नेरान रात तग्र दोह तोरकुन दोरान—लैला-मजनू, पृ०१०।

प्र. फिक नीतन लोलक्यन मज़िलन, जिक सग्रत्य थावून जबग्रन्य हाय, माछ-गन तुलराह व्यूर ह्यत ग्राए, मुरि मजग्र नेरियस माछ-वही, पृ० १२।

६ वही, पृ० २०।

७ गग्रोडनिचि वित हो वनुवृन वोजनी, तन छनग्रह तित मोकलान—वही, पृ० १२।

म बजर ब्रोठ कोनग्रह छुक लारान, तिम शायि ग्राशकन दीदन बुछ्यी, तरग्रहवुन जानुन बुछुन दिर्याव, पाकान वर हो हाये—वही, पृ०१२।

६ कवियो के साहित्यिक परिचय के लिये द्रष्टव्य-परिशिष्ट।

### १-चंदायन'

कथा-सारांश-ग्रत्यन्त रूपसी चांद का जन्म राजा सहदेव (राम महर) के यहा गोवर नगर मे हुआ और चार वर्ष की आयु मे ही उसका विवाह बावन के साथ हुआ। पूर्ण यौवना हो जाने पर वह पति के क्लीव होने के कारण तथा सास की भिड़िकेशो से तग आकर वापस अदने मायके गोवर पहुंच गई। एक दिन अपने धौरहर पर खडी भरोखे मे भाकने वाली चाद को एक बाजिर (बज्जयानी सिड्) ने देखा और वह उस पर ग्रासक्त होकर मूर्जित हुग्रा । वाजिर गोबर नगर को छोडकर चाद के विरह-गीत गाता हुआ राजा रूपचन्द के नगर मे पहचा। रूपचन्द के सामने वाजिर ने चाद के रूप-सीदर्य का वर्णन किया जिसे सुनकर उसने गोबर नगर पर सेना-सिंहत आक्रमण किया। महर को जब यह विदित हुआ कि रूपचन्द उसकी विवाहिना पतनी चाद को हस्तगत करने के लिए ऐसी घृष्टता कर रहा है तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध श्रारम्भ हुआ और महर के प्रमुख योद्धा मारे गये। इस पर महर ने वीर लोरक के पास एक भाट भेजा ताकि वह रूपचन्द की सेना से युद्ध करे। अपनी पत्नी मैना को सान्त्वना देकर लोरक युद्ध मे लडने के लिए आया और आते ही उस वीर न रूपचन्द की सेना के दात खट्टे कर दिए जिस पर महर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। गोवर मे वीर लोरक का अत्यन्त सम्मान हुआ और उमे एक हाथी पर वैठाकर एक जुलूस निकाला गया। चाद उसे देखते ही मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडी भीर उसकी दासी बिरस्पत ने उसके मूख पर पानी छिडका।

तदनन्तर चाद ने अपने प्रेमी लोरक को देखने के लिए एक भोज का आयोजन किया। वहा जब चाद श्रुगार करके घौरहर पर खडी हो गई तो उसे देखते ही लोरक का खाना विषवत हो गया। घर लौटने पर वह बीमार पडा और उसके उपचार के लिए वैद्य आदि बुलवाए गए। यह देखकर लोरक की मा खोलिन अत्यन्त विलाप करने लगी। दासी विरस्पत न लोरक को भभूत लगवाकर और मदिर में ले जाकर चाद के दर्शन करवा दिए लेकिन लोरक उसे देखते ही मूर्छित हो गया और चाद वहां से निकल आई। विकिप्तावस्था में वह चांद के लिए रोने लगा। उघर चाद भी अपने प्रेमी के वियोग में छटपटाती रही।

श्रव लोरक श्रवनी श्रेमिका चाद से महल मे श्राकर मिलता, यहा तक कि मैना को भी दोनो के दृढ श्रेम-सूत्र का परिज्ञान हुआ। चाद ने श्रेमी लोरक को

चदायन, मौलाना दाऊद, सपादक, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, प्रकाशक, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लि०, बम्बई-४, प्रथम संस्करण (१६६४), प्रति प्रयुक्त ।

भाग चलने का परामर्श दिया और एक रात को वे दोनो हरदी की ओर भाग चले। वेचारी मैना वियोगावस्था में रोने लगी। भागते हुए प्रेमी-प्रेमिका को वीच में गगा ने व्यवधान डाला। वे तट पर ठहरे और वहा एक नाविक उनस्थित हुथा जो चाद को देखते ही उस पर आसक्त हो गया। लोरक ने प्रकट होकर उसे गगा की बीच-धारा में बहा दिया। जब बावन को उनके भाग निकलने का पता चला तो उसने उन दोनो का पीछा किया।

चार दिन चलने के अनन्तर वे एक नगर मे पहुंचे। वहा लोरक चाद को एक मदिर में बैठाकर स्वय नगर मे खाने-पीने का सामान लाने गया। पीछे से चाद पर जादू किया गया और वह एक टूटा योगी के पीछे चल पडी। वापस आने पर चाद को वहा न पाकर लोरक उसके वियोग मे रो पडा। अन्त मे पता लग जाने पर वह चाद को प्राप्त करके हरदी पटन पहुचा। विरहाकुल मैना ने अपनी प्रेमांग्न का सदेश लोरक को भिजवाया जिसे सुनकर वह चाद को साथ लेकर गोवर-नगर की और चल पडा। उधर से बावन ने आकर लोरक की अनुपस्थित मे मैना को खूब गालिया दी थी।

घर मे आकर उसका मिलन अपनी माता खोलिन से हुआ। उसने नगर पर आक्रमण हो जाने की बात लोरक के सामने चलाई। (इसके आगे का अश अनुपलव्य है।)

### कथा का भ्राधार तथा संगठन

डा० अस्करी के अनुसार इस काव्य का आधार एक लोक-कथा है, जो विशेषकर भागलपुर के अनेक स्थानों में प्रचलित है। चदायन की कथा, लोक जीवन में प्रचलित कथा का ही साहित्यिक रूप है। लोरक-चदा की प्रेम-कथा, दाऊद के समय में काफी प्रचलित लोक-कथा रही होगी। उसने अपनी कथा को लोक-जीवन से ही ग्रहण किया। वगला, छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी तथा भोजपुरी आदि इसके कई रूप उपलब्ध है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस प्रेमाख्यान के रूप मिलते है, पर उन में बहुत अन्तर नहीं है। कुछ अन्तर नामों के सम्बन्ध में दीख पडता है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लोरक का नाम सर्वत्र लगभग एक-सा है और यही हाल चदा का भी है। मयनावती कही मैना है। कही ममरिया है और मोजपुरी की लोरक-कथा में कही-कही मजरी भी है। इस मैना अथवा मंजरी के लिए सब से प्रमुख वात यह है कि यह सती या सतवती

१. हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान, पृ० ३१।

२. चदायन, डा॰ परमेग्वरी लाल गुप्त, सूमिका, पृ० ५७।

कहलाती है जहा चदा ग्रविकतर प्रेमिका ही है।

'चदायन' की कोई भी प्रामाणिक प्रति स्रभी तक नही मिल सकी । कुरान के कुछ उपदेशों का प्रचार करने का माध्यम यह काव्य था। 'मीलाना दाऊद ने चदायन' को गीत, कथा-कवित्त स्रौर कवित्त कहा है।

इसका सगठन भारतीय चरित-काव्यों की सर्गं-बद्ध शैली पर न होकर फारसी मसनियों के ढग पर हुआ है। निजामी, अमीर खुसरो, जामी तथा फंजी के ढग पर लिखी होने के कारण इसमें प्रत्येक प्रसंग को फारसी शीर्षकों के अतर्गत रखा गया है। कथारम्भ से पूर्व किव ने ईश्वर-मिहमा, पैगम्बर एवं उसके चार मित्रों की मिहमा, शाहेवक्त फीरोज्ञशाह तुगलक की प्रशंसा, गुरु बदना तथा ग्रन्थ-रचना काल का उल्लेख किया है। कथारम्भ अठारहवे कड़वक से आरम्भ होता है, अर इसकी कथा नायक प्रधान न होकर अधिकतर नायिका-प्रधान है। नायिका ही नायिक को भगाने के लिए प्रेरित करती है। शिनायिका-नायक के मिलन के अनन्तर कथा का अन्त नहीं होता अपितु वह अत्यन्त विस्तृत हो जाती है। लोरक जब उपनायिका मैना की विरह-व्यथा से द्रवीभूत होकर नायिका की बातों को अनसुनी करके घर लौटता है, तब भी वह बेचारा सुख से न रहकर किसी न किसी रूप में व्यग्न ही रहता है। 'चदायन' में एक बात, जो विशिष्टरूप में देखने में आती है, वह यह कि दाऊद ने उसे आध्यात्मिकता और दार्शिकत। के बोम से सर्वथा मुक्त रखा है। वे कहीं भी,

भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, प० परशुराम चतुर्वेदी, द्वितीय सस्करण (सन् १६६२ ई०) लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० ६७-६८ ।

२. हिन्दी प्रेमास्यान काव्य, पृ० १०।

३. मौलाना दाउद यह गित गाई, जे रे सुना सो गा मुरभाई। चदायन, डा॰ परमेश्वरी लाल, पृ० २८६।

४. तोर कहा मैं यह खड गावउ । कथा-कवित्त के लोग सुनावउ । वही, पृ० २८६ ।

५. श्रीर कबित मै करउ बनाई, सीस नाइ कर जोर। एक एक जो तुम्ह पूछ्रठ, विचार कहउ जिंह तोर।—वही पृ० २८६।

६. द्रब्टव्य-चदायन, पृ० ६१। ७. द्रब्टव्य-वही, पृ० ६१।

द्रष्टव्य—वही, पृ० ६२ ।इ. द्रष्टव्य—वही, पृ० ६२ ।

१०. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६४। ११. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६५।

१२. लोर कहिस बिरस्पत, यहि लै नगर पराइ। म्राज राति लै निकरी, नत्तर मेरी भोर बिस रवाइ। वही, पृ० २३६।

परवर्ती प्रेमाख्यानकारों की तरह घार्मिक प्रवचक के रूप में आतमा-परमातमा, साधक और साधना की बात करते दिखाई नहीं पडते। दाऊद की सूफी प्रेम-गाथा 'चदायन' का उल्लेख सर्वप्रथम, कदाचित 'नूरक चदा' के नाम से किया गया था।

इसकी ग्राधिकारिक कथा का सम्बन्ध चाद तथा लोरक के मिलन से है। कथा के विकास के लिए अन्य प्रासिंगक कथाओं का भी समावेश हुआ है। इस में युद्धों का भी वर्णन हुआ है। सहित कथा सुखान्त है।

# प्रेम पद्धति

इसमे नायक, नायिका तथा उपनायिका तीनो ही विवाहित है। नायिका चाद का विवाह बावन के साथ हुआ है। उपनायिका मैना लोरक की पत्नी है। लोरक का प्रेम परकीया नारी चाद के साथ है। साक्षात्-दर्शन से ही चाद तथा लोरक एक-दूमरे पर आसक्त होते हैं। पहले चदा और तत्पश्चात् लोरक एक-दूसरे का साक्षात् दर्शन करके मूर्खित हो जाते हैं। भारतीय प्रेम-परम्परा के अनुसार प्रेम का वेग नायिका मे ही अधिक तीन्न प्रदर्शित किया गया है। सतीत्व की महत्ता, वीरता तथा युद्ध आदि का वर्णन उचित ढग से कई स्थानो पर हुआ है।

### प्रेम-तत्व

'सूफी कवियो ने प्रेम को ही अपने काव्यो का मुख्य आधार बनाया है। प्रेम या रित, श्रुगार का स्थाई भाव है। दाऊद ने प्रेम के अर्थ मे ही 'रग' शब्द

१ वही, भूमिका, हप० ६१।

२. हिन्दी के सुफी प्रेमाख्यान, पु॰ २८।

३. द्रष्टव्य-चढायन, प्० १५०-१५६।

४. लाये वरन्हि वावन कह, चांदा श्रारित दीन्ह उतार, जास सराकत देखेंड नाही, वेटवा भीभर वार—चदायन, पृ० १०४।

श्रागें श्राइ ठाढि धनि मैना । नीर समुद जस उलटै नैनां—वही, पृ० १४८ ।

६. चादहि लोरक निरख (नि) हारा। देखि विमोही गयी बेकरारा—वही, . पृ० १६२।

<sup>×</sup> x x

चांद सीस भगवन्तिह नावा । भा अचेत मन चेत गवावा-वही, पृ० १८४ । ७. माह मास मो यों बुधुवाई । लागी सीउ न पीउ तन जाई-वही, पृ० ११० ।

का प्रयोग किया है। प्रेम-रग या रित-रग का सकेत इस 'रग' जब्द मे निहित है:

रग विनु पान खिसाबसि मोही। सो रग इह न देखेउ तोही। रग विनु बार्तीह माउ बनावा। तुम लोरक रग अनते आवा।

काव्य का नायक लोरक तथा नाथिका चाद एक दूसरे पर आकृष्ट होने के अनन्तर पारस्परिक मिलन के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। चाद तथा लोरक दोनों विवाहित हैं किन्तु विरह की चिगी लग जाने पर चाद अपने प्रेमी नोरक की प्राप्ति के लिये कठिनाइयों की परवाह नहीं करती। लोरक सूर्य तथा चाद चद्रमा है। चाद विवाहित होकर भी अपने दृढ चरित्र का परिचय देता है। प्रेम में विघ्न डालने वाला नाविक तथा बावन उसका कुछ भी बिगाड नहीं सकते। लोरक भी प्रेम-रोग से पीडित होता है तथा उस पर औषधि आदि का तनिक भी प्रभाव नहीं पडता:

चल खोलिन तोर कहा रोगी। मकु श्रीखद जानउ वहि जिउकी।

× × ×

यह गुन गुनी तिर परधाना। यह वियाधि न श्रीरवद जाना॥

### विप्रलम्भ शृंगार

इस प्रबन्ध काव्य में किन ने एक नायक और दो नायिकाओं का समावेश किया है। प्रथम नायिका निवाहिता पत्नी है तथा दूसरी प्रेयसी, जो बाद में पत्नीत्व प्राप्त करती है। नायक लोरक और नायिका चाद के निरह के साथ

१. द्रष्टव्य—मूल शोध-प्रबन्ध-मध्यकालीन हिन्दी-कवियो के सकेतिक और व्यवहृत काव्य-सिद्धान्तो का अध्ययन, डा० छ्रविनाथ त्रिपाठी, हिन्दी-विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (सन् ११६४ ई०) पृ० ३६६।

२. चन्दायन, सम्पादक, डा॰ परमेश्वरीलाल गुप्त, पु॰ २१६।

३ सुरुज सनेह चाद कुमलानी। जाइ बिरस्पत छिरका पानी—चदायन, पु० १६२।

४. दिन एक चाद घौरहर ढाढी । भाकसि माथ भरोला काढी । वही, पृ० ११२ ।

<sup>.</sup> ५. अगो चाद सयानी, पाछे लोरक वीर । दयी सयोग गाग तर ग्रायि । वूडत पावा तीर—वही, पु० २५१ ।

६. बावन धनुक सो दीन्ह उदारी। बारह बरिख नजी मैं नारी। वही, पृ० २५८।

७. वही, पृ० १७८।

इस में मैना तथा खोलिन के वियोग का भी वर्णन हुआ है। लोरक अपनी प्रेयसी चाद के लिए विरहाकुल बनता है किन्तु उसकी प्राप्ति के निमित्त कोई चेष्टा नहीं करता है। वह केवल जोगी बनकर प्रेमिका के दर्शन की अभिलापा से मन्दिर में प्रतीक्षा करता रहता है। मार्ग की कठिनाइयों में चाद की ही प्रचानता प्रतीत होती है जबकि लोरक केवल एक सहायक के रूप में प्रदिश्ति होता है।

नायिका चाद को नायक लोरक के मिलन तक ही विरह सहन करना पडता है किन्तु लोरक को अपनी पत्नी मैना की व्यथा-गाथा भी सुननी पडती है। मैना का विरह-वर्णन करते हुए किव ने वारह मासे का चित्रण किया है। मैना का विरह-वर्णन करते हुए किव ने वारह मासे का चित्रण किया है। मैना वाऊद ने प्रेम और विरह को ही सर्वाविक और व्यापक रूप से चित्रित किया है। मैना को, अपने पित के विना तिल-भर भी विश्वाम नही मिलता:

मालिन कहा लोर विह, रोवत मैना जाड। ग्राग लाग सुन विस्तर, जरते जाइ बुफाइ।।

### सयोग-श्रृंगार

इस काव्य में मयोग श्रु गार का वर्णन कई स्थलों पर हुआ है। चाद तथा लोरक के सयोग-श्रु गार को ही अधिक प्रमुखता दी गई है। नायिका चाद अपने प्रेमी लोरक का दर्भन भोज के समय तथा मदिर में भी करती है। शयना-गार में जब नायक-नायिका का मिलन होता है तो किन ने सयोग-श्रु गार का वर्णन कुछ असयमित रूप से किया है।

# रूप-सौन्दर्य वर्णन

इस काव्य मे चाद का रूप-सौदर्य वर्णन जास्त्रीय तथा लोक-परम्परा पर आधित है। चाद का जन्म होने पर सहदेव का मन्दिर इस घरती पर स्वर्ग के समान हो उटता है:

१ अव न खाइ अन पानी, दिन दिन जाड कुमलात—चदायन, पृ० १७७।

२ सिव पुरुत मिंह, वर तर मूर दुवार। भगत मोर बनखड गये, चाद नाम ना निसार—चदावन, पृ० १८२।

३. द्रप्टव्य-वही पृ० ३०४-३०८।

४ वही, भूमिका, पृ०६०। ५ वही, पृ०२१४।

६ रंग के बात कहउ सुनु लोरा। कैसे रात मोह मन तोरा।
जात अहीर रग आह न तोही। रग विनु निरग न राता होई।
—वही, पृ० २०६।

सहदेव मदिर चाद श्रीतारी। घरती सरग भई उजियारी। यह संसार उसके ही सौदर्य से प्रकाशित है जिसे देखकर सभी मोहित होते हैं:

तिरहुत ग्रउघ बदाऊं जानी । चहूं भूवन ग्रस बात वखानी । विक क्ष्म सौदयं को देखकर केवल लोरक ही विमोहित नहीं होता ग्रिपतु वाजिर, क्ष्मचन्द ग्रीर मल्लाह भी उस पर ग्रासक्त होते हैं। किव ने उसका वर्णन नख से शिख तक किया है। उसके केशों का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

भवर वरन सो देखी बारा। जनु विसहर लर परे भडारा। दातो का वर्णन भी दर्शनीय है:

श्रवर वहिर जो हसे कुवारी। विजरी लोक रैन श्रवियारी<sup>६</sup> चाद के रूप-वर्णन की माति इस काव्य मे लोरक के सीदर्य का भी वर्णन हुआ है।<sup>६</sup>°

# २--मृगावती"

कथा-सारांश—चद्रगिरि के राजा गरापित देव पर लख्नमी की असीम कृपा थी किन्तु सतान के अभाव मे वह सदा दुःखी रहता था। अपनी वश-परम्परा के लुप्त होने की चिन्ता मे कहता है:

जो कुछ चाहे सो सव ग्रहा, एक ना पूत नांच जेहि रहा । १२

१. चदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, प्० ६८।

२. वही, पु० ६६।

३ नैन दिस्टि चादा लायसु। दहा खाड न सो देखे पायसु। वही, पृ० १८४।

४. घरहुत जीउ न जाने कितगा, क्या भई किनु सास । नैन नीर देह मुह छिरकहि, आये लोग जिहि पास । वही, पृ० ११२ ।

५ सभ सिंगार बाजिर जो कहा। राजा नैन वैतरनी बहा। वही, पृ० १३२।

६. गुन बाधी वह खेवट, सरगा घेरी आई। लेके पार उतारों सो धनि, जौलिह लोगींह आइ। वही, पृ० २५०।

७. द्रष्टव्य-वही, पृ० ११७-१३१।

वही, पृ० ११८।ह. वही, पृ० ११८।

१० सहसकरा सुरुज कै, रहै चाद चित्त छाइ। सोरहकरा चाद कै, भयी अमावस जाइ।—वही, पु० १६२।

११. मृगावती, नागरी प्रचारिस्ती सभा, काशी, प्रति प्रयुक्त ।

१२. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६१।

पर्याप्त दान देने के ग्रनन्तर मगवान ने उस पर दया की ग्रीर उसके घर एक पुत्र-रत्न की उत्पत्ति हुई जिसका नाम राजकुमार रखा गया। वह दस वर्ष की ग्रायु मे ही पंडित वन गया।

राजकुपार ग्राखेट-प्रेमी था। एक दिन वन मे एक सतरिगणी हरिणी के दर्शन से ग्राज्यर्थ-चिकत होकर वह उसके पीछे भागा। वह हरिणी सरोवर के निकट छिप गई ग्रोर राजकुमार उसकी प्राप्ति की ग्रीभलाषा से वही ठहर गया। वर्षा-त्रह्मतु की भाति उसके नेत्रों से वियोगाग्नि के कारण ग्रासू फूट पडे। हरिणी पर नोहित होने के कारण वह घर न लौटा। उसका चिन्तित गिता सरोवर-तट पर पुत्र को समकाने के लिये उपस्थित हुग्रा। वहा राजा ने सरोवर के समीप ही एक भव्य मदिर का निर्माण किया। ऋतुए वदलता रही किन्तु राजकुमार का मन उस सुन्दर एव ग्राक्षंक हरिणी से कभी भी पीछे न हटा।

एक दिन उस सरोवर पर सात ग्रन्सराए मृगावती-सहित वहा ग्रा पहुची।
वे सभी उड़ने की कला में सिडहस्त थी तथा वेग एवं ग्रपने स्वरूप को परि-वितत कर देने की कला में भी निपुण थी। मृगावती को देखते ही राजकुमार उस ग्रोर बढ़ा किन्तु वे मभी उड़कर चली गईं। इसके ग्रनन्तर मृगावती ग्रन्य सिखयों के साथ सरोवर में स्नान करने ग्राई। राजकुमार ने छद्म वेश में ग्राकर उसके कपडे चुरा लिये जिस पर मृगावती ने उमे खूब फटकारा। राजकुमार ने ग्रपना ग्रेम प्रकट करते हुए कहा कि वह पिछने दो वर्षों से उसके लिये ही वहा वैठा है। उसके लिये ही उसने ग्रपना घर त्याग दिया है। उसने जवमे उमे हरिणी के रूप में देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हुग्रा था। इस पर मृगावती ने कहा कि पहली वार उसने उसके लिये ही मृग का रूप घारण किया था ग्रोर दूसरी बार वह उसी के लिये वहा स्नान करने ग्राई थी क्योंकि एकादशी के पवित्र-दिवस पर ही उसने उसके साथ भेट करने का दृढ सकल्प किया था।

इसके अनन्तर दोनो मन्दिर मे गए और मुख-पूर्वक रहने लगे। एक बार राजकुमार पिता में मिलने गया और पीछे से मृगावती उडकर अपने घर काचनपुर चली गई। वापस आने पर राजकुमार विरह-व्यथा से सतप्त हुआ। अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिये बह योगी वनकर घर से निकल पड़ा। वह सागर से घिरे एक पर्वत पर पहुंचा जहां क्किमिन नामक एक सुन्दरी को उसने राक्षस के चगुल से बच। लिया। उस मुन्दरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। तत्रक्चान् राजकुमार काचनपुर पहुंचा जहां मगावती अपने पिता की मृत्यु पर सिंहासन पर वैठकर राज्य कर रही थी।

वहा राजकुमार वारह वर्ष रहा श्रीर उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पिता द्वारा वुलवाए जाने पर राजकुमार मृगावती को साथ लेकर वापस चद्रिगरी श्राया श्रीर मार्ग मे उसने रकमिन को भी ले लिया। वह बहुत दिनो तक श्रानन्दपूर्वक रहा। एक दिन श्राखेट करते समय वह हाशी से गिरकर मर गया श्रीर उसकी दोनो रानिया उसके साथ मती हो गई।

### कथा का ग्राधार तथा संगठन

'मृगावती' का कथानक मभवतः किसी लोकप्रिय प्रचलित प्रेमकथा पर ही ग्राश्रित रहा होगा ग्रीर इस बात की ग्रीर किव ने स्वय भी सकेत किया है। कुतवन ने कहा है कि यह कथा पहले हिन्दुग्रो मे प्रचलित थी ग्रीर फिर उन (हिन्दुग्रो) से तुर्कों मे ग्राई। मैंने इस कथा का रहस्य समकाया है। इसमे योग के ग्रितिक्त श्रुगार एव वीर रसो का भी समावेश है:

पहले हिन्दुइ कथा ग्रहइ, फिन रे गान .तुरकड ले गहर। फिन हम खोल ग्ररथ सब करा, जोग सिंगार पीर रस ग्रहा॥

प्रन्थारम्स में किव ने निर्गुण-महिमा, मुहम्मद साहव तथा उनके चार मित्रों युव्वकर, उसमान, उपर तथा सिद्दीक की वदना की है। तदनन्तर उसने काहेबक्त, यपने पीर तथा प्रन्थ-रचना के काल एव घाघार का परिचय दिया है। कथा का सगठन मर्गवद्ध न होकर प्रसगानुकूल गीपंकों के अन्तर्गत किया गया है। चौपाइयों की पाच पक्तियों के परवात् एक दोहे का क्रम रखा गया है। स्वय कुनवन का कथन है कि मैंने इसे केवल दोहा, चौपाई, सोरठा. अरिल्ल आदि से. लिपिबद्ध कर दिया। आधिकारिक कथा नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती से सम्बन्धित है और उन दोनों का तादात्म्य ही किव का अभीष्ट है। नायिका तथा नायक दोनों प्रथम-दर्गन के समय अविवाहित है किन्तु नायक मार्ग की कठिनाइया सहन करते हुए नायिका में काचनपुर में मिलन में पूर्व रूकमिन से विवाह करता है। राजकुमार तथा रक्तमिन की कथा इसमें प्रसग रूप से आई। क्योंकि किसी नारी को नायक द्वारा राक्षस से बचाया जाना कथा-रूढि के परिपालन के लिये ही अपनाया जाता रहा है।

## प्रेम-पद्धति

इसमे नायक-नायिका का प्रेम साक्षात्-दर्शन मे उद्भूत होता है। हरिग्री के रूप मे प्रपनी प्रेमिका मुगावती को देखकर नायक राजकुमार उस पर मोहित

१. हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ७०।

२. मध्ययुगीन । प्रेमाख्यान, पृ० ६८ । ३. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ११२ ।

होता है। वह उसी के विरह में तहप कर सरोवर-तट पर ही निवास करता है। नायिका का रूप बदलना केवल नायक की परीक्षा का ही द्योतक है। वह कहती है:

मृगावितन्ह कहा सुन राया, तुमहि लाम मृग घरि हम छाया। ' दोनो का यह प्रेम ग्रखण्ड है। नायिका का नायक की श्रनुपस्थिति मे उडकर कांचनपुर जाना प्रेम-मार्ग की कठिनाइयो को दिखाने के लिये ही सृजित किया गया है। प्रवन्यकाव्य का प्रेम कही भी लोकाचार से बाह्य नहीं है।

## विप्रलम्भ शृंगार

सूफी ईश्वर तथा जीव के विरह और प्रेम के उपासक हैं। कृतवन ने विप्र-लम्भ श्रुगार की चर्चा करते हुए कहा है कि साक्षात्-दर्शन के अनन्तर प्रिया एवं प्रेमी, नायिका एव नायक दोनो ही विरह-पीटित रहते है। मृगावती अपने प्रेमी राजकुमार से प्रथम-मिलन के समय कहती है:

दूसरे तोह लाग ली आयी, सीख सहेलिन्ह बात लगायो। पुन यह कह एकादश केरा, ग्रामी वेग न लायो वेरा।

उनका यह मिलन चिरस्थायी नहीं रहता और मृगावती उडकर काचनपुर भाग जाती है। इस ग्रोर मिलक मुहम्मद जायसी ने भी सकेत करते हुए 'प्यावत' में नायक राजकुमार के विषय में कहा है:

राजकुबर काचनपुर गएक, मिरगावति कह जोगी भएक।

इस प्रवन्धकाव्य मे विरह का वर्णन तीन वार आया है। प्रथम राजकुमार मृगावती के विवाह-पूर्व, दूसरा मृगावती के वापस काचनपुर उड़ जाने के समय और तीसरा दोनो पित्नयों का पित के साथ सती होने के समय हुआ है। विवाह-पूर्व दोनो (नायक एव नायिका) का विरह एक-जैसा है। राजकुमार सव-कुछ छोडकर सरोवर-तट पर रहने लगता है। अपनी प्रेमिका से मिलन की चिन्ता मे व्यस्त नायक आसुओं की ऋडी लगा देता है:

जब भादो वरसे आदिवन, सब जग भरा नैच के पानिन जनका यह विरह मिलन हो जाने के समय समाप्त होता है। मृगावती के

१. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० ६७।

२. वही, पृ० ६७-६८।

३. जायमी-प्रन्यावली, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, डलाहाबाद (१६५२), प्रथम सम्करगा, पृ॰ २७६।

४. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० ६६।

उड कर चले जाने के अनन्तर राजकुमार का विरह अत्यन्त तीव्र हो उठता है। वह उन्मत्त होकर उसकी तलाश में काचनपुर पहुच जाता है। उसका तन एव मन विरह से व्याकृल है और वह अपनी सम्पूर्ण मावनाये केवल मृगावती को ही समर्पित करता है। उथर से विरह-विधुरा मृगावती कहती है:

बहुरि वियोग भएउ सिर सेती, कहेसि बात नाहि मावहि एती। विश्व का कलेजा रखने वाला ही इस विरह को सहन कर सकता है:

वज करेजा जाही कर, भावी योग उर ताही।

योगी राजकुमार सागर, पर्वत तथा दुर्गम स्थानो को पार करके आगे बढता है जब तक कि उसे प्रेमिका के दर्शन नहीं होते। अन्तिम समय कथा वियोगान्त बन जाती है:

मिरगावित भौ रुकमिनि लेके, जरि कुवर के साथ। भसम भइ जर तिल येक, चिन्ह न रहा गात।

## संयोग-श्रृंगार

इस काव्य में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती का सयोग आत्मा-परमात्मा के मिलन की ग्रोर सकेत करता है। सयोग-प्रागार का वर्णन इसमें दो स्थानों पर हुग्रा है। प्रथम एकादशी के दिन तथा दूसरा काचनपुर में विवाह होने के समय जब कि उन दोनों का पुनर्मिलन होता है। गाईस्थ्य-जीवन की भाकी इस में प्रस्तुत की गई है तथा नायक-नायिका के घर दो पुत्र-रत्नों का जन्म होता है, काचनपुर में मिलन की कुछ पक्तिया देखिए:

दुश्रौ सेजपर बैसे जाई। मृगावती पुनि बात चलाई आपनि विरत कहु मोहि भागे। ग्रायेहु तौ चित के रिस लागे। इसमे राजकुमार तथा रुकमिन का सयोग-श्रुगार भी सयमित रूप मे चित्रित किया गया है।

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

इस मे किन ने प्रेम-कहानी से ईश्वर के प्रति साघक के प्रेम की व्याजना की है। मृगावती का सरोवर-तट पर भ्राकर भ्रात्म-समर्पेश करना भ्रात्मा-परमात्मा के मिलन के भ्रतिरिक्त भीर कुछ नहीं है:

१. सूफी-काव्य-संग्रह, पृ० ११४। २. वही, पृ० ११४।

३. वही, पृ० ११७। ४. वही, पृ० ११६।

५ सूफीमत और हिन्दी-साहित्य, पृ० ११४।

कुवर कहा कस तौर न मानू, तोह जीव हू ग्रापन जानू। 
विवाह भी एक प्रकार का मिलन है। पित के साथ सती होना तादात्म्य
की भावना को परिपुष्ट करता है।

# ३---पद्मावत<sup>१</sup>

कथा-सारांश—लावण्यमयी पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गधवंसेन धीर रानी चम्पावती की कन्या थी। वारह वर्ष की होने पर उसे सात खण्ड वाले महल में ग्रलग स्थान दिया गया। राजभवन में हीरामन नाम का एक श्रद्भृत तीता था जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी। जब वह गुवावस्था को प्राप्त हुई, उसके ख्य की ज्योति भूमण्डल में मवंत्र व्याप्त हुई। देश-देशान्तरों के राजा उसके परिण्यार्थ ग्राते किन्तु राजा धिभमानवण उन्हें श्राख तक में न लाता था। इसी कारण पद्मावती का विवाह कही भी न हुगा। मदन सतप्त पद्मावती को तोते ने ग्राश्वासन दिया कि वह देश-देशान्तरों में जाकर उसके लिये योग्य वर खोजने का प्रयत्न करेगा। इसी कारण हीरामन वन की भीर उड गया जहां उस एक बहेलिए ने उसे पक ब्राह्मण को बेच दिया।

ब्राह्मण ने उसे चित्तौड पहुचकर राजा रत्नसेन को एक लाख रुपये मे बेच दिया।

राजा रत्नसेन के शिकार के जाने पर तोते ने नागमती के सम्मुख पद्मावती के रूप-सौदर्य का वर्णन किया। इससे नागमती जिन्तित हुई। उसने सोचा कि यदि यह तोता रत्नसेन से यह वात कह देगा तो वह उसे छोडकर सिहल की ग्रोर उस (पद्मावती) की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करेगा। उसने यह तोता घाय को मारने के लिए दिया। तोते को राजा का प्रिय समक्कर घाय ने उसे नहीं मारा प्रिपतु अपने पास छिपा लिया। राजा के वापस ग्राने पर जब तोते की खोज हुई, तभी नागमती राजा को क्रुद्ध एव सतप्त देखकर घाय के पास जाकर तोता ले ग्राई। तोते ने राजा के सामने सत्य वात बतलाते हुए पद्मावती के प्राप्तार का नख-शिख वर्णन किया जिसे सुनते ही रत्नसेन मूर्छित हुग्ना। होश मे ग्राने पर वह रोने लगा। हीरामन तोते के समक्षाए जाने पर भी वह वैयं घारण न कर सका ग्रीर सिहल-द्वीप जाने को तैयार हुग्ना। तोते के कथनानुसार उसने भोग छोड़कर योगी का रूप घारण करते हुए मेखला, सिघी, चक्र, घंवारी ग्रादि घारण किए ग्रीर ग्रपने ग्राय सोलह सहस्त्र योगी राजकृमारो को साथ ले सिहल की

१. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६८।

२ जायसी ग्रन्थावली, संपादक, माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण (सन् १९५१ ई०), प्रति प्रयुक्त ।

ग्रोर चल पडा। पत्नी नागमती ग्रौर माता के विलाप की उपेक्षा करके वह तोते को पथ-प्रदर्शक गुरु बनाकर ग्रागे बढता गया।

योगी रत्नसेन के आगमन तथा उसके रूप एव गुएा आदि का वर्णन तोते के मुख से सुनकर पद्मावती उल्लसित हुई। वसत पचमी के दिन जब वह मिंदर में आई तो रत्नसेन उसके प्रथम-दर्शन से ही मूर्खित हुआ। उसके वक्षस्थल पर चन्दन से यह लिखकर चली गई कि तूने अभी भिक्षा के योग्य भोग नहीं सीखा है, जब समय आया तू सो गया। जागने पर वह रो उठा और उसने मरने का निश्चय किया किन्तु वहा महादेव तथा पावंती उसकी रक्षार्थं आ गए। उन्होंने परीक्षा द्वारा उसे सच्चा प्रेमी जानकर सिद्धि-गुटिका प्रदान की।

सिद्धि-गुटिका प्राप्त करके राजा महल मे घुसा। रत्नसेन ने नौकरो से कहा कि मैं राज-कन्या पद्मावती का भिक्षारी हू। यदि वह मुक्ते दी जाए तो मै लौट जाऊगा। नौकरो द्वारा यह बाब सुनकर राजा गधवंसेन झत्यन्त क्रोधित हुआ। इस समय रत्नसेन ने पद्मावती को एक पत्र भेजा। अत मे महादेव, विष्णु और हनुमान द्वारा रक्षित रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हुआ।

उघर नागमती के दिन विरह के कारण दुःख मे व्यतीत हो रहे थे शौर इघर रत्नसेन तथा पद्मावती सुख से जीवन-यापन कर रहे थे। एक पछी नाग-मती की विरहावस्था का सदेश लेकर सिंहन पहुचा। शिकार को आए रत्नसेन को पक्षियों के वार्तालाप से नागमती की विरह-वेदना का परिचय मिला और वह मार्ग में काफी कठिनाइयां भेलने के अनन्तर चित्तीड पहुचा।

यक्षिणी सिद्ध राघवचेतन को रत्नसेन ने वाममार्गी समक देश-निकाला दे दिया। उसने जाकर दिल्ली के सुल्तान झलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप-सौदयं का बखान किया। वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा। उसने दल-बल सिह्त चित्तौड पर झाक्रमण किया। झाठ वर्षं तक गढ जीता न जा सका। उसने एक चाल चल कर राजा से सिंघ की झौर दपंण मे पद्मावती के प्रतिबिम्व का दर्शन करके मूखित हुआ। जब राजा उसे गढ-ढार तक छोडने झाया, अलाउद्दीन ने उसे सकेत से पकडवाकर दिल्ली के कारगार मे बन्द किया।

पद्मावती ने धैर्यं तथा बुद्धि से कार्यं लेकर गोरा-बादल की सहायता से रत्नसेन को छुडवाकर ले गाई। चित्तौड पहुचने पर रत्नसेन ने पद्मावती द्वारा कुभलनेर के राजा देवपाल का घृिग्रात प्रस्ताव सुनकर क्रोधित हो उस पर प्राक्रमण किया। इस युद्ध मे रत्नसेन ग्रौर देवपाल दोनो मारे गए तथा पद्मा-वेती एव नागमती ग्रपने पति के शव के साथ सती हो गई। ग्रन्त मे जब ग्रला- उद्दीन गढ मे पहुचा तो उमे सर्वत्र राख के ढेर के सिवा कुछ भी न मिला।

छार ठठाइ लीन्हि एक मूठी। दीन्हि उडाइ पिरियमी भूठी. ' इस काव्य की कथा का सक्षिप्त रूप स्वय जायमी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है:

> सिघल दीप पदुमिनी रानी। रतनसेनि चिततर गढ आनी, ग्रलाउदी दिल्ली मुलतानू। राघी चेतन कीन्ड वग्वानू। सुना साहि गढं छेका ग्राई। हिन्दू तुरकिह भई लराई। ग्रादि ग्रत जिस कथ्या ग्रहै। लिनि भाषा चौपाई कहै।

### कथा का ग्राधार तथा संगठन

'पद्मावत' की स्थू ग्रां आख्यायिका को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है। रत्नसेन की सिंहल-द्वीप-यात्रा से लेकर पिद्मनी को प्राप्त कर चित्तीड लीटने तक की कथा पूर्वाढ़ं' तथा राघवचेतन के देश निकाले जाने से लेकर पद्मावती एव नागमती के सती होने तक उत्तराढ़ं' माना जा सकता है। इस काव्य के पूर्वाढ़ं का धाघार किल्पत है अथवा कोई लोककथा, इस विषय में आचार्य रामचन्द्र जुक्ल का मत है कि उत्तर मारत में, विशेपत अवध में 'पिद्मनी रानी और हीरामन सुए' की कहानी अब तक प्राय उसी रूप में कहीं जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है। जायसी इतिहास-विश्व थे इस से उन्होंने रत्नसेन, अलाउद्दीन आदि नाम दिये है, पर कहानी कहने वाले नाम नहीं लेते है। जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म व्योरो की मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का सुन्दर रूप दिया है। प० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि 'जायसी ने अपनी प्रेम-कहानी का कथानक राजस्थान के इति-हास से लिया है और उसे अपने ढग से काम में लाया है। दानवहादुर पाठक ने लिखा है कि पद्मावती की कथा इतिहास-प्रमिद्ध है। कवि ने उसमे अपनी ल्पना का समावेश कर, उमे एक अद्मुत स्वरूप प्रदान किया है। 'र टाड ने

१ जायसी-ग्रन्थावली, मपादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ११४।

२ वही, पृ० १३५।

३. द्रप्टव्य--जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० २०४-४०३ तथा पृ० ४१६-५५४ तक ।

४. जायमी ग्रन्यावली, सम्पादक ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिग्गी सभा, काशी, चतुर्थं संस्करण (सवत् २००६) भूमिका, पृ० २६।

४ हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान, पृ० ५६-५७।

६ जायमी और उनका पद्मावत, प्राक्कथन लेखक, डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक. हिन्दी माहित्य ममार, दिल्ली, प्रथमावृत्ति (१९५९), पृ० १०५।

श्रपने राजस्थान में रत्नसेन का नाम भीमसी (भीमसिह) दिया है। 'श्राईने-श्रकबरी' मे भीमसी के स्थान पर रत्नसी (रत्नसेन या रत्नसिह) नाम दिया गया है।

जायसी ने इसे लिखते समय. ग्रधिक से ग्रधिक प्रचलित कथा-रूढियो को अपनाया होगा। 'पद्मावत का ग्रग्नेजी अनुवाद करने वाले विद्वान, ए-जी-िकरिफ ने इस बात को समव बताते हुए, कि जायसी 'कथा सरित्मागर' से परिचित था, ग्रपनी पुस्तक की भूमिका में कहा है कि कम से कम इस रचना की मुख्य कथा के राजा रत्नसेन एव पद्मावती के किसी सूए की सहायता से विवाहित होने वाले प्रसग का सम्बन्ध तो उसकी उस कथा के साथ जोड़ा ही जा सकता है जिसमे रत्नसेन की ही भाति रूपसेन जैसा नाम के राजा को कोई 'हीरामन' जैसा चूडा-मन तोता पद्मावती जैसी चद्रावती के साथ विवाह करने में श्रपनी भविष्यवाणी द्वारा सहायक सिद्ध होता है। "

'पद्मावत' की रचना सस्कृत काव्यो की सर्गबद्ध पद्धति पर न होकर फारसी की मसनवी शैली पर की गई है। ग्रन्थारम्भ मे किव ने निर्मुण-स्तुति, हजरत मुहम्मद ग्रीर उसके चार मित्रो की प्रश्नसा, शाहे वक्त का गुण्गान, गुरु-प्रश्नसा, शाहम-परिचय" के पश्चात् ग्रन्थ-रचना-समय का उल्लेख किया है। कथारम्भ के ग्रन्तर किव ने दो घटना-चक्रो का सगठन ग्रत्यन्त कुशलता से किया है। पूर्वाद्धं का साम्य 'मृगावती' के साथ लक्षित होता है क्योंकि इस मे रत्तसेन 'मृगावती' के राजकुमार की भाति ही जोगी वेश घारण करके ग्रपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर छोड देता है शौर विविध कष्टो को सेलता हुग्ना कई परीक्षाए देता है। उत्तराद्धं मे विश्वत घटनाग्रो को वस्तुतः 'चटायन' की प्रमुख सघर्ष-प्रधान प्रसगो वाली कोटि मे रखा जा सकता है। राधवचेतन की सृष्टि कल्पना-प्रस्त है। ग्रलाउद्दीन के चित्तौड गढ घेरने पर उसके हारा संधि का

१ हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान, पृ० ५०।

२. पद्मावत, प्रकाशक, रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ वगाल (१९४४), पृ० १४४।

३. द्रष्टव्य-जायसी-ग्रन्थावली, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १२१-१२६।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० १२७।

५. द्रष्टव्य-वही, पृ० १२८-१३१। ६. द्रप्टव्य-वही, पृ० १३१-१३३।

७. द्रष्टव्य — वही, पृ० १३३-१३५। ५. द्रष्टव्य — वही, पृ० १३५।

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ५७।

प्रस्ताव' दर्पेण मे पद्मिनी के धाकम्मिक देखे जाने की घटना तथा रत्नसेन का देवपाल द्वारा मारा जाना ग्रादि कई घटनाए किव ने ग्रपनी कल्पना के ग्राधार पर मगठित की है। रत्नसेन का ग्रलाउद्दीन के शिविर मे वन्द होने की अपेक्षा दिल्ली मे बदी होना, रानियो का विरह एव विलाप, देवपाल श्रीर थलाउद्दीन का दूती भेजना, वादल एव उसकी स्त्री का सवाद, देवपाल की कल्पना आदि वाते भी कवि की अपनी मौलिक उद्भावना के स्रोत है। नागमती वाले प्रसग को पद्मावत मे समाविष्ट करके जायसी ने इसमे भारतीय प्रेमाख्यानो के सव से महत्वपूर्ण ग्रग सत निर्वाह' की भी प्रतिष्ठा कर दी है। सदेशपरक रच-नामो से प्रभावित होकर ही उसने इस मे नागमती की विरह-व्यथा का वर्णन किया है। 'जायसी ने इस सम्पूर्ण कथा को ग्राघ्यात्मिक रूप मे ढाल दिया है। चौदह भूवन मनुष्य के शरीर मे ही है अत पिड मे ही ब्रह्माण्ड है। कथा मे चित्तौड शरीर है, एव रत्नसेन मन, सिहल हृदय, पद्मावती बुद्धि, हीरामन तोता गुरु, नागमती प्रपच, राघव-चेतन शंतान और अलाउद्दीन माया है। इस का कथानक घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान है। इा० छनिनाथ त्रिपाठी के कथनानुसार पद्मावत को मसनवी शैली का महाकाव्य कहने की अपेक्षा मुस्लिम दुप्टिकोएा को उदारता से ग्रक मे लिए एक ऐतिहासिक-धार्मिक काव्य

सरजा सेती कहा यह भेऊ। पलटि जाहि प्रव मानै सेऊ।
 कहु तोसो न पदुमिनी लेऊं। चूरा कीन्ह छाडि गढ देऊ।
 जायसी-ग्रन्थावली, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त पृ० ४७६।

२ विहसि ऋरोखे ग्राइ सरेखी। निरिंख साहिदरपन मह देखी। होतिहि दरस परस भा लोना। घरती सरग भरउ सब सोना। —वही, पृ० ५०१।

३. द्रष्टब्य- वही, पृ० ४५१।

४ हिन्दी सूफी-प्रेमास्यान, पृ० ५७।

५. मैं यह अरथ पिडतन्ह बूमा। कहा कि हम्ह किछु और न सूमा। चौदह भूवन जो तर उपराही। ते सब मानुख के घट माही। तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिंघल बुधि पदुमिनि चीन्हा। गुरु मुत्रा जेइ पथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा। नागमती यह दुनिया घघा। बाचा सोइ न एहि चित बघा। राघव दूत सोड सैतानू। माया अलाउदी सुलतानू। जायसी-ग्रेन्यावली, सम्पादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० ५६२। ६- हिन्दी प्रेमास्थान काव्य, पृ० २१६।

कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस में जायसी ने सात चौपाइयों का क्रम रयकर उसके बाद एक दोहा रखा है।

### प्रेम-पद्धति

इस मे नायक-नायिका का प्रेम गुएा-श्रवए। से उद्दीप्त होता है, हीरामन तोता उन दोनों के सम्मुख एक-दूसरे के रूप-सौदर्य का वर्णन करता है। राजा रत्नमेन मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहन करने के अनन्तर सिंहल द्वीप पहुचता है। उचर से नायिका पद्मावती भी नायक से मिलने के लिये विह्नल हो उठती है। लोक-सम्बद्ध तथा व्यावहारिक भाग्तीय प्रेम-पद्धति का इसमे ध्यान रखा गया है और तभी विवाहिना पद्मावृती अनिष्ट की आश्रका से अपना विशेष कगन देकर राघव-चेतन को सतुष्ट करना चाहती है। इस मे कवि ने नायक-नायिका के दाम्पत्य-प्रेम की भाकी प्रस्तुत की है। नागमती को प्रोषित-पतिका के रूप मे चित्रित किया गया है। स्वकीया होने के कारण उसके पुनीत प्रेम का विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया है।

### प्रेम-तत्व

इस प्रबन्धकाव्य मे प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन पग-पग पर हुग्रा है। सच्चा प्रेमी प्रिय से सम्बन्ध रखने वाली सभी वस्तुओं से स्नेह-भाव स्थापित करता है। इस मे 'रत्नसेन-पद्मावती का प्रेम विषम से सम की ओर प्रवृत्त हुग्रा है जिसमे एक पक्ष की कष्ट-साधना दूसरे पक्ष मे पहले दया ओर फिर तुल्य प्रेम की प्रतिष्ठा करती है। वस्तव मे प्रेम-सागर की कोई थाह नहीं है।

मूल गोघ प्रबन्ध-मध्यकालीन हिन्दी कवियो के सकेतित श्रीर व्यवहृत काव्य-सिद्धान्तो का श्रष्ययन, पृ० ३६७ ।

२. द्रष्टव्य--जायसी-ग्रन्थावली, पू० १८५-१९६ तथा २४०-२४१।

३. द्रष्टच्य-वही, पृ० २१५-२२७।

४. वर सजीग मोहि मेरवहु कलस जाति ही मानि । जेहि दिन इछा पूजें बेगि चढावी भ्रानि । वही, पृ० २५० ।

भगन काढि सो एक भ्रडारा । काढत हार टूटि गो गारा
 जायसी-ग्रन्थावली, स० डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० ४५१ ।

पद्मावित तू जीव पराना । जिय ते जगत पियार न ग्राना ।
 तू जस कवल बसी हिम माहा । हो होइ ग्राल बेघा तोहि पाहा—
 वही, पृ० ४०८ ।

७. जायसी ग्रन्थावली, स० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ६५।

पेम समुद ग्रैस ग्रवगाहा, जहा न बार-पार निर्ह थाहा—जायसी-ग्रन्थावली, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० २१७ ।

किंताइयों को पार करता हुआ प्रेमी प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है क्योंकि प्रेम-चिंगारी प्रज्वलित होकर लोक को विचलित कर देती है। तोते के मुख से पद्मावती के रूप-सींदर्य का वर्णन सुनकर रत्नसेन सूर्छित हो जाता है:

मुनतिह राजा गा मुरुछाई। जानह लहरि मुरुज के आई। '
ि विष्य के हृदय मे यह प्रेम—िंचगी गुरु ही मुलगा लेना है:

गुरु विरह चिनगी पै मेला। जो मुलगाइ लेइ सो चेला। इस ग्रीर वही जा मकता है जो योगी, यती, तपम्बी ग्रथवा सन्यासी हो :

म्रोहि पथ जाड जो होर उदासी । जोगी जती तपा सन्यासी । प्रेम के पदंत पर चढना कठिन है भीर केवल सिर का विलदान देने वाला ही इस पर चढ सकता है:

पेम पहार कठिन विधि गढ । सो पै चढ सीस स्नो चढा । राजा रत्नसेन इसी कारण जोगी वनकर शरीर पर भस्म रमाकर एव चन्दन मलकर आगे वढता है । वह प्रेम-पथ पर अअसर होने के लिये मुहूर्त नहीं देखता । सासारिक वन्धनों की परवाह न करते हुए वह माता एव नागमती के विलाप एव प्रलाप की उपेक्षा करता है । सासारिक वन्धनों को तिलाजिल देकर यह विपम मार्गों, दुर्गम पर्वतों, निदयों, खोहों तथा नालों को पारकर अन्ततः सिहल पहुचाता है । पद्मावतीं की प्राप्ति के लिए वह सूली पर भी चढने को तैयार है जिस में वह आनन्द का ही अनुभव करता है :

मागे सीस टेड सिड गीवा। श्रविक नवीं जो मारै जीवा। 
इस प्रेम की कुछ विशेषताश्रो का वर्णन किव ने हीरामन तोते के मुह से
भी कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर मिटता नही, पहले
उत्पन्न होते तथा वढते समय तो उस मे सुख ही सुख दिखाई पडता है, पर वढ
चुकने पर भारी दुःख का सामना करना पड़ता है। जब यह प्रेम प्रगाढ़ बनता
है तो फिर वह किसी भाव के लिये स्वतन्त्र स्थान नहीं छोडता:

तीनि लोक चौदह खड सबै पर मोहि सूमि। पेम छाडि किछु और न लोना जी देखी मन बूमि।

१. वही, पृ० १६६। २. वही, पृ० २०४। ३. वही, पृ० २०३। ४. वही, पृ० २०४।

४. जायसी-ग्रन्थावली, सपादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पू० २८४।

६. प्रीति वेलि भेसे तनु हाढा । पलुहत सुख बाढत दुख बाढा । प्रीति वेलि सग विरह भ्रपारा । सरग पतार जरै तेहि भारा । वही, पृ० २९१ ।

७. वही, पृ० १८४।

रत्नसेन तथा पद्मावती के अलौकिक प्रेम के साथ इस मे पद्मावती तथा नागमती के विवाद में स्त्री-स्वभाव के कारण 'असूया' का भाव प्रकट होता है।

### विप्रलम्भ शृंगार

इस मे रत्नसेन, पद्मावती तथा नागमती के विरह-ताप को प्रधानता मिली है। काल के समान इस विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है:

> विरह म्रागि पर मेले म्रागी। विरह घाउ पर घाउ बजागी। विरह बान पर बान पसारा। विरह रोग पर रोग सचारा।

पद्मावती का रूप-वर्णन सुनते ही रत्नसेन को विरहाग्नि सताने लगती है। वह अपनी प्रेमिका की खोज मे निकलकर प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है भीर सासारिक बघनो को तिलाजिल दे देता है। कठिनाइयो को पार करके सिंहल-द्वीप पहुच जाने पर उसकी विरहाग्नि और अत्यन्त तीव हो उठती है:

राजा इहा तैस तिप भूरा। या जरि विरह छार करि कूरा। प्रलाप करते हुए वह कहता है:

भरे मिल विसवासी देवा। कत मैं भ्राइ की निह तोर सेवा। उसके रोने से सारा ससार डूब जाता है भीर तभी महादेव को उस पर दया भ्राती है:

रोवन बूडि उठा ससारू। महादेव तब भएउ मयारू। वह रोता है तथा खून के ग्रक्षरों से पाती लिखकर पद्मावती को भेजता है:

पाती लिसी सवरि तुम्ह नामा। रकत लिखे ग्राखर मे स्यामा।"

उसे केवल अपनी प्रेमिका पद्मावती का ही घ्यान सताता रहता है। इसी भाति पद्मावती भी प्रिय के विरह मे जल रही है:

विरह दवा ग्रस को रे बुक्तावा। को प्रोतम से को मेरावा। पत्रोत्तर देती हुई पद्मावती कहती है .

तबहु न जागा गा तै सोई। जागे भेट न सोए होई।

१. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४१०-४१८।

२. द्रष्टव्य--जायसी-ग्रन्यावली, पु० २८६-२८७ ।

३. विरह भवर होइ भावरि देई । खिन खिन जीव हिलोरिह लेही । —वही, पृ० १६६ ।

४. वही, पृ० २७७। ५. वही, पृ० २५६।

६. वही, पृ० २६४। ७. वही, पृ० २७१।

८ जायसी-ग्रन्थावली, स० डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० २५५।

ह. वही, पृ० २७५।

रत्नमेन के वियोग में वह उद्धिग्न होती है और वह नीद भी खो बैठती है: नीद न पर रैनि जी ग्रावा। सेज केवाछ जानु कोइ लावा। रे विरहाग्ति के कारण उसका सारा गरीर जल रहा है.

जोबन चाद जो चौदिस करा। विरह कि चिनिंग चाद पुनि जरा। विरह ताप की व्यापकता नागमती के श्रासुधों में सपूर्ण सृष्टि में प्रस्फुटित, दिग्पाई गई है:

श्रम पर जरा विरह कर कठा । मेघ स्थाम मैं घुआ जो उठा । दावे राहु केतु या दाघा । सूरज जरा चाद जीर श्राघा । श्री सव नखत तराई जरही । टूटिंह लूक घरिन मह परही । जरो सो घरती ठांविह ठावा । ढक परास जरे तेहि ठावा । उद्यानो में जाकर वह प्रकृति से सहानुभूति की इच्छा करती है श्रीर श्रन्त में एक पक्षी उसके प्रति सहृदयता प्रकट करता है :

फिरि फिरि रोई न कोई डोला। श्राघी राति विहगम वोला।

जायसी के विरह-ताप के वेदनामय-स्वरूप की व्यंजना ग्रत्यन्त मार्मिक रूप में की है। नागमती की विरह की तीव्रता को प्रकट करने के लिये 'वारहमासे' का वर्णन किया गया है। यह वर्णन ग्राचाढ से ग्रारम्भ होकर जेठ तक चलकर एक वर्ष पूरा करता है।' किन ने ऋतु-सुलभ व्यापारो एव वस्तुम्रो के साथ विरहिशों के मन भीर तन की दवा का सादृश्य चित्रित करके सफलता प्राप्त की है। यह वर्णन फारसी के प्रभाव के कार्श कही-कही ऊहात्मक रूप भारगा कर गया है।'

### संयोग शृंगार

इस काव्य में विप्रलम्भ शृंगार की प्रवानता होने पर भी सयोग शृगार का वर्णन हुआ है। इस में सयोग-शृंगार के उद्दीपन-हेतु पट्-ऋतु वर्णन हुआ है। पावन की जो व्दें नागमती को बाया की भाति दुःखदायिनी प्रतीत होती है, पद्मावती को वहीं कौंचे की जमक में सोने जैसी लगती है। यह सयोग

१. वही, पृ० २३३। २. वही, पृ० २३७।

३. वही, पृ० ३७०। ४. वही, पृ० ३६४।

४ द्रप्टव्य---नायसी-ग्रन्थावली, स० हा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३५५-३६४।

रकत के ब्रासु परे भुइ टूटी। रेंगि चली जनु वीर बहूटी।
 —वही, पृ० ३५५।

७. रितु नावस विरसै पिछ पाना । .सावन मादो श्रिषिक सोहाना । —वही, पृ० ३४१ ।

विवाहोपरान्त नायक-नायिका के समागम के रूप में हुआ है। समागम की इन पक्तियों में अभिसार के कारण कुछ अश्लीलता आ गई है।

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

इसमे नायिका पद्मावती को सूफी-सिद्धान्तो को सूफी-सिद्धान्तो के अनुसार साध्य माना गया है। वह सात स्वर्गो के ऊपर वाम करने वाली है। रत्नसेन ने उसे अपना गुरु और स्वय को उसका शिष्य माना है। मितर मे मिलन के समय दोनो मे सूर्य तथा चाद के समान एक-दूसरे के पास आते है। प्रथम मिलन होते ही साधक रत्नसेन पद्मावती का दर्शन करके मूछित हो जाता है। पद्मावती उस कच्चे साधक के वक्षस्थल पर लिखती है:

> तब बन्दन झाखर हिय लिखे। भीख लेइ तुइ जोगि न मिखे। बार भ्राइ तब गा ते सोई। कैसे भुगुति परापति होई।

उसी 'परमभाव' मे लीन होने के लिये सपूर्ण सृष्टि आगे बढती हुई दृष्टिगोचर होती है। परन्तु साधना पूरी हुए बिना वहा तक कोई पहुच नहीं पाता। रत्नसेन का पद्मावती तक पहुचाने वाला प्रेम का मार्ग जीवात्मा की परमात्मा मे ले जाकर मिलाने वाला प्रेम-पथ का लौकिक रूप है जो 'बका' (प्रवस्थित) की श्रवस्था मे श्रलौकिक स्वरूप वाग्ण करता है। सिहल के सातवे समुद्र मे पहुचने पर ही रत्नसेन की स'ण्ं छाया हट जाती है तथा वह आनिन्दत होने लगता है। यह दर्शन गुरु बिना नहीं हो सकता। उस परम-सत्य को प्राप्त करना ही मानव-जीवन का परम-उद्देश्य है।

१. द्रष्टव्य-वही, पृ० ३४८-३५२।

२. ही रानी पदुमावित सात सरग पर वास, हाथ सो तेहि के प्रथम जो ग्रापुहि नास—वही, पृ० २७६।

सो पदुमावित गुरु हों चेला। जोग तत जेहि कारन खेला—वही, पू० २८५।

४. पुनि चिल सूरज चांद पह मावा । चाद सूरुज दुहु भएड मेरा वा---जायसी-ग्रन्थावली, सम्पादक, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० २४३।

परा माति गोरख का चेला। जिच तन छाडि सरग कह खेला।—वहीं, पृ० २५१।

६. वही, पृ० २५१।

वितु गुरु पथ न पाइन भूलै सोइ जो भेट । जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सौ भेट ।—वही, पृ० २६३ ।

पथिक जो पहुचे सही वामू । दुख बिसरे सुख हौड़ बिसरामू ।—वही,
 पृ० १३८ ।

# रूप-सौंदर्य वर्गन

इसमे पद्मावती के रूप-सीदर्य का वर्णन तीन वार हुआ है। पहला पद्मावनी का माननरोवर पर आने के समय, दूसरा तोता-नागमती व तोता-रलनेन-सवाद के समय तथा तीसरा उस समय हुआ है जब राछव-चेतन उसके विषय में अनाउद्दोन को पिनित कराता है। इन तीनो प्रसगो में पद्मावती के रूप-सीदर्य का वर्णन नख से शिख तक किया गया है। ससार में उसी के ज्याप्त सीदर्य की चर्चा करते हुए किव ने कहा है.

> उन्ह वानन ग्रस को को न मारा। वेवि रहा सगरी ससारा। गगन नखत जस जाहि न गने। है सव वान ग्रोहि के हने।

# ४--मधुमालती

कया-सारांश—कनंसर नगर के राजा सूरजभान के सोए हुए पुत्र मनोहर को अप्सराए रातो-रात मबुमालती की चित्रसारी में ले आईं। मबुमालती महारम नगर के राय विक्रम की पुत्री थी। वहा जागते ही दोनों का साक्षात्कार हुआ और वे एक-दूसरे पर मोहित हुए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय देने के अनन्तर अपने अनुराग की दृढता बताकर कहा कि उसका प्रेम अपनी प्रेमिका मबुमालती के साथ जन्म जन्मान्तर का है। प्रेमालाय के परचात् दोनों निद्रा-निमग्न हुए और अप्पराए मनोहर को उठाकर फिर अपने माता-पिता के पास ले गई। इस भाति अप्सराओं के कारण ही मनोहर तथा मबु-मानती को सयोग तथा वियोग दोनों ही सहन करने पडे।

दोनो ग्रपने-ग्रपने स्थान पर जागे। विरहाग्नि से सतप्त मनोहर गृह-त्याग करके मथुमालती की प्राप्ति के लियं निकल पढा। समुद्र-मार्गं से जाने पर तूफान के कारण नौका टूट गईं। उसके सभी इष्ट-मित्र विछुड गए ग्रौर वह नौका के एक टूटे तख्ते का सहारा लेकर तट के साथ जा लगा। वह एक ग्रगम्य वन की ग्रोर बढा, जहा उसने एक स्थान पर पलंग पर लेटी एक सुन्दरी के दर्शन किए। उसने मनोहर को ग्रपनी दु ख कथा सुनाने हुए कहा कि वह चित्तविसराम-पुर के राजा चित्रसेन की पुत्री प्रेमा है। उसे एक राक्षस उठाकर वहा ले ग्राया

१. द्रप्टच्य-वही पृ० १५६-१६४। २. द्रप्टच्य-वही, पृ० १७५।

३. द्रप्टच्य---जायसी-ग्रन्थावली, स० माता प्रसाद गुप्त, पृ० १८५-१९६।

४ द्रप्टब्य--वही, पृ० ४२८-४४४। ५ वही, पृ० १८६।

६. मधुमालती, मऋन, सपादक—डा॰ माताप्रसाद गुप्त, मित्र प्रकाशन प्रा॰ लि॰, इनाहाबाद, माधारए। सस्करए। (१९६१), प्रति प्रयुक्त।

है। यह सुनने के अनन्तर मनोहर ने राक्षस को मार डाला अरेर प्रेमा वन्वन-मुक्त हुई। प्रेमा ने मनोहर को बता दिया कि मधुमालती उसकी सखी है और वह उसे उसके साथ मिलाने मे सहायता देगी तत्पश्चात् दोनो ने चित्तविसराम-पुर की और प्रस्थान किया।

प्रेमा के घर पहचने पर उसके माता-पिता हिषत हुए। उन्होने प्रेमा'का' विवाह मनोहर से करना चाहा किन्तु दोनो मनोहर तथा प्रेमा ने बहिन-भाई के सम्बन्ध को ही भ्रपनाया था। दूसरे दिन मधुमालती भ्रपनी माता रूपमजरी के साथ प्रेमा के घर धाई और प्रेमा ने यत्नपूर्वक उन दोनो का मिलन चित्रसारी में करा दिया। मनोहर तथा मधुमालती को एक साथ देखकर रूपमजरी ने प्रेमा को बहुत भला-बुरा कहा। मघुमालती तथा मनोहर एक-दूसरे से पृथक् होकर विरहाग्ति मे जलने लगे। प्रेम-विह्वला मधुमालती माता के कहने पर भी जब मनोहर के प्रति हुए प्रेम को छोड न सकी, तो उसने पुत्री को मत्र द्वारा पक्षी बना दिया। वह पक्षी होकर अपने प्रेमी मनोहर की खोज मे उड चली। एक दिन उडते हए पक्षी को पिपनेर मानगढ के राजकुवर ताराचन्द ने पकड लिया क्योंकि मधुमालती को ताराचन्द के रूप का साम्य मनोहर के साथ प्रतीत हुआ। मधूमालती की प्रेम-कथा सुनकर ताराचन्द द्रवीभूत हुमा भौर उसने उसे मनोहर के साथ मिलाने का वचन दिया। पिंजरा उठाकर वह उसकी माता के पास महारस नगर पहुचा। माता ने प्रसन्न होकर उसे मत्र द्वारा पुनः राजकुमारी का रूप प्रदान किया। धकस्मात् मनोहर भी वहा ग्रा पहुंचा। उसका विवाह मधुमालती के साथ हुआ।

एक दिन मनोहर के साथ शिकार से लौटने वाले ताराचन्द की प्रेमा पर दृष्टि पडी। प्रेम-दर्शन मे ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडा। उसके उपचार के लिये वैद्य बुलाए गए किन्तु सब व्यर्थ। तदनन्तर मधुमालती तथा मनोहर दोनो चित्रमन के पास गए भौर उनकी प्रार्थना पर उसने अपनी पुत्री प्रेमा का विवाह ताराचन्द के साथ कर दिया। दोनो मित्र अपनी पत्नियो समेत आनन्दपूर्वक रहने लगे। कुछ समय अनन्तर मनोहर एव मधुमालती तथा ताराचन्द एव प्रेमा अपने-अपने घर लौट कर राज्योपभोग के अधिकारी वने।

### कथा का श्राधार तथा संगठन

शेख मक्तन की 'मधुमालती' के कथानक का मूलस्रोत भी किसी प्रचलित कहानी में ही ढूढा जा सकता है। इसके श्राधार के विषय में कवि का स्वतः

१. हिन्दी के स्फी प्रेमा्स्यान, पृ० ७१।

कथन है '

द्यादि कथा द्वापर चिल द्याई ! किल जुग मह भाखा के गाई ।

मघुमालती एक सरल प्रेम कथा है। इनके लिये कथा, प्रमृत कथा, रस कथा, रम वार्ता, रम वचन, श्रमृत वचन, प्रेम कथा शब्दो का प्रयोग मक्तन ने किया है। श्रतः इसका ग्रावार भवश्य कोई प्रचलित कथा रही होगी।

काव्यारम्भ मे किन ने ईश्वर, निवी, चार खनीकाग्रो, शाहेनक, पीर, तथा ग्राध्ययदाता की प्रश्नसा के ग्रनन्तर वचन का भी गुण्णान किया है। उसका कथन है कि इस वचन ने सृष्टि रचना के पूर्व ही हिर-मुख से ग्रादि ग्रोकार के रूप मे ग्रवतार लिया। इसी वचन के द्वारा वह त्रिभुवन-नाथ स्वय भी ग्रव्यक्त से व्यक्त बना

वचन जी नहि निरमवत विधाता। केत सुनत कोई रस बाता। 100

इस काव्य में कथानक के दो भाग हैं। पहला भाग मनोहर एवं मधुमालती तथा दूमरा भाग ताराचन्द एवं प्रेमा से सम्बन्ध रखता है। पहले भाग को ग्राधिकारिक कथा तथा दूमरे भाग को प्रासिंगक कथा कहा जा सकता है। इस प्रकार किन ने नायक ग्रोर नाथिका के ग्रतिरिक्त उपनायक ग्रोर उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया ही है, " फिर भी वे घनावश्यक कथनो ग्रीर विस्तारों से बचना चाहते हैं। " नायक-नायिका के साथ ही इसमें उपनायक-उपनायिका के चरित्र द्वारा सच्वी सहानुभूति, अपूर्व सयम तथा निस्वार्थ भाव का चित्र ग्राक्त किया गया है। इस में घटना-वैचित्र्य कम है ग्रतः वह साधा-रए। गति सं ग्रागे बढता है। मधुमालती को मत्र फूककर पक्षी बना देना" ग्रौर पुन पूर्व रूप प्रदान करना कथानक में ज़मस्कार उपस्थित करता है।

१. मधुमालती सपादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ २४।

<sup>-</sup> २. मून शोव प्रबन्व, मध्यकालीन हिन्दी कवियो के सकेतित और व्यवहृत काव्य-सिद्धान्तो का श्रष्ट्ययन, पृ० ४००।

३. मघुमानती, सपादक, हा० मग्ता प्रसाद गुप्त, पृ० ३-६।

४. वही, पृ० ६।

५. वही, पृ० ६।

६. वही, पृ० ७-६।

७. वही, पृ० १०-१३।

म वही, पृ० १४।

६ वही, पृ० १५।

१०. वही, पृ० १५।

११. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र जुक्ल, पृ० ६७।

१२ मधुमालती, संपादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० १७।

१३ द्रप्टव्य--वही, पृ० १८७। १४. द्रप्टव्य--वही, पृ० २०६।

कथानक भी घटना-प्रघान न होकर चिरत्र-प्रघान है। नायक-नायिका के प्रत्यक्ष दर्शन पर परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने लगने पर दोनो का वियोग कर-वाकर लेखक ने कथानक को विकसित करवाया है, दोनो अपने प्रप्त प्रेम मे दृढ हैं, इसी मे कथानक आगे बढता है। प्रेमा का उद्धार करके मनोहर अपनी वीरता तथा आदर्शवादिता की परीक्षा मे सफल होकर अपने चिरत्र की परीक्षा देता है। मधुमालती की सारी कहानी इसी प्रकार मर कर अमर होने की कहानी है। मृगावती के समान ही मधुमालती मे भी पाच चौपाइयो अद्धालियो के उपरान्त एक दोहे का क्रम रखा गया है। कथा मुखानत है।

## प्रेम-पद्धति

'मचुमालती' का प्रेम प्रत्यक्ष-दर्शन पर ग्राधारित है। प्रथम-मिलन के उप-रान्त ही दोनो (प्रेमी तथा प्रेमिका) विलग हो जाते हैं। प्रथम बार का यह साक्षात्-मिलन रात्रि के समय होने पर भी ग्रत्यन्त सयमित तथा मर्यादित है। वे एक-दूसरे को ग्रगूठी घारणा करते हैं, ग्रीर जर्व तक उनका विवाह नहीं होता वे मर्यादा का उल्लंधन कभी भी नहीं करते। यहीं कारण है कि उनके प्रेमोदय में किसी प्रकार की भी ग्रस्वाभाविकता नहीं ग्राई है। नायिका की पुनः प्राप्ति के लिए नायक ग्रपना सारा राज-पाट छोडकर बन-बन भटकता है। मधुमालती भी मनोहर के लिए प्रेम-विह्वल हो उठती है ग्रीर पक्षी बन कर उस की तलाश में घूमती-किरती है। प्रेम-परीक्षा में सफल होने के भनन्तर ही दोनों का विवाह हो जाता है।

मधुमालती की व्यथा मूक है। मनोहर एकनिष्ठ प्रेमी है जो माता-पिता के स्नेह बघन एव लोकाचार की परवाह न करते हुए प्रेमिका की प्राप्ति के लिए दुगम पथ का पथिक बनकर अयसर होता है।

१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० २१७।

२. मधुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त पृ० २४ ।

३. फुर्नि सब मिलि के एकमत भई। सेज सहित कुंबरिह ले गई।

×

४

कुंबरि उनीदि सोड ग्ररसानी। जानहुरिसक गएउरित मानी—वही, पृ० ७५।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५६-७१।

सिद्ध रूप दीसे बैरागी । मधुमालती के दरसन लागी ।
 मारग जोग सिद्धि मकु होई । बहुरि मिलै मधुमालती सोई—वही, पृ० ६४।

६. द्रष्टव्य—वही, पृ० २३७।

भाता पिते रोइ जेते कहा । कुवर कान सो एक न रहा ।
 पेम पथ जेइ सुध बुधि खोई । दुहु जग किछु समुऋहि निह सोई ।
 —वही, पृ० ६३ ।

दाम्यत्य-प्रेम के ग्रतिरिक्त इस मे चारित्रिक दृढता का ग्रादर्श भी उपस्थित किया गया है। मधुमालती एव ताराचन्द तथा मनोहर एव प्रेमा के सदाचार का प्रावलय-इस मे म्पप्ट रूप से फलकता है।

### विप्रलम्भ शृंगार

श्रन्य मूफी कवियों को भाति मक्षन ने भी विरह के हृदयस्पर्शी दृश्य उपस्थित किए है। प्रथम मिलन के समय रात्रि को चित्रसारी में साक्षात्कार करने वाले नायक-नाथिका सयोग में ही वियोग की भागका करके त्रस्त हो उठते है:

कबहु पेम धनद हुलासा । कबहु दुहुन्हु वियोग तरासा ।

यप्पराग्रो द्वारा पृथक् किए जाने के भनन्तर मधुमालती भीर मनोहर दोनो विरहाग्नि में जल उठते हैं। प्रेमाकुल मधुमालती भ्राप्ती सिखयो द्वारा पूछी जाने पर भ्रत्यन्त सयत होकर यह उत्तर देती है:

कुवर एक सपने मे देखा। सपन रूप सौतुखं कर लेखा। वियन मदन मूरित निरमएक। जम न होइ पे जिल जै गएक। जम के मीनु खिनक दुख देई। विरह मरन तिल तिल जिल लेई। एहि दुन सखी कैस निस्तरहू। विन जिल किम जग जीवन सरिहु। भवन सकी रहि घोहि विनु घरी। अचक गाज यह मोहि सिर परी।

प्रेमा के पूछने पर भी वह वश की ही मर्यादा को दृष्टि मे रखकर उत्तर देती है:

पिता गिरिह मैं राजकुमारी । पर पुरुषहि मोहि कैसि चिन्हगी । जो असमता पिता मुनि पावहि । मोहि जियत धरि ठाढ गडावहि ।

मधुमालती के लोक-कर्तव्यो एव मर्यादाश्रो का त्याग उसी समय होता है जब उमे मनीहर के विषय मे यह बात ज्ञात होती है कि वह अनेक कष्ट सहनकर वहा पहुचा है। उस समय वह प्रेमा के गले लगकर रोती है और तभी प्रेम का उद्दाम वेग स्वच्छन्द घारा की भाति फूट पडता है:

यव लिह विरह मागिन जिय राखिउ लोग कुटुक के कानि। लाजन कोहिउ काहु सेउ सुपुत सिंहउ जिय हानि। मघुमालती ग्रव प्रेमा से कोई भी वात गुप्त नही रखती। प्रेमा भी मनोहर के विरह ग्रीर उसकी कृणता का कहात्मक वर्णन मघुमालती के सम्मुख इन शब्दो

१ मचुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ७३।

२. वही, पृ० ७६।

३. वही, पृ० १६०।

४. पृत्वही, १६४।

मे करती है:

रहा न कया मासु तस रत्ती । तेहि पर विरह हाड दिय कत्ती । जाकर जिउ बरबस हरि लीजै । तोहि कंह पलटि दयाफुनि दीजै ।

पंछी बनने के समय ताराचन्द को ग्रपनी प्रेमगाथा सुनाने वाली भधुमालती प्रासुच्रो के बदले खून बहाती है:

यह सुनि पछि रुद्दिर भरि नैना । रोइ रोइ कहै कृवर सेउ बैनार

विरह का वर्णन करने के लिए किव ने 'बारहमासा' की पद्धति को ग्रप-नाया है। प्रकृति के व्यापारों में साम्य ग्रीर विषमता दिखाई देती है। मधुमालती द्वारा प्रासुग्रों के बदले बहाए गए रक्त के कर्णों की सावन की ऋडी तथा वीर बहूटी से साम्य दिखाते हुए किव ने कहा है:

रक्त आंसु घर परे जो दूटी। सांवन भए ते वीर बहूटी।

इस 'बारहमासा' के ग्राधार पर विरिह्णी की दुखानुभूति का मार्मिक चित्रण दुग्रा है। इसी विरह के कारण विरही को शरद्काल की स्वच्छ एव निर्मल चित्रका ग्रीर उसकी शीतलता भी दाहक प्रतीत होती है:

> कातिक सरद सताई बारा । ग्रमिग्न बुंद बरखे बिसवारा । बिगर्साह कवल माति ते बारा । जनहुं कुमुदिनी ससि उजियारा । सरद रैनि सीतरि तेहि भावै । जो प्रीतम कठ लागि बिहावै । मोहितन विरह प्रगिनि पर जारा । सरद चांद मोहि सेज ग्रगारा ।

इस मे ताराचन्द के विरह का भी वर्णन हुआ है जो प्रेमा के प्रथम दर्शन से ही मूर्छित होता है। रुग्ण हो जाने पर वैद्य भी उसका उपचार करने मे ग्रसमर्थ हो जाते हैं:

> जह लिंग ब्रहे सयान नगर मह सम कह भएउ हकार। सुनत राज ये बग्या चिल बाए सम बार।

### प्रेम तत्व

मक्कन ने कहा है कि प्रेम ससार की अमूल्य वस्तु है, विधाता ने प्रेम (को व्यक्त करने) के लिए ही ससार को उत्पन्न किया, चौर उसी को ग्रहण कर वह स्वयं भी व्यक्त हुआ, प्रेम की ज्योति से ही सृष्टि मे प्रकाश हुआ, इसलिए प्रेम

१. मधुमानती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १६७।

२. वही, पृ० १६५।

३. वही, पृ० २१४।

४. वही, पृ० २१५।

**५. वही, प्र० २५२,।** 

का समतुल्य संसार मे नही है, विरला ही कोई भाग्यवान इस प्रेम के सुहाग को प्राप्त करता है, जो इस प्रेम के यज्ञ मे जीवन की भ्राहुति देता है, वही (वास्त-विक) राजा है, इस प्रेम की हाट मे क्रय-विक्रय करना ही जीवन की सबसे वडी उपयोगिता है:

पेम अमोलिक नग सयंसारा । हिं जेजिश्रं पेम सो घिन अौतारा । पेम लागि ससार उपावा । पेम गहा विधि परगट आवा । पेम श्रोति मभ सिस्टि अजोरा । दोसर न पाव पेम कर जोरा । विश्ला कोइ जाके सिर भागू । सो पावै यह पेम सोहागू । सबद अच चारिहु जुग वाजा । पेम पथ सिर ढेइ सो राजा । पेम हाट चहु दिसि है पसरी गैं विनजी जे लोइ । लाहा औ फल गाहक जिन डहकावै कोइ ।

प्रेम ही जीवन की ज्योति है:

पेम दिया जाके घट वारा। तेहि सभ मादि ग्रत उजिग्रारा। कि कथा के समाप्त करते हुए भी लेखक ने एक-मात्र यही सन्देश दोहराया है। वह कहता है कि इस जगत् में ममरत्व लाभ करने का एकमात्र उपाय है प्रेम में मरना: "

श्रमर न होत कोड जग हारै। मिर जो मेरे तेहि मीचू न मोरे। श्रेमी तथा प्रेमिका एक-दूसरे से भविच्छेद है भीर जव प्रेमी अपनी प्रेमिका का साक्षात्कार करता है, समस्त सृष्टि उसे उसी मे ज्याप्त दिखाई देती है।

इहै रूप त्रिभुवन जग वेरसै महि पयाल आगास। सोइ रूप परगट मे देखा धुव मार्थे परगास।

### संयोग-शृंगार

मयोग-श्रागर पर श्रव्लीलता के आरोप से मक्कन पूर्णंतया मुक्त है। इस काव्य मे नायक-नायिका के मिलन का चित्रण तीन स्थलो पर हुआ है किन्तु कही पर भी अश्लीलता नही आ गई है। सर्वप्रयम उनका सयोग-श्रागर चित्र-शाला मे स्थान लेता है किन्तु दूसरी वार वे फुलवारी मे मिलते हैं। अन्त मे उनका ययाविवि मिलन विवाह के समय होता है किन्तु उस समय भी मक्कन ने

१. मधुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, भूमिका, पृष्ठ २०।

२. वही, पृ०। १७

३. वही, पृ० १७।

४. वही, भूमिका, पृष्ठ २५।

४. वही, पु० २८६।

६. वही, पृष्ट्र।

सयमित रूप मे सयोग-श्वगार का वर्णन किया है। सयोग के ऐसे स्थलो पर केवल आत्मा तथा परमात्मा की रहस्यात्मक ग्रनुभूति की फलक मिलती है। रिस्प-सौदर्य वर्णन

अन्य सूफी प्रेमाख्यानो की भाति ही इस मे नायिका मधुमालती तथा उप्-नायिका प्रेमा के रूप-सौंदर्य का वर्णन हुन्ना है। मधुमालती के सौर्दय को देख-कर सारा ससार मूखित होता है:

जेउ जेउ देखें रूप सिंगारा। खिन मुरखें खिन चेत समारा। ईश्वरोन्मुख प्रेम

सूफियो की दृष्टि में सपूर्ण दृश्य जगत् उसी ईश्वर के रूप का प्रदर्शन है अत जीवात्मा का उससे नित्य सम्बन्ध है और इसी लिए वह उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए तड़पती है।

कौन सो ठाउ ते नाही तीनि भुवन उजिग्रार। निरखु देखु ते सरबस पूरे सब ठा तोर बेवहार। कि किव ने रचना के ग्रादि मे योग की कियाग्रो का भी उपदेश दिया है।

# ५—चित्रावली<sup>4</sup>

कथा-सारांश — नेपाल के राजा घरनीघर ने कठिन व्रत-पालन करके शिव-पार्वती के प्रसाद से 'सुजान' नाम का एक पुत्र-रत्न प्राप्त किया। चौदह वर्ष की घायु तक वह वैद्यक, पिंगल, छद, संगीत, ज्योतिष तथा भूगोल ग्रादि सभी विषयो मे पारंगत हो गया। मल्ल विद्या तथा घुडसवारी मे भी वह ग्रत्यन्त प्रवीण हो गया। एक दिन कुवर सजान भाखेट के लिये बन मे गया। वहा से लौटते समय वह मार्ग भूलकर देव (भूत) की एक मढी मे जा सोया। देव ने

नैन नैन सेउ लोभे मन सेउ मन प्ररुक्तान
 दुवौ हिय उर मिलि एक भे भजियउ प्रानिह प्रान ।—वही, पृ० २३८ ।

२. मधुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ४२-५२।

३. द्रष्टव्य-वही, पृ० १००-१०१। ४ वही-पृ० ४२।

५. सूफीयत और हिन्दी साहित्य, पृ० ११६।

६. मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १८।

७. तन सो उरघ लेहि गहि स्वासा । अगिनि हीय के डोल बृतासा । — वही, पृ० १६ ।

प्त. चित्रावली, उसमान, सम्पादक, स्व० बाबू जगमोहन वर्मा, प्रकाशक नागरी प्रचारिग्गी सभा, काशी (सन १९१२ ई०), प्रति प्रयुक्त ।

घारागित समभक्तर कृवर की रक्षा की। इसी बीच वह देव ग्रपने एक ग्रन्थ माथी देव के माय कानगर की राजकुमारी वित्रावनी की ग्यारहवी वर्षगाठ का उत्मव देवन के लिए गया। दोनो देव सोते हुए कूवर को भी भ्रपने साथ ले गए तया वहा पहुचकर उन्होंने उमे चित्रावली की चित्र सारी मे रखा ग्रीर स्वय उत्मव देवने चले । नीद खुलने पर मुजान वहा चित्रावली का चित्र देखकर उम पर ग्रासक्त हुगा। वह भी ग्रपना एक चित्र बनाकर उसी की वगल मे टाग कर मो गया। दोनो देव उसे पुन उठाकर मढी में ले आए। जागने पर कृवर चित्रावनी के प्रेम मे विह्वल हो उठा । तत्पश्चात् पिता द्वारा प्रेपित कुछ पुरुपो से वह बापस राजधानी ले जाया गया। अपनी प्रेमिका के लिये विरह-विकल मुजान अपने गुरु-पुत्र सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ पुन उस देव मढी मे गया श्रीर वहा उसने श्रन्त सत्र खोल दिया। उघर से चित्रावली भी क्वर मूजान का चित्र देख कर प्रेम विह्वल हो उठी। उसने अपने प्रेमी का पता लगाने के लिये परेवा नाम का एक दूत भेजा। सुजान उसके साथ रूपनगर पहुचा जहा दोनो का साक्षात्कार शिवमदिर मे हुआ। प्रथम दर्गन मे ही सुजान प्रेमिका चित्रावली की छवि देखकर मूछित हुआ। इस मिलन के पूर्व राजकुवर को अनेक प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पहा।

चित्रावनी की मा हीरा से एक कुटीचर ने चुगली की जिस पर सुजान का वह चित्र घो डाला गया । इस पर चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर मुख्वा कर उसे घर मे वाहर निकलवा दिया । वदला लेने के लिये कुटीचर ने कुवर मुजान को अन्या करके एक गुफा मे डलवा दिया जहा उसे एक अजगर निगल गया । राजकुमार के विरह-तान को सहन न करके उसने उसे उगल दिया । एक वन-मानुप की कृपा से अजन दियं जाने पर उसकी नेत्र-ज्योति पुन' पूर्ववत् हो गई । इसी ममय एक मत्र हाथी ने उसे पकड़ लिया । एक पक्षीराज उस हाथी को ले उड़ा जिस पर उस (हाथी) ने घवड़ा कर कुवर को छोड़ दिया । वह एक समुद-तट पर जा गिरा । वहा एक फुलवारी मे वह विश्वाम कर रहा था कि मागरगढ़ की राजकुमारी कोलावती उसके रून पर आसक्त हो गई । उसने घर पहुचकर उसे भोजन के लिये बुलाया तथा आहार मे अपना हार छिपा कर उसे चोरी के अपराध मे बन्दी बना लिया ।

इसी नमय सोहिल नाम के किसी राजा ने कौलावती के सौदर्य की शोभा का वर्णन मुनकर मागरगढ पर चढाई का परन्तु सुजान ने अपने पराक्रम से उसे मार भगाया। सुजान तथा कौलावती का परिख्य हुग्रा, किन्तु कुवर ने चित्रावली की प्राप्ति तक मयम की प्रतिज्ञा की और दोनो शकर-पूजन के लिये गिरनार की यात्रा करने चल पड़े। वियोग से पीडित चित्रावली ने सुजान को ढूढने के सयमित रूप मे सयोग-श्रुगार का वर्णन किया है। सयोग के ऐसे स्थलो पर केवल आत्मा तथा परमात्मा की रहस्यात्मक अनुभूति की फलक मिलती है। रिस्प-सौंदर्य वर्णन

श्रन्य सूफी श्रेमारूयानों की भाति ही इस में नायिका मधुमालती तथा उप्-नायिका श्रेमा के रूप-सीदर्य का वर्णन हुआ है। मधुमालती के सीर्दय को देख-कर सारा ससार मूर्छित होता है:

जेउ जेउ देखें रूप सिंगारा। खिन मुरखें खिन चेत सभारा। इं इंश्वरोन्मुख प्रेम

सूफियो की दृष्टि में सपूर्ण दृश्य जगत् उसी ईश्वर के रूप का प्रदर्शन है अतः जीवात्मा का उससे नित्य सम्बन्ध है और इसी लिए वह उससे तादातम्य स्थापित करने के लिए तडपती है।

कौन सो ठाउं तै नाही तीनि भुवन उजिश्रार। निरखु देखु तै सरबस पूरे सब ठा तोर वेवहार। किन्न किव ने रचना के श्रादि मे योग की क्रियाशों का भी उपदेश दिया है।

# ५—चित्रावली<sup>4</sup>

कथा-सारांश — नेपाल के राजा घरनीघर ने कठिन व्रत-पालन करके शिव-पार्वती के प्रसाद से 'सुजान' नाम का एक पुत्र-रत्न प्राप्त किया। चौदह वर्ष की आयु तक वह वैद्यक, पिंगल, छद, संगीत, ज्योतिष तथा भूगोल भ्रादि संभी विषयों में पारंगत हो गया। मल्ल विद्या तथा घुडसवारी में भी वह भ्रत्यन्त प्रवीख हो गया। एक दिन कुवर संजान आखेट के लिये बन में गया। वहां से लौटते समय वह मार्ग भूनकर देव (भूत) की एक मढी में जा सोथा। देव ने

नैन नैन सेउ लोमे मन सेउ मन भ्रष्मान
 दुवौ हिय उर मिलि एक भे भिजय प्रानिह प्रान ।—वही, पृ० २३८।

२. मधुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पु॰ ४२-५२।

३ द्रष्टव्य--वही, पृ० १००-१०१। ४. वही--पृ० ४२।

५. सूफीयत और हिन्दी साहित्य, पृ० ११६।

६. मधुमालती, सम्पादक, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १८।

७. तन सो उरघ लेहि गहि स्वासा । ग्रगिनि हीय के डोल बतासा ।—वही, पु० १६ ।

प्त. चित्रावली, उसमान, सम्पादक, स्व० बाबू जगमोहन वर्मा, प्रकाशक नागरी प्रचारिशी सभा, काशी (सन १६१२ ई०), प्रति प्रयुक्त ।

शरणागत समक्षकर कृवर की रक्षा की। इसी वीच वह देव अपने एक अन्य मायी देव के साथ कानगर की राजकुमारी चित्रावती की ग्यारहवी वर्षगाठ का उत्मव देखने के लिए गया। दोनो देव सोते हुए कृवर को भी ग्रपने साथ ले गए तया वहा पहुचकर उन्होंने उसे चित्रावली की चित्र सारी मे रक्षा और स्वय उत्सव देखने चले । नीद खुलने पर मुजान वहा चित्रावली का चित्र देखकर उस पर ग्रासक्त हुगा। वह भी ग्रपना एक चित्र बनाकर उसी की वगल मे टाग कर सो गया। दोनो देव उसे पुन उठाकर मढी मे ले म्राए। जागने पर कुवर चित्रावनी के प्रेम मे विह्वल हो उठा। तत्नश्चात् पिता द्वारा प्रेषित कुछ पुरुपो से वह वापस राजवानी ले जाया गया। अपनी प्रेमिका के लिये विरह-विकल सुजान अपने गुरु-पुत्र सुवृद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ पुन उस देव मढी मे गया और वहा उसने अन्त सत्र लोल दिया। उघर से चित्रावली भी क्वर सूजान का चित्र देख कर प्रेम विह्वल हो उठी। उसने अपने प्रेमी का पता लगाने के लिये परेवा नाम का एक दूत मेजा। सुजान उसके साथ रूपनगर पहुचा जहा दोनो का साक्षात्कार शिवमदिर मे हुग्रा। प्रथम दर्गन मे ही सुजान प्रेमिका चित्रावली की छवि देखकर मूछित हुग्रा। इस मिलन के पूर्व राजकुवर को ग्रनेक प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पढा।

वित्रावली की मा हीरा से एक कुटीचर ने चुगली की जिस पर सुजान का वह चित्र घो डाला गया । इस पर चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर मुडवा कर उसे घर मे वाहर निकलवा दिया । वदला लेने के लिये कुटीचर ने कुवर मुजान को अन्धा करके एक गुफ़ा में डलवा दिया जहां उसे एक अजगर निगल गया । राजकुमार के विरह-तार को सहन न करके उसने उसे उगल दिया । एक वन-मानुप की कृपा से अजन दिये जाने पर उसकी नेत्र-ज्योति पुन पूर्ववत् हो गई । इसी समय एक मत्र हाथी ने उसे पकड लिया । एक पक्षीराज उस हाथी को ले उड़ा जिस पर उस (हाथी) ने घवड़ा कर कुवर को छोड़ दिया । वह एक समुद-तट पर जा गिरा । वहा एक फुलवारी में वह विश्वाम कर रहा था कि मागरगढ़ की राजकुमारी कोलावती उसके रूप पर आसक्त हो गई । उसने घर पहुचकर उसे भोजन के लिये बुलाया तथा आहार में अपना हार छिपा कर उसे चोरी के अपराध में बन्दी बना लिया ।

इसी समय सोहिल नाम के किसी राजा ने कीलावती के सीदर्य की शोमा का वर्णन मुनकर सागरगढ पर चढाई का परन्तु मुजान ने ग्रपने पराक्रम से उसे मार भगाया। मुजान तथा कीलावती का परिगाय हुग्ना, किन्तु कुवर ने चित्रावली की प्राप्ति तक मंयम की प्रतिशा की ग्रीर दोनो शकर-पूजन के लिये गिरनार की यात्रा करने चल पडे। वियोग से पीडित चित्रावली ने सुजान को ढूढने के लिये पुन. परेवा को भेजा। वह भी गिरनार पहुचा और वहा उसने सुजान को क्रानगर के लिये प्रस्थान करने के लिये प्रेरित किया। कौलावती से फिर निलने की प्रतिज्ञा करके कुवर रूपनगर की और चल दिया। कुवर को सीमा पर बैठा कर जब परेवा चित्रावली को सुसवाद देने के लिये आ रहा था, उसी समय उस (परेवा) को रानी हीरा के दूतों ने पकड ज़िया। परेवा के वापस न लौटने पर कुवर विरहाग्नि मे जल उठा। वह प्रज्ञितावस्था मे इघर-उघर दौडा। अपयश से वचने के लिये राजा ने उसे उन्मत्त हाथी से मरवाना चाहा किन्तु अपने पराक्रम से उसने हाथी को पछाड डाला। अत मे यह ज्ञात हुआ कि सोहिल को परास्त करने वाला वही सुजान है। परेवा को मुक्त किया गया। उसी समय उघर से सागरगढ से आए हुए चित्रकार ने कुवर सुजान का चित्र उपस्थित किया जो उस योगी (सुजान) से विल्कुल मिलता-जुलता था। राजा ने हर्षित होकर अपनी पुत्री वित्रावली का विवाह सुजान से किया।

विरह-सतप्त कौलावती ने कुमार के पास हस मित्र को दूत बनाकर भेजा। उसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कौलावती के श्रेम का स्मरए कराया। सुजान जब चित्रावली को लेकर स्वदेश की और प्रस्थान करने लगा तो मार्ग में कौलावती को भी साथ ले लिया। सागर में तूफान आने के अनन्तर वे सुरक्षित रूप से नेपाल पहुंचे। राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वय शिवाराधना में लग गया और फिर सुजान दोनो पत्नियो सहित आनन्दपूर्वक विन व्यतीत करने लगा।

#### कथा का ग्राधार तथा संगठन

'चित्रावली' का कथानक पूर्णतः काल्पनिक है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रथवा पौराशिक ग्राधार नही है।

ग्रन्थारम्भ मे उसमान ने निर्गुगा-निरंजन परमात्मा की महत्ता एक चित्रकार के रूप मे प्रकट की है। तदनन्तर उसने हजरत मुहम्मद की महानता, नूर-उल्-मुहम्मदिया की उत्पत्ति, हजरत मुहम्मद के चार मित्रो की स्तुति, शाहेबक्त की प्रशसा तथा अपने पीर शाह निजाम तथा बाजा हाजी का गुगागन किया है।

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी ग्रीर काव्य, पृ० ३५६।

२. पहले श्रब्रवकर सतवादी। सन्त जान जो भी श्रनवादी। दूजे उमर न्याच प्रतिपारा। जे बिध कारन सुतिह सधारा। तीजे उसमा पिंडत ज्ञानी। जे किर ज्ञान लखा विधि वानी। चौथे श्रली सिंह रन सूरा। दान खडग जे निहु जगपूरा। —िचित्रावली, (१६६२), पृ०६।

श्रात्मपरिचय के ग्रनन्तर कवि ने प्रस्तावना ग्रीर फिर कथारम्भ किया है। कवि ने घटनाओं का वर्णन ग्रधिक विस्तार के साथ किया है। कुछ घटनाओ तथा ग्राश्चर्यं तत्वो को संयोजना ग्रत्यन्त नवीन ढग पर हुई है। घरतीघर का पुत्राभाव, दान एव परीक्षा के अनन्तर पुत्रोत्पत्ति, चित्रदर्शन, विरह, परेवा की खोज, सुजान का स्वदेश लौटना एव मार्ग की कठिनाइयो के अनन्तर प्रेमिका की प्राप्ति की परम्परागत घटनाधों के साथ-साथ इसमे भौगिक-कियाश्री तथा लुक-ग्रजन लगाने से लोगो की दृष्टि से श्रद्श्य होने तक की वाते श्रा गई है। कथा के काल्यिनक होते हुए भी उसमान ने अपने काव्य-कौशल द्वारा इसके पात्रों को इस ढंग से चित्रित कर दिया है कि वे प्राय. सभी सजीव वन गए है। उनके दू ख मे हमे उनके साथ सहानुभृति प्रदर्शित करने को भी जी चाहता है और उनके सुख में हम स्वय भी प्रसन्न हो उठते है। इस कवि के द्वारा किया गया पात्रो का नामकर्ण भी ग्रधिकतर सकारण जान पडता है। इसका 'सुजान' वास्तव मे बुद्धिमान जान पडता है क्योंकि 'कौलावती' के साथ विवाह कर लेने पर भी उस के साथ तव तक संपर्क नहीं रह सकता जब तक 'चित्रा-वली' नही मिल जाती । कौलावती माया का वह श्रविद्याजनित रूप है जिसे विना 'चित्रावली' के विद्यासय रूप से प्रपताये स्वीकार करना खतरनाक है। कवि ने सुजान के दृढ प्रेम, परेवा की स्वामिभक्ति और कौलावती के नि स्वार्थ भाव का भी ग्रच्छा चित्रगा किया है। वास्तव मे सूजान स्वय शिव का ग्रवतार है। इसके द्वारा केवल शिव के ग्रद्धैत का ही ग्राभास होता है। वही वाहर-भीतर सव स्थानो पर है। उसके विना और कोई दूसरी नही है। अजगर खण्ड' केवल सुजान की ही एकनिष्ठता का परिचय देता है।"

साघना-मार्गं का वर्णन करते हुए किन ने रूपनगर के बीच पड़ने वाले नगरों के नाम भी प्रतीक रूप में इस प्रकार दिये हैं—भोगपुर, गोरखपुर, नेहनगर तथा रूपनगर। मोगपुर में इन्द्रिय-विषय प्रपनी धोर खीचते हैं। इनमें अनासक्त रहने वाला साधक ही काम-क्रोधिद को जीतकर गोरखपुर नगर में पहुंच पाता है। यहा वह गुरु द्वारा अन्तंदृष्टि पाकर आगे बढ़ता है। नेहनगर में पहुंचकर उसे समता-भाव प्राप्त होता है धीर फिर योगी-वेश से भी वह

१ सूफी-काव्य-संग्रह, पृ० १४३।

२. देखु देत ही ग्रापान ग्रसा। ग्रव तोरे है हीं निजु वसा-चित्रावली, पृ० १६।

३. सव वही भीतर वह सब माही। सबै आयु दूसर कोउ नाही-वही, पृ० १।

४. उठी खात म्रोहि मोदर म्रागी। पर्यो उलिट भा उदर दुहेला।—बहो, पृ० ११६।

विमुक्त होता है। रूपनगर भ्रन्तिम स्थिति है यहा करोडो मे से विरला ही पहुचता है।

इस मे सुजान तथा चित्रावली सम्बन्धी कथा-भाग आधिकारिक है श्रीर शेष प्रासिंगक किन इसमे मात-सात चौपाइयो (ग्रद्धालियो) के पीछे एक-एक दोहा रखकर जायसी का अनुसरण किया है। कथा सयोगान्त है।

### प्रेम-पद्धति

इस मे चित्र-दर्शन के द्वारा नायक के हृदय मे प्रेम का उन्मेष दिखाया गया है। चित्रसारी मे मुजान चित्रावली के चित्र को देखकर उस पर आसकत होता है श्रौर उसकी स्मृति मे उद्धेगपूर्ण वन जाता है। दूसरी वार परेवा के मुख से चित्रावली के गुगो का श्रवण कर के वह उसकी प्राप्त के लिये अभिलिषत हो उठता है। परेवा उसके गुगो का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका व्यान सभी करते है तथा सारा सचराचर जगत उसकी चाह मे लीन है। उघर से नायिका चित्रावली भी चित्रसारी मे कुवर सुजान द्वारा निर्मित उसके चित्र को देखकर मोहित होती है। वह उसके मिलन के लिये विह्वल हो उठती है। सुजान के प्रेम की दृढता इसी मे है कि वह कौलावती के प्रति उदासीन रहकर केवल चित्रावली के अनन्य प्रेम मे ही लीन रहता है। कथा मे किसी प्रतिनायक अथवा परीक्षा करने वाली अप्सरा अथवा सागर-पुत्री की कल्पना नहीं की गई है। इस मे नायक-नायिका के हृदय मे प्रेम एक-साथ उद्भूत होता है।

कौलावती को अपनाकर भी मुजान अपने आदर्श से तनिक भी नीचे नहीं गिरता। वह कौलावती से स्पष्ट शब्दों में कहता है

आगे गोरखपुर भल देसू। निवहै सोइ जो गोरख मेसू।
आगे पथ चलै पै सोई। जाके सग कछु मार न होई।
डारे कंथा चक्र घघारी। करै मया जिय काया सारी।
ऐसन जिस्र जेहि लोभ न होई। रूप नगर मगु देखे सोई।
पथिक तहा जो जाइ मुलाना। विमल पथ तेही पहिचाना
— चित्रावली, पृ० ८०-८३।

१. प्रथम भोगपुर नग्न सोहाया । मोग विलास पाउ जह काया ।

वह चित्राविल ग्राहै सोई। तीन लोक वैदै सब कोई।
 सुरपुर सबै घ्यान ग्रोहि घरही। ग्रहिपुर सबै सेव तेहि करही।
 —चित्रावली, पु ७८।

हम तुम सानींह सबै रस, जह लहु प्रेम सुभाउ। एक प्रेम रस सोइ तव जब चित्राविल चाउ।

#### प्रेम-तत्व

कवि का कथन है कि प्रेम का आधार रूप अथवा सौदर्य है:

जहा रूप जग विनज पसारा। ग्राइ प्रेम तह कीन व्योवहारा<sup>र</sup> परमात्मा के इसी रूप ग्रथवा सौंदर्य की ग्रोर साधक ग्राकुष्ट होता है •

जैहिक चित्र ग्रस जिउ लेनिहारा, दहु कस होइहि सिरजनहारा।

किन्तु वैर्यवान प्राण्ती ही सुमेरु-पर्वत की इस चोटी पर पहुच मकता है। परमात्मा की कृपा-दृष्टि ही सर्वोपरि है:

पाव बोज तुम्हारा सो, जेहि देखलावहु पन्थ ।
कहा होइ जोगी भए भी पुनि पढ गरन्थ।
परमात्मा की इस,छवि के प्रथम दर्जन करते ही सुजान मूछित हो जाता है।
विप्रलम्भ-भ्यंगार

इस में किव ने नायक एवं नायिका दोनों का विरह-वर्णन किया है। जब नायक देव की मढ़ी में जाग उठता है, उस समय उसकी कृशता का वर्णन करते हुए किव ने कहा है कि उसका मुख पीला पड गया था, खून सूख गया था, उनके दोनों नेत्र वद हो गये और पूछने पर भी वह कोई उत्तर न दे पाता था। उसे अपनी प्रेमिका के विना विश्वाम ही नहीं आता और वह उन्माद की अवस्था को प्राप्त होता है।

परम्नरा का पालन करते हुए किन ने नारहमासा का आधार लेकर निप्रलम्भ-श्वगार का नर्रोन किया है। चित्रावली का निरह ही संसार मे व्याप्त है जिसका उद्रेक वह अपनी पाती मे करती है। नायंक के समान वह भी कुश हो जाती है।

१ चित्रावली, पृ० १४४। २. वही, पृ० १३।

<sup>3.</sup> वही, पृ० १३। ४. वही, पृ० ४८।

५. ग्रहन बदन विपराय गा, रुहिर सूखिगा गात । रहा भाषि लोचन दोऊ, कहै न पूछे बात ।—वित्रावली, पृ० ३७।

६ जो न पसीजिस जिंउ मोर भारबी। पूछ देखु गिरि कानन साखी। करें पुकार मजोरन गोवा। कुहुकि कुहुकि वन कोकिल रोवी। गयो मीखि पपीहा मन बोला। ग्रजहु कोकत वन वन डोला। उडा परेवा सुनि मम वाता। ग्रजहूं चरन रक्त सो राता—वही, पृ० १६७।

७. फागुन विरह पवन अधिकाना। हम तनुजस तरु पात पुराना-वही, पृ० १७३।

### संयोग शृंगार

उसमान का सयोग चित्रण अधिक भावात्मक नही है। उसमे किन ने पहेली बूभने एव वाक्चातुर्य की भी चर्चा की है। नायक-नायिका के सयोग का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

सदे थम रोमाच तन, ग्रासु पतन सुरभग।
प्रथम समागम जो कियो, सीतल था सव ग्रग।
इस वर्रान मे अन्य सूफी-कवियो की अपेक्षा कुछ अश्लीलता अवश्य है।

### रूप-सौदर्य वर्गान

इस मे परेवा द्वारा नायिका चित्रावली के सौदर्य का वर्णन नख से शिख तक हुआ है। रे ठोडी के गड्डे का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

श्रंब सूल सम ठोडी भई, वह श्रामिल यह श्रमिरत मई।
तेहि तर गाड श्रपूरव जोवा, पाक श्राव जनु श्रगुरी टोना।
नायिका की वरुणी का वर्णन करते हुए, जगत् की ब्रह्म-प्राप्ति लालसा का उल्लेख किया गया है:

लाग न बरुनि बान जेहि हीया, सो जग माह अभिरथा जीया। जेते अहें जीव जग माही, साघन जाइ वान सो खाही।

#### ६--ज्ञानदीप

कथा-सारांश — नीभषार मिस्रिप के राय सिरोमिन राजा को शंकर की कृपा से ज्ञानदीप नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। योग्य राजकुमार ज्ञानदीप कुछ बड़ा होने पर जब आखेट करने गया तो सयोगवश कही मार्ग में मटक गया। उसकी भेट सिद्धनाथ जोगी से हो गई जिसने उसे ससार से विमुख करना चाहा। राजकुमार को शिष्य बनाकर उसने उसे योग की ओर आकृष्ट करने के लिये सगीत की भी शिक्षा दी। तदनुसार राजकुमार मस्त योगी के रूप में बेसुघ रहने लगा। उघर विद्या नगर का राजा सगीत प्रेमी था और वह सदा संगीत का आयोजन किया करता था। राजा की एक विदुषी कन्या थी जिसका

१. चित्रावली, पृ० १०४।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७१-७७। ३. वही, पृ० ७३।

४. वही, पृ० ७१।

५. ज्ञानदीप, शेख नवी, हस्तलिखित गन्थ, श्री उदयशकर शास्त्री, श्रागरा, प्रित प्रयुक्त ।

नाम देवयानी था। राजकुमार वहा पहुचा और देवयानी की सखी सुरज्ञानी जनके मींदर्य पर मुख हुई। उसने इस बात की चर्चा देवयानी से की और जव उमने भी महल से उस योगी के रूप-सौदर्य पर दृष्टि डाली, तो वह अत्यन्त प्रभावित हुई। उसने बेसुध होकर अपने हाथ को भी गुथी जाती हुई माला की मूई से विन्ध दिया।

देवयानी तभी से विरह पीडित होने लगी। एक वार सुरज्ञानी के साथ देवयानी ने ज्ञानदीप की कुटिया में जाकर उसे वज्ञ में करने का प्रयत्न किया किन्तु ग्रसफल रहकर वह ग्रीवक विरह-ताप से जलने लगी। ग्रपना भेष वदल-कर सुरज्ञानी मत्राभिपिक्त घोडे पर जैठकर ज्ञानदीप की कुटी के पास सहायता की याचना के लिये गई यौर जब ज्ञानदीप उस घोडे पर सवार हुआ, उसी ममय वह घोडा धाकाश-मार्ग से वायु-वेग से उडकर देवयानी के महल की छत पर रुक गया। वहा ज्ञानदीप पिडता देवयानी से ग्रत्यिक प्रमावित हुआ ग्रीर इस प्रकार उसके रोज वहा ग्राने से प्रेमालाप भी बढता गया। महल के रक्षकों ने इम वात की मूचना मुखदेव को दी, जिसने लौटते समय ज्ञानदीप को बारा मारकर ग्राहत कर दिया। वदी वनाए जाने पर उसे काठ की एक मजूपा में वद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। योगी राजकुमार बहते-वहते भानराय की राजधानी मानपुर में पहुचा ग्रीर सारा-सारा वृत्तान्त जानकर यहा के राजा ने उसे पुत्र-रूप में रख लिया।

देवयानी अपने प्रेमी के विरह मे तिल-तिल जलने लगी। एक दिन चित्ता वना कर वह भस्म होने की तैयारी कर रही थी कि शकर जी ने उसे बचा लिया। उन्होंने राजा सुखदेव को भी स्वप्न मे दर्शन देकर कहा कि वास्तव में जानदीप निर्दोष है। ज्ञानदीप की पुनः प्राप्ति के लिये सुखदेव ने स्वयवर का आयोजन किया जिसकी सूचना पाकर भानराय भी ज्ञानदीप के साथ वहा पहुंचा। वहा देवयानी ने ज्ञानदीप का वरण किया। राय सिरोमनि गुरु सिद्ध-नाथ को लेकर वहा पहुंचा और उसने ज्ञानदीप को अपने माथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। इस वियोग से उत्पन्न महान् दुःख के कारण ही भानराय का परलोकवास हुआ। ज्ञानदीप को भानराय का प्रत्नेकवास हुआ। ज्ञानदीप को भानराय का प्रत्निम सस्कार करने के लिये भानपुर जाना पडा। देवयानी विरहाग्नि मे जलने लगी। जोगिन का वेष धारण करके सुरज्ञानी भानपुर पहुची और वह ज्ञानदीप को अपने साथ विद्यान्तगर ले आई। अन्त मे ज्ञानदीप ने देवयानी समेत घर लौटते समय मार्ग मे मुन्दर मेन नामक राजा पर आक्रमण किया, जिसकी कुद्गिट देवयानी पर पड़ी थी। उसे परास्त करके वह अपने माता-पिता के पास पहुचा गया। ज्ञानदीप एव देवयानी को देखकर वे अत्यन्त प्रसन्त हुए। अन्त मे वह स्वय अपने राज्य

के शासन-कार्य मे प्रवृत्त हो गया।

#### कथा का भ्राधार तथा संगठन

इस काव्य के कथानक की ग्रोर सकेत करते हुए किन ने स्वय कहा है कि उसने इस कहानी को कहीं से सुना था ग्रौर फिर उसने उसी को ग्रयनी भाषा-शैली के ग्रनुसार लिखा।

ग्रन्थारम्भ मे किन ने निर्णु ग्रह्म की उपासना, हजरत मुहम्मद की महिमा, शाहेनक्त की प्रगसा तथा ग्रन्थ-रचना के उद्देश्य का उल्लेख किया है। इस काच्य के कथा-सगठन में अन्य कथाओं की अपेक्षा कुछ अन्तर है। कथा के प्रारम्भिक भाग में नायक निरह से पीडित होकर स्वेच्छा से गृह-त्याग नहीं करता। उसके मार्ग का प्रदर्शन गुरु द्वारा होता है। कथा की गतिशीलता के लिये शकर की कृपा को सर्वत्र अपनाया गया है। मत्र-सिद्ध सुरज्ञानी तथा मत्राभिषक्त अश्व जैसे आश्चर्य तत्वो द्वारा कथा में कौतूहल-वृद्ध हुई है। वास्तव में काल्पनिक कथानक के साथ ही, आश्चर्य तत्वो की योजना कौतूहल वृद्धि में सहायक होती है। किन ने प्रत्येक घटना का सयोजन अपूर्व ढग से किया है। ज्ञानदीप को मजूषा में बन्द करके नदी में बहा देना आदि घटनाओं से काव्य में औत्सुक्य की वृद्धि हुई है। यूसुफ-जुलेखा में विश्वत नारियों का तरबूज काटते समय अपनी अगुली काट देने के अनुरूप ही इसमें देवयानी का वेसुध होकर सूई चुम जाने की बात भी किन ने कही है। कथा सुखान्त है।

#### प्रेम-पद्धति

इसमे प्रेम का आविर्माव साक्षात्-दर्शन से हुआ है। प्रथम दर्शन के अनन्तर ही देवयानी प्रेम-विह्वल हो उठती है। इससे पूर्व नायिका देवयानी ने अपनी सखी सुरज्ञानी से नायक ज्ञानदीय के गुणो का श्रवण किया था। प्रेमी-प्रेमिका के मिलन के अनन्तर यह प्रेम परिपुष्ट बन जाता है अत नायिका देवयानी स्वयवर के समय नायक ज्ञानदीप का ही वरण करती है। इसके पञ्चात् उनका दाम्पत्थ-

१. पोथी बाच नबी किव कही जो। कुछ सुनी कहूं से रही। ग्राखर चारि कहा मैं जोरी। मन उपराजा न कीन्हेड चोरी।

२. श्रादि श्रनादि निरजन नायक। एक श्रकार सफल सुखदायक। दीन देखि दुख दरिद्र भजै। ज्ञान श्रध कर कारथ श्रजै।

३. जाग्सी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ४२१।

४. एहिक बौज निसि राजा लेइ। हमरे बौज मिले निह सोइ। वध्र बयारि की निरमै भृता। महा भयानक उठिह अकूता॥

प्रेम त्रारम्भ होता है। इसमे किव ने नायिका के हृदय में ही सर्वप्रथम प्रेमोदय दिन्वाया है। देवयानी नाधिका है और ज्ञानदीप साध्य।

### विप्रलम्भ शृंगार

प्रेमी ज्ञानदीय का प्रथम-दर्शन करते ही नाधिका देवयानी विरहाकुल होती है। नायक से मिलन के लिये वह सदा प्रयत्नमय रहती है। वह मर्यादा का त्याग करके नायक के लिये प्रेम-विह्नल होती है। इस विरह का वर्शन किव ने प्रथम-दर्शन में लेकर दोनों के वरण तक तथा ज्ञानदीप के भानपुर जाने के अनन्तर देवयानी को अकेला छोड़ देने के अवसरों पर किया है।

किन ने निरह को उद्दीप्त करने के लिये प्रकृति का सहारा लिया है। कोयल की कूक ही हूक वन जाती है तथा पपीहे का पी-पी बब्द प्रिय की स्मृति दिलाकर हृदय निदीर्श कर देता है:

एही जुगुति दिन वीते जभारी। निसि श्राये विरहिन दुख भारी। देखत चन्द चन्द विराग। पिषहा बोल सबद जिंड मारा। बोलहि मोर सोर बन माहा। भीली भूकति काम तन ढाहा। कोकिल कूकत कलरव बोली। विरह पसीजि भीजि तन चोली।

इस विरह की चर्चा करते हुए कवि ने वारहमासे का वर्णन किया है। किव ने श्राषाढ मास से इसका श्रारम्भ किया है। सावन मास के दुखद वियोग का वर्णन इस प्रकार हुश्रा है

एह दुप वितवै नायका, नायक जेर्नीह विदेश । भूल सवै सिगार रस, भई सो जोगिनि वैस ।।

### नख-शिख वर्रान

अन्य प्रेमाल्यानी की भाति इसमे नख-शिख वर्णन अधिक नही है।

### ७—पुहुपावती

कया-सारांश—काशीपुर का राजा मानिक चन्द अत्यन्त न्यायप्रिय था। एक दिन विजयदगहरा को वह अपनी राज्य-सभा मे वैठा हुआ अन्य राजाओ

विञ्लेपरा-वर्ष पहला, अक पहला, प्रकाशक, पजाव हिन्दी साहित्य अकादमी, कुरुओन, लेख 'पजाबी सूकी-काव्य में प्रतीक योजना' लेखक यश गुलाटी, पृ० ४०।

२ नवी प्रेम मद नो निय, जो खीवे कुलकानि। मानिक देइ कलाल कह, सदा जो पत की हानि।

३. पुहुपावती, हुसैन अली, गोपाल चन्द्र सिन्हा, प्रति प्रयुक्त ।

से भेट ले रहा था तथा गुएशिल विद्वानों को दान दे रहा था कि तभी वहां पित्मनी स्त्रियों की चर्चा चल पढ़ी। वहां राज-दरवार में एक ब्राह्मए। ने यह वताया कि सिंहल द्वीप ही उनका उत्पत्ति-स्थान है और वे जम्बू द्वीप में नहीं होती। इस वार्ता को सुनकर एक भाटिन ने राज्याज्ञा लेकर कहा कि पित्मनी नारियों की उत्पत्ति केवल सिंहल द्वीप में ही नहीं होती, अपितु जम्बू द्वीप में भी होती है। उसने यह भी कहा कि जम्बू-द्वीप में रूपनगर के राजा पद्मसेन एवं रानी कौशल्या की पुत्री पुहुपावती भी ऐसी ही पित्मनी है। राजा पुहुपावती के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनकर उसे प्राप्त करने के लिये विकल हो उठा। भाटिन ने राजा को बता दिया कि वह अविवाहिता है।

तदनन्तर कुछ पृष्ठ अनुपलक्ष है। पुन. कहानी आरम्भ होती है कि पुहुपावती के पाम एक चित्र बेचने वाली आई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दूती ही पुहुपावती के पास सभवतः मानिक चन्द का चित्र लेकर आई हो। उस चित्र को देखते ही पुहुपावती मुग्ध हुई और उसे काम-पीडा सताने लगी। एक दिन उसने चतुर्भुज जी के मन्दिर मे जाकर चित्र के अनुरूप ही वर पाने की कामना प्रकट की और जब वह मन्दिर से लौटकर रात को घर मे आकर सो गई उसने मानिकचन्द के दर्शन किए। स्वप्न मे मानिकचन्द ने उसे बताया कि वह भी उसके प्रेम मे इसी प्रकार दुखी है। इसके अनन्तर एका-एक नीद उचट जाने से प्रेमाकुल पुहुपावती ने दूती (भाटिन) से कहा कि वह अपने बनाए हुए चित्र का आधार बताये। यह प्रति यहा खण्डित है और पुन आरम्भ होने पर वियोगिनी पुहुपावती का मिलन अपने प्रेमी मानिकचन्द के साथ होता है। इसके अनन्तर चर्तुभुज का पूजन करने के परचात् वह मानिक चन्द के साथ स्वदेश लौटी। कालान्तर मे उनके घर देवी नाथ नामक पुत्र ने जन्म लिया। यह खण्डित प्रति यही समाप्त होती है।

#### कथा का भ्राघार तथा संगठन

इस सूफी-प्रेमाख्यान की कथा काल्पनिक है। इसी की कथा के प्रारम्भिक पृष्ठ अनुपलब्ध है।

प्रन्थारम्भ मे किव ने निर्गुगा परमात्मा की महिमा, हजरत मुहम्मद तथा उसके चार मित्रो की प्रश्नसा तथा शाहेवक्त का गुगागान किया है। इसमे विरोधी तत्वो का ग्रभाव दीखता है। नायक-नायिका के मिलन मे किसी भी तरह की बाधा प्रतीत नहीं होती।

इसकी कथा दुखहरनदास कृत 'पुहुपावती' से बिल्कुल भिन्न है। कवि ने

इस काव्य की रचना सन् १६६६ ई० मे की। इसमे राजपुर नरेश के पुत्र राजकुवर ग्रीर प्रनूप नगर के राजा ग्रवरसेन की रूपवती कन्या पुहुपावती की प्रेमकथा का वर्णन है। इसमे विरोधी तत्वो की प्रचुरता है।

#### प्रेम-पद्धति

इसमे प्रेम का ग्रारम्भ गुण-श्रवण से होता है। राजा भाटिन से ग्रविवाहिता पुहुपावती के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनकर उस पर मुग्व होना है। पुहुपावती का प्रेमारम्भ चित्रदर्शन से होता है जो दूती (भाटिन) उसके पास ले ग्राती है। मानिकचन्द के सुन्दर चित्र को देखकर ही वह ग्राव्चर्यचिकत हो जाती है। चित्र की सुन्दरता से ही वह ग्रपने प्रेमी मानिकचन्द के रूप-सौदर्य की कल्पना करके कहती है.

दुदु कस होहि सुन्दर सोई, ग्रस रूगवत जिह बस होई। इस चित्र को देखते ही वह प्रेमाग्नि से जल उठती है वही पीर तन लागे वाना। मरह मलाजन तहा बसाना।

### विप्रलम्भ शृंगार

कि का कथन है कि वियोगिंग में जलने वाले को किसी भी प्रकार का मुख उपलब्ब नहीं होता। डिस काव्य में विरह की दशाग्रों, स्थितियों एवं ग्रवस्थाग्रों का कही निर्देश नहीं है। इसमें केवल इसी बात का वर्णन-मात्र है कि विरह में प्रेमियों पर क्या बीतती है।

### संयोग शृंगार

इसमे सयोग शृगार ग्रश्लील नही है। उसमे काव्य चमत्कार तथा ग्रनुप्रास की छटा है:

निपटि लजीली नवल सुरवाला, हिस-हिस भूके हिए मदपाला। छाके मद छवि परें न छाकू, अस मद पियो न हरें विपाकू॥ एक स्थान पर कवि ने संयोग में 'फना' (निर्वाण) की भलक भी प्रस्तुत की है

१. हिन्दी प्रेमास्यान काव्य पृ० ६६।

२. गद्यिष पृहुप समघ सुठि साई, तदिष न मनुता मधुपद कोई। जद्यिष ग्रापु चहै मन भरा, कैमे भरे नेहु ग्रधिकारा।। जद्यपि मबुप पृहुप मंह बसै, पै न ग्रधाड वहै रस रसै। चित्त सीस मिर घर्यो ठढाई, सहव सो ग्रागि कहां सियराई।।

वहु वीर वस विह वस भई, मैं मिलि एक दोत मिटि गई। रीक्ष रिकावन हार रिक्ष रीक्ष भये जो एक। को रीक्षे रिक्षवावइ जंह मिलि मिट्यो विवेक।।

### रूप-सौंदर्य वर्णन

पुहुपावती के ग्रनुपम सौदर्य के सम्मुख सभी वस्तुए कान्तिहीन हो जाती है

प्रसुरी सुरी सबै मैं हीनी, उड गन ससिह जोति तजि दीनी। भइ रत्ती दुति रती जो देखी, क्रीडा मोद करैं सु विसेषी।। इसके रूप-प्रकाश से रात भी दिन के समान प्रतीत होती है

विगसे कमल जानि मन सूरू, भयो बटोहिन दुख्खु समूख। छपि गो चन्द उदै जो कीन्हा, मिटी तराई सूर जो चीन्हा।।

ग्रपनी सिंखयों के मध्य भी वह ऐसी शोभायुक्त प्रतीत होती है मानो तारों के बीच चन्द्रमा प्रकाशमान हो :

स्याम सुकेश रैनि है गई, सिम तिन माहि तराइन भई। वीचिह उदै कियो मो ससी, है सो स्वरग पुहुमि यो लसी। जो कोड घाइ पैग दस जाई, टूटै तारा तैसि लखाई।। सामा भइ सुगगन मलीनी, असि अबला पुहुमिह दुति दीनी। कौतुक कियो ऐस उन नारी, भूमि अकास सु सवनि विचारी।

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

किव ने पुहुपावती के विदा-वर्णन के रूप मे परलोक गमन तथा मानिक-चन्द की सराहना के रूप मे एकेश्वरवाद का प्रतिगादन किया है। ससार की प्रत्येक नाशवान् वस्तु के प्रति किव का कथन है:

श्चन्त जो है पलना यही सब श्चाए ने चाल। विघि दरसन भूपित दियो कियो यही प्रतिपाल। श्चतः उस परमात्मा का घ्यान ही जीवन का सार है:

ग्रहै न काया भ्रापनी भ्रौ निह भ्रापा कोई। एकै रूप लखी जहा तजी मरम जंग खोई।। वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वहीं सबका संरक्षक है।

एकहि छाड़िन जानिय दूजा, कहा एकु जह पूजा। एक सबै विद्याता भाषा, तुम का जानि दूज मन राखा। एकै राखुहु मन विखे करि दूजा प्रतिकूल,

दूजा कहा जो देखियत है एको सो मूल।

# द---हस-जवाहिर<sup>¹</sup>

कथा-सारांश—वलखनगर के मुल्तान बुरहान शाह का पुत्र हस हजरत विज्ञ दशाजा के ग्रागीवीद से उत्पन्न हुगा। ज्योतिपियो ने हस के नक्षत्र देख कर वतलाया कि वह स्वदेश से एक वार विछुड जायेगा किन्तु ग्रत में वह फिर वलख लौटेगा तथा वहा का सुल्तान वनेगा। कुछ समय ग्रनन्तर बुरहान-शाह की मृत्यु पर सर्वत्र ग्रनवन फैल गई ग्रीर वालक हस को बन्दी वना लिया गया। प्रयत्न करके उसकी मा उमे भ्रपने साथ ले जाकर वलख के वाहर चली गई। मार्ग मे भ्रनेक प्रकार की कठिनाइयो को भेलने के पश्चात् वे किसी न किसी प्रकार हजरत खिज्ञ स्थाजा के परामर्श से रूम देश के शाह तक पहुच गए। वहा उन दो का यथोचित स्वागत हुआ।

एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन जब हस फुलवारी में सो रहा था चमें स्वप्त में एक मुन्दरी दीख पंडी जिसके सौदर्य पर वह तत्काल विमोहित हो गया।

उबर चीन देश के राजा आलमशाह की रानी मुक्ताहार ने जवाहिर नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। एक दिन वह अपनी वाटिका में घूम रही थी कि वहा एक परी तालाव में स्नान करने आई। अपना 'चीर' किनारे पर ही छोड़-कर वह तालाव में नहाने लगी। जवाहिर ने उसका 'चीर' कही पर छिपवा दिया। 'चीर' लौटा देने पर वह परी जवाहिर की सखी वन गई और शब्द' नाम से जवाहिर की अन्य सिखयों के साथ वहीं घोराहर में रहने लगी। जब जवाहिर वयस्क हुई, उसके पिना आलम शाह ने पुत्री का विवाह-सम्बन्ध किसी देश के सुल्तान मोलाशाह के पुत्र दिनौर से स्थापित कर लिया। 'शब्द' परी ने दिनौर की बढ़ी निन्दा की अत. वह उसके लिये योग्य वर की तलाश में परेवा वन कर छड़ चली।

'शब्द' उडती-उडती रूप देश में हस के निकट पहुच गई। उसने उस (हस) के सामने जवाहिर के नख-शिख का वर्णन किया जिसे सुनकर वह इतना प्रभा- वित हुग्रा कि उसने जवाहिर को अपनी स्वप्न-सुन्दरी के रूप में स्वीकृत किया। विरहाग्नि उद्दीप्त हो जाने के अनन्तर वह जोगी का वेश धारणा करके प्रमप्य पर अग्रमर होने को तैयार हुग्रा किन्तु 'शब्द' ने उसे सात दिन तक ऐसा नकरने में रोक दिया। वह स्वयं हंस के पास उड़ चली और उसने सारा वृतान्त जवाहिर को कह सुनाया। किसी की शिकायत पर रोनी ने 'शब्द' को विदनी

१ हंम जवाहिर, कामिमशाह, प्रकाशक, नवलिकोर प्रेस, लखनऊ, सन् १६३७, प्रति प्रयुक्त ।

बनाकर उसका चीर भी छीन लिया। उडने मे श्रसमर्थ परी की दुरवस्था पर जवाहिर ग्रत्यन्त क्षुब्ध हुई। इघर से जवाहिर ने भी स्वप्न मे हस के सौदर्य के दर्शन किए।

उधर से 'शब्द' के वापस न लौटने पर हस व्याकुल हुमा। प्रेमी-प्रेमिका के प्रेम मे व्यवधान पढ जाने से जवाहिर के विवाह की तैयारिया दिनौर के साथ ही होने लगी। दु खी हम मिसी पर्वंत पर जाकर सो गया। इसी बीच कुछ परियों ने हस को चीन देश में पहुंचा दिया। वे वहा दिनौर को सजी सजाई बरात से उठाकर हस को उसके स्थान पर बिठा ग्राई। इस प्रकार अकस्मात् दोनो प्रेमियों की भेट हुई तथा हस एवं जवाहिर का विवाह हुमा। दोनों ने ग्रपनी-ग्रपनी ग्रमूठिया बदल ली किन्तु जब वे ग्रानन्दकेलि कर सो गए तो परियां हस को वहा से उठाकर पुन पर्वंत पर ले ग्राई ग्रीर उसके स्थान पर दिनौर को जवाहिर के पास ले ग्राई।

दिनौर को जवाहिर द्वारा वर के रूप मे स्वीकृत न किए जाने पर बरात रूठकर वापस चली गई भौर बदला लेने के लिये दिनौर जोगी होकर निक पडा। वह कोि वत होकर गुरु वीरनाथ से जा मिला। वह ब्वसकारी साधना में लीन हुआ। उधर जब हस जाग पडा तो उसे विरहाग्नि सताने लगी। जवाहिर भी विरह-विह्वल होने लगी। जवाहिर को दु.ख से निवृत्ति देने के लिये 'शब्द' प्रपना चीर लेकर पुन' उड गई भौर हस के पास भाई। हस भ्रपनी प्रेमिका की विरह-पीडा का परिचय पाते ही जोगी होकर निकल पडा। उसके सग कई अन्य साथी भी चले गए। 'शब्द' उन सब का मार्ग-प्रदर्शन करती रही। अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए वे किसी प्रकार समुद्र-तट पर पहुच गए। समुद्र पार करते ही 'शब्द' जवाहिर के पास चली गई भौर उसने उसे अन्य साथियों के साथ हस से मिलन कराया।

इस प्रकार हस तथा जवाहिर एक बार फिर मिले। तदनन्तर हस ग्रपनी प्रेमिका के साथ ग्रपने देश की ग्रोर चल पडा। मार्ग मे ग्रवसर पाकर गुरु वीर नाथ के शिष्य ने उन्हे पुन पृथक् कर दिया। हस जोगी के वेश मे घूमता हुग्रा मोलाशाह के यहा पहुचा ग्रीर उसका विवाह उसकी पुत्री एव दिनौर की बहिन के साथ हो गया। 'शब्द' के प्रयत्न से उसे जवाहिर भी मिल गई। हस ग्रपनी दोनो प्रत्नियों को लेकर रूम देश की ग्रोर लौटा। रूम का ग्रिंघपित बनकर उसने बलख को पुन हस्तगत किया। यहा जवाहिर से उसे एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुग्रा जिसका नाम हसीन रखा गया। ग्रन्त मे उसके विरोधी मीरदौला के पुत्र ने उस पर दूसरों से ग्राक्रमण करवा दिया। उसने स्वय हस को छुरी से मार दिया जिस पर उसकी दोनो प्रत्नियों ने भी प्राग्त त्थाग दिये। तीनों की एक साथ

समाघि बना दी गई। अन्त मे हसीन सिहासनारूढ हुआ।

#### कथा का श्राधार तथा संगठन

'हसजवाहिर' का कथानक पूर्णंकप से काल्पनिक है। यद्यपि इसमे बलख, चीन तथा रूम के प्रदेशों को घटना-स्थलों के लिये चुना गया है, फिर भी इन स्थलों के निवासी पात्रों का नामकरण भारतीय है। इन सभी पात्रों के नाम भी काल्पनिक हैं।

घटनात्रों का संगठन परम्परा के ग्राघार पर हुआ है। राजा का पुत्रामाव, ग्राभीवीद के द्वारा पुत्रोत्पत्ति, प्रेमोस्पत्ति, मार्ग की विकट कठिनाईया, परी ग्रथवा परेवा की सहायता, जीवन की ग्रमारता तथा शाश्वत मिलन ग्रादि में पूर्ववर्ती सूफी काव्यों से विशेष ग्रन्तर प्रतीत नहीं होता। अप्सरा ग्रथवा परी का उल्लेख ग्राह्चर्य तत्वों की सयोजना के लिये किया गया है।

कथा विषादान्त है। 'पद्मावत' की माति ही कवि ने कथा के अन्त मे कथा-रूपक की ओर सकेत करते हुए कहा है:

कासिम कथा जो प्रेम वखानी । बूक्ते सो जो प्रेमी जानी।
कौन जवाहिर रूप सोहाई। कौन शब्द जो करत बड़ाई।
कौन हस जो दरसन लोगा। कौन देस जेहि ऊचे सोगा।
कौन पथ जो कठिन ग्रपारा। कौन शब्द जो उतर पारा।
कौन मीत जिन सग जिब दीना। कौन सो दुर्जन ग्रति छल कीना।
कौन जानी जो बननि सुनावा। कौन पुरुष जो सुनि चित्त लावा।
कौन दुष्ट जेहि दरशन जुका। कौन भेद जेहि शब्दिह बुका।

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भौर काव्य,--पू० ४३४।

२. घिन वह रैन पुत्र की होई, घरती स्वर्ग हुलस सब कोई। इस जवाहिर, पृ० ११।

३. दुविधा का मग छाडि के, एक पन्थ तू साज। के निज लेज जवाहिरे, के रूमी कर राज॥—वही, पृ० ७६।

४. घोला ग्रहै मर्म पट दिया, छाड सो घोल खोल पट दिया घोल छाडि मुमिर करतारा, वही सो साज घोल ससारा। —वही, पृ० २७१।

४. छारहि रूप स्वरूप देखावा, छारहि मांह जक्त वौरावा।—वही, पृ० २७१।

६ पातिह पांत सोवाय की, देह उपर ते छार। छारिह करत मोढाय के, मत छार की छार।—वही, पृ० २७०-२७१।

जाच कथा पोथी जु पढ, परसन नेहि जगदीस। हमहि वोलि सुमिरे सोई, कासिम देइ ग्रसीस। सपूर्ण काव्य का सम्बन्ध-निर्वाह परिपुष्ट है।

#### प्रेम-पद्धति

इस मे किव ने स्वप्न-दर्शन के द्वारा प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाया है। अज्ञात सुन्दरी को स्वप्न मे देखकर नायक हस ससार के प्रलोमनो से उदासीन रहता है। 'शब्द' द्वारा अपनी प्रेमिका जवाहिर के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनकर वह अग्व्यस्त हो उस पर मोहित होता है। इस माति इसमे प्रेम का आविर्माव पहले स्वप्न-दर्शन और फिर गुण्-श्रवण के आधार पर कराया गया है। नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न नायक की भ्रोर से होता है। स्वप्न-दर्शन के पश्चात् ही 'अभिलाषा' उत्पन्न होती है। उस के प्रेम मे एक निष्ठता तथा निश्चयात्मकता है। विवाहोपरान्त दोनो नायक-नायिका के प्रेम मे अलौकिकता के दर्शन होते है।

#### विप्रलम्भ श्रंगार

विरह की उष्णता ही प्रेमी का जीवन है। वजाहिर अपने प्रिय की प्रतीक्षा मे वेचैन होकर सदा अभिलाषा-पूर्ति की इच्छा रखती है

भय श्रधराति ठाढ पछिताई, खन श्रागन खन भीतर जाई।
मग जोवत बीते दिन राती, समुद्र माम जस सीप सुवानी।

इस भाति हस भी अपनी प्रेमिका के लिये पीडित है। प्रकृति भी मानव के प्रति सहानुभृति प्रकट करती हुई इसमे प्रदर्शित की गई है।

विरह की श्रिभव्यजना के लिए इस मे वारहमासे की परम्परा को श्रपनाया गया है। इस मे अिय के वियोग मे दुखकातरता तथा श्राश्रयद्दीनता का भाव स्पष्ट भलकता है:

> पवन भुलावे मनिह मय, विर्ह भकोरे देय। गगन चढे उतरे अवनि, पिउ हिन थाम को लेय।

श्रीर भी-

चहु दिशि चांचर होय घमारी, हौ सो रहिंड छार शिरड़ारी।

१. हस जवाहिर, पृ० २७२।

२. कासिम भ्रागी विरह की, पडी वहुत तन घाव। दहकी विरह भिकोर बहु, भ्रव केहि बार बुभाय। वही, पृ० ३०

३. वही, पृ० ६०। ४. वही, पृ० १३१।

थ. वही, पृ० १३३ ।

किव का कथन है कि यह सम्पूर्ण ग्राकाश एव पृथ्वी उसके विरह मे व्याकुल होकर उमे प्राप्त करना चाहती है, परन्तु उसमे ग्रसमर्थता के दर्शन सर्वत्र होते है। इस कारण विरह पक्ष मे रहस्यवाद की माकी प्रस्तुत की गई है.

> मेघ सो रोवें ताहि दुख, भूमि चुवावै श्रास। जग जाने बरसा भई लागो भादो मास।

#### ग्रन्य प्रसंग

कवि ने इसमे करुए। रस के साथ ही तीर रस का भी वर्णन किया है। करुए। रस का वर्णन किव ने हस के परलोक गमन के समय किया है.

> चन्द्र सूर ग्रथये दोऊ, नखत भये ग्रधियार। जगत महा परले भयो, सून सकल ससार।

इस के ग्रतिरिक्त इसमे जल क्रीडा, दान-महिमा तथा तप-महिमा का वर्णन हुन्ना है।

नख-शिख वर्णन परम्परानुसार है। जवाहिर को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हुए कवि ने कहा है:

> जग मह छाई किरन सव, ज्योति भाभ केलास। तपसी थिकत जगत के, बैठ सो तेहि की ग्रास।

### ६---इंद्रावती<sup>६</sup>

कथा-सारांश (पूर्वार्द्ध) — कालिजर राज्य के राजा का नाम 'भूपित' था। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसकी एकमात्र सतान 'राजकुवर' नामक कुमार गद्दी पर वैठा श्रीर अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। एक रात स्वप्न मे राजकुवर ने दर्पण के भीतर किसी सुन्दरी का प्रतिविम्ब देखा। उसने उसी सुन्दरी को द्सरी रात भी स्वप्न मे देखा। उसके सौदर्य पर मोहित राजक्वर अपना राज्य-कार्य छोडकर विरहाग्नि मे जलने लगा। उसके मत्री बुद्धसेन ने राजा की

१. हस जवाहिर, पृ० २०४। २ वही पृ० २२-२३।

रे वही, पृ० २६९। ४ द्रष्टव्य-वही, पृ० ३४-३६।

५. द्रष्टच्य-वही, पृ० २६८ । ६. द्रष्टच्य-वही, पृ० १६२।

इद्रावनी (पूर्वार्ख) प्रकाशक, नागरी प्रचारिग्गी सभा, काशी, सन् १६०६ ई०, प्रति प्रयुक्त ।
 हस्तिलिखित प्रति (उतरार्ख) नागरी प्रचारिग्गी सभा, काशी (ग्रार्य भाषा पुन्तकालय मे सुरक्षित), प्रति प्रयुक्त ।

उदासीनता को दूर करने के लिये कई युक्तिया सोची किन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुई। अन्त मे राजा की फुलवारी मे ठहरे हुए एक तपस्वी ने राजकुवर को बतलाया कि उसकी स्वप्न-सुन्दरी समुद्र पार बंस हुए आगमपृर नगर के जागपित नायक राजा की परम सुन्दरी कन्या डद्रावती है।

उस तपस्वी को अपना गुरु स्वीकार करके राजकुवर इद्रावती के लिये आगमपुर की ओर जोगी बनकर चल पडा। मार्ग में रस तथा भोग-प्रधान सात वन लाघकर वह आगे बढता गया। कायापित नामक एक बनजारे से उसकी भेट मार्ग में हुई और दोनों समुद्र पार कर 'जिउपुर' पहुंचे। विरह-पीडित राजकुवर बुद्धसेन को वही छोड़ कर सारगी लेकर चल दिया। मार्ग में उसे शिव-मन्दिर मिला जहा पर उसे आकाशवाशी से यह जात हुआ कि इन्द्रावती की फुलवारी प्रेमपुर, में स्थित है। वहा जाने का आदेश पाकर वह दूसरे ही दिन बहा पहुचा।

उधर ग्रागमपुर मे होली का उत्सव मनाया जा रहा था। इद्रावती ग्रपना मुख दर्पण मे देखकर स्वय अपने सौदर्य पर रीक्ष रही थी। एक दिन उसने स्वप्न मे एक ग्रर्घविकसित कमल को मधुकर के साथ जाते हुए देखा। उसने दूसरा स्वप्न भी देखा जिसमे उसने एक जोगी को ग्रपनी माग मे सिन्दूर भरते हुए देखा।

एक दिन इन्द्रावती वाटिका मे श्रा गई श्रीर वहा उसका साक्षात्कार राज-कृवर के साथ हुशा। दोनो एक-दूसरे पर मोहित हुए। प्रथम-दर्शन मे ही राज-कृवर उसे देखकर मूर्छित हुशा। श्रत्यन्त प्रयास करने पर भी जब राजकुवर की मूर्छा न खुली, तो इन्द्रावती एक पत्र मे 'जिब कहानी' नामक एक कथारूपक लिखकर उसके पास छोड गई।

'जिव-कहानी' के उस कठिन ममंं को बुद्धसेन ने उसे समक्ताया जो सयोग-वश वहा पहुच गया था। इस पर राजकुवर ने भी एक पत्र इद्रावती को लिख-कर भेजा। एक दिन राजकुवर ने अकस्मात् करोखे पर अगई इद्रावती को देखा जिस पर उसकी प्रेमवेदना तीव्रतर हो उठी। अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने की अभिलाषा से जब वह सागर से प्रशामोती निकालने चला तो वह दुर्जनराय द्वारा बन्दी बना लिया गया। राजकुवर ने बदी स्थान से तोते के हाथ अपनी प्रेमिका इद्रावती के पास अपने कंद होने का सन्देश भेजा। कृपा नामक राजा के द्वारा जब दुर्जन राय मारा गया तभी राजकुवर वन्धन से मुक्त हुआ। वहा से मुक्ति पाकर वह नौका पर वैठकर समुद्र से प्रशामोती निकालने गया। प्रशामोती प्राप्त होने पर राजकुवर उसे इद्रावती के पिता जगपित को दे दिया, जिस पर प्रसन्न होकर उसने उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया। इस प्रकार इस कथा का पुर्वाई ममाप्त होता है।

कथा-सारांश (उत्तराई) — राजकुवर तथा इद्रावती के समागम से ही इसका आरम्भ होता है। इघर जब राजकुवर अपनी पत्नी इद्रावती के साथ मिलन-सुख मे लीन था, उघर राज कुवर की पहली पत्नी सुन्दर कार्लिजर मे विरहाग्नि से दग्ध हो रही थी। राजकुवर के कार्लिजर से प्रस्थान करने के समय मुन्दर रानी गर्भवती थी। अब उसने कीर्तिराय नामक पुत्र को जन्म दिया था। विरहिणी सुन्दर ने कई बार जोगिन हो जाने की बात सोची और फिर कभी-कभी उसके हृदय मे आत्महत्या का भी विचार आया। विरह-विदग्धा सुन्दर को उसकी सिखया प्रति रात्रि कहानी मुना कर सुलाने की चेप्टा किया करती थी।

उमी समय कालिंजर में रहने वाली 'लोभ' नामक एक कुटिल स्त्री ने की त्तिराय पर टोना किया जिस पर रानी सुन्दर ने उसे देश निकाला दे दिया। वहा से चलकर लोग जैतपुर गई जहा उसने वहा के राजा कामसेन के सामने रानी सुन्दर के रूप-सौदर्य का वर्णन किया। कामसेन ने मोहिनी मालिन को जोगिन के भेव मे रानी सुन्दर के पास मेजा किन्तु सुन्दर ने उसे प्रपमानित करके वहा से हटा दिया। कामसेन ने को बाग्नि में जलकर रानी सुन्दर पर धाक्रमण किया। रानी सुन्दर ने सफलतापूर्वक सामना किया और कामसेन मारा गया। अव रानी सुन्दर दुखित थी। उसने पवन-दूत के द्वारा राजकुवर के पास सदेशा भेजा। वह रानी सुन्दर का दुखार्त प्रवचन सुनकर स्वदेश लौटा। मार्ग में सागर की कन्या कमला ने इद्रावती से भेट करके राजकुवर की परीक्षा ली जिस में वह सफल हुआ।

कुछ समय पश्चात् किसी कारण राजकुवर की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर उसकी दोनो रानिया उसके साथ सती हो गई।

#### कथा का श्राधार तथा सगठन

कवि नूर मुहम्मद कृत इन्द्रावती की कथा मौलिक-सी प्रतीत होती है। वे

१ मन दृग सो एक रात मकारा । सूक परा मोहि सब ससारा । देखेउ तहा नीक फुलवारी । देखेउ तहा पुरुष श्री नारी ।

<sup>× × ×</sup> 

भोर होत लिखनी में लीन्हा। कहै लिखें अपर चित्र दीन्हा।

<sup>—</sup>इन्द्रावती, पृ० ३-४।

अन्य सूफी कवियों की भाति किसी ऐतिहासिक या पौरािंग कथा का आघार ले अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करते हैं। प्रत्युत् कथावस्तु पूर्णतः काल्प-निक और रूपक के गुराों से समन्वित है। पात्रों के भावात्मक नामकर्गा ने किव के रूपक को स्पष्ट करने में पूर्ण योग दिया है। कथावस्तु तथा पात्र पूर्णतः काल्पनिक है।

ग्रन्यारम्भ मे किव ने निर्मुग् नहा, रसूल मुहम्मद, उनके चार मित्रो तथा शाहेवक्त की प्रशसा करने के ग्रनन्तर वचन की मिहमा का गान किया है। कर-तार के एक वचन 'कुन' से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ ही किव ने ग्रपने ग्रन्य की रचना का कारगा प्रस्तुत किया है। तदनन्तर प्रेम की मिहमा बताई गई है।

कथा अधिकता वर्गांनात्मक है। इसमें कई अतर्कथाओं की सयोजना हुई है। इद्रावती में चार कथानक है। उनमें एक तो आधिकारिक है और तीन प्रास्तिक, चारों कथानक प्रेम-पथ के है। आधिकारिक कथावस्तु में प्रेम स्वप्न-दर्शन पर आधारित है। इसका कथानक अत्यन्त सरल है किन्तु लेखक ने मानवीय प्रवृ-त्तियों आदि को मुत्तं आधार देकर पात्रों के रूप में उपस्थित किया है। राज-कृवर साधक है तथा गुरुनाथ तपस्वी मार्ग-प्रदर्शक है। आठ सखा शरीर के सग रहने वाले इद्रिय-विकार है। राजकुवर की रानी सुन्दर मासारिक मोह का आकर्षक स्वरूप है। मार्ग के साथ बीहड बन, इद्रिय विकार, रूप, गन्ध, स्पर्ध, रस, शब्द आदि शारीरिक वासनाओं के प्रतीक है, जिन पर राजकुवर विजयप्राप्त करके प्रागे बढता चला जाता है। साधना के मार्ग में अग्रसर होकर ही 'जाइ बसा जिउपुर वियोगी' साधक की सपूर्ण चेतनाए आत्मकेन्द्रित हो जाती हैं। पूर्वाद्ध में राजकुवर तथा इद्रावती का विवाह आत्मा-परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जायसी के 'पद्मावत' की भाति ही कथा दुखान्त है। कवि ने कहा है कि जब तक पृथ्वी एव ग्राकाश स्थित हैं, यह ग्रन्थ विद्वानों के द्वारा पढ़ा जाएगा।

### प्रेम पद्धति

नायक-नायिका का मिलन सूफियो की दृष्टि मे आत्मा-परमात्मा का

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भौर काव्य, पृ० ४५ ।

२ हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य, पृ० २१३।

३. तेहि ऊपर ग्रस लाएउ घ्याना, रहि गई मूरत थाप हेराना—इद्रावती, प० ३०।

४ नूर मुहम्मद जगत मह, जो निह होत वियोग । तो पहिचान न जाते, यह सिगार सयोग ।—इद्रावती, उत्तराद्धे

तादात्म्य है। राजकुवर के हृत्य मे प्रेम-भावना का अविभीव स्वप्न-दर्शन से होता है। पहली रात्रि मे वह इद्रावती का प्रतिविम्व एक दर्पए। मे देखता है ग्रीर दूसरी रात में उसके सीदर्य का दर्शन कई दर्पेगों में प्रतिविम्व देखता है। उसका रूप देखकर वह स्वप्न मे ही मूर्छित होता है ग्रीर जागने पर ही उसे हृदय मे उदम्त प्रेम का परिचय मिल जाता है। तभी वह उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग की विघ्त-बाधाग्री को पार कर के ग्रागे वढता चला जाता है। स्वप्त में टीख पडने वाली इद्रावती की प्राप्ति की ग्रिभिलापा जाग्रत हो जाने पर नायक की प्रेम-भावना दढ एव निञ्चित रूप घारण करती है। इसी प्रकार मध्या नायिका इद्रावती के हृदय मे भी एक ऐमे ही जोगी के प्रति प्रेम समाविष्ट हो चुका था जिसको उसने स्वप्न मे देखा था । पूर्वार्द्ध मे उन दोनो का विवाह दाम्पत्य जीवन की ग्रोर सकेत करके प्रेमी-प्रेमिका के एकत्व का परिचय देता है। यद्यपि इन्द्रावती का चरित्र प्रेम-भावना के कारण सराहनीय है, फिर भी विवा-हिता पत्नी सुन्दर, प्रवनी त्याग भावना के कारण महान् है। जब राजक्वर नायिका इद्रावती की प्राप्ति के लिए रानी सुन्दर का परित्याग करता है, उस समय उसके चरित्र की भव्यता के दर्शन होते है। वह जोगी बनकर ही प्रेमिका के दर्जन के लिए ग्रग्रसर होता है। राजकुवर के प्रस्थान के समय रानी सून्दर रोती नहीं क्योंकि इससे वह प्रिय के अपजकून की सभावना का ध्यान करती है। उन दोनो का सम्बन्ध गरीर भीर भ्रात्मा की माति भ्रन्थोन्याश्रित है। राजकुवर के चले जाने के ग्रनन्तर किव ने रानी सुन्दर को प्रोषितपतिका के रूप मे चित्रित किया है।

#### प्रेम-तत्व

नायक तथा नायिका मे प्रेम-भावना उद्भूत होने पर मिलन की इच्छा उत्पन्न होती है। विरह से पीडित इद्रावती प्रिय की सार्गा वनने की अभिलापा करती

१. जस दरपन निमल रहे, तस देखा ग्रविकार । दरसन एकै नारि की, मव ग्रादरस मकार—इंद्रावती, पृ० १०।

२ राजा देखि सपन अस जागा, लागा ग्रीव प्रेम को घागा। - वही, पृ० ११।

३ राजा पत्र अगम पर चला। रोए ताहि न होड हि भला। रोए सो पिय फेरि न आविह, करू सोई जासो मुख पाविह। वही, पृ० २६।

४ वसत सदन सड सत्रृ उजारा, हरि लेड चला परान हमारा—वही, पृ० २४।

है क्यों कि वह जोगी के साथ सदा रहती है। राजकुवर के प्रेम-भाव पर भी तत्र, जत्र ग्रथवा मत्र का कोई प्रभाव नहीं पडता।

### विप्रलम्भ शृंगार

इद्रावती का दर्शन करके राजकुवर विरह द्वारा पीडित होता है। किव ने 'इद्रावती' के उत्तराई में बारहमासे का वर्णन किया है। इद्रावती के विरह-वर्णन में केवल वियोगावस्था की दशाग्रो तथा अवस्थाग्रो का ही वर्णन है, उस में भावों की अधिक प्रभावोत्पादकता नहीं है।

### संयोग श्रृंगार

राजकुवर तथा इदावती के विवाह द्वारा किव ने आत्मा-परमात्मा के एकत्व की ओर सकेत किया है। इस मे षट्ऋतु-वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। ऋतु-वर्णन पावस से प्रारम्भ होता है। इद्रावती के इस सयोग-सुख का वर्णन देखिए:

> चिन्ता एक न मानिह मानिह ग्रनन्द हुलासा। भोग सुखद हिस खेलि भो, वीति गएउ चौमासा।

इसी प्रकार किव ने क्रमानुसार शरद्, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त आदि ऋतुओं का भी वर्णन किया है। यद्यपि इसमे परम्परागत अश्लीलता का अधिक आभास नहीं मिलता, फिर भी फलाहार के रूपक बाघने में किव ने कुछ अश्ली-लता का परिचय अवश्य दिया है।

# ईश्वरोन्मुख प्रेम

सूफी मतानुयायी होने के कारण किव नूर मुहम्मद ने अपनी प्रेमकथा की अन्योक्ति के रूप मे विश्वित किया है। इसमे ऐसे कई स्थल आए है जिन मे इद्रावती को परमात्मा के रूप मे व्यजित किया गया है। वही (इद्रावती) परम सत्य है। दीपक की ज्योति के समान प्रज्वलित उसके सौदर्य पर ससार पत्नों के अनुरूप उस पर अपने प्राण विसर्जित करने को तैयार है। उसके अलौकिक प्रेम के

बडे भाग सारगी, रहती प्रीतम पास ।
 मोहि कलेस बिछुडन कौ, है प्रछन्न परकाश ।—वही, पृ०

२. वही, उत्तरार्द्ध।

३. कुच श्रीफल, बादाम दृग, अधर खाड सम आहि। चाहो सो फरहार मे, पार्वी लेज सराहि। इद्रावती, उत्तरार्द्ध

४. जेहि दरसन के दीप पर है पतग ससार।
प्रेम तेहिक तुम लीन्हा, मरै न न तोहार।—वही, प्० ४४।

लिए ही राजकुवर ग्रपने सासारिक सुम्बो एव ग्राशाग्रो का परित्याग करता है। वह इतनी सौदर्य-जालिनी है कि प्रत्येक प्राणी उसे बिना देखे ही प्रशसा करता है। उसी एक की परम-ज्योति से सूर्य तथा चद्रमा प्रकाशवान् है। सृष्टि का क्ण-कण उसके सौदर्य पर मुग्ध है। उसी के सौदर्य का दर्जन रात्रि ग्रपने ग्रसख्य नेत्र रूपी तारों से करती है। उसी के सौदर्य का दर्जन रात्रि ग्रपने ग्रसख्य

इन्द्रावती का दर्पण में ग्रपने स्वरूप को देखकर विमोहित होना उसके

कोउ नाही बीच सो, ग्रवने रूप लोमान। ग्रवनो चित्र चितेरा, देखि ग्राप ग्रवसान।

एक हदीस मे कहा गया है कि भ्रल्लाह जब ग्रयने ही स्वरूप पर मुग्च हुआ था तो उसने सृष्टि की रचना की थी।

साधक राजकुवर अपने पत्र में ग्रलौकिक प्रेम का परिचय देता है। ससार में ईव्वर के सदैव सम्मुख होने पर उसका साक्षात्कार वहीं कर सकता है जिसने माया का त्याग किया हो। ग्रजान रूपी निशा में जागने वाला ही उसका दर्शन कर सकता है:

> जो सो जो जागै रयना, मन पर घरै ध्यान को नयना। ध्यान समेत रयना जो जागै, ताकौ हाथ मनोरथ लागै।

इस भाति कवि ने 'इद्रावती' में लौकिक प्रेम के मध्य अलौकिक प्रेम की ग्रोर सकेत किया है।

# १०—ग्रनुराग बांसुरी

कथा-सारांश — मूरतिपुर नामक एक नगर का जीव नायक राजा था। उसके एक मात्र सर्वगुरा सम्पन्न पुत्र का नाम श्रतःकरता था। बुद्धि, चित्त एव श्रह-कार नाम के तीन साथी भी श्रतःकरता के साथ सदा रहते थे। उसके सकल्प तथा विकल्प नाम के श्रीर दो साथी भी थे। महामोहिनी श्रत करता की श्रत्यन्त

१. जो काहुअ पर डारै डीटी, सो जन देइ जगत दिस पीठी। अस रूपवन्ती सुन्दर आहै, बिनु देखे सब ताहि सराहै।—वही, पृ० ४५।

२ है तेहि चन्द्र वदन लखि, जगत नयन उजियार । गगन सहस लोचन सो, निरखे तेहिक सिंगार ।—वही, पृ० ४५।

उ. इद्रावती, पृ० ७१। ४. वही, पृ० ६०।

४. ग्रनुराग वामुरी, नूर मुहम्मद, प्रकाशक हि॰ सा॰ सम्मेलन, प्रयाग (स॰ २००२), प्रति प्रयुक्त ।

सुन्दर पत्नी थी जिस पर वह सदा मुग्व रहा करता था। एक दिन राजकुमार् क्रियत करण ने श्रवण नाम के ब्राह्मण के गले में सर्व मंग्ला नाम की सुन्दरी की मिणामाला देखी। वह उसके प्रति प्रेम-विह्लाल हो उठा और महामोहिनी उसके मन से उतर गई। श्रवण नामक ब्राह्मण के द्वारा उस ने उसके रूप-गुण की प्रश्नसा भी सुनी। सर्वप्रथम यह मिणामाला स्नेह नगर के राजा दर्शनएम की परमसुन्दरी एव विदुषी पुत्री सर्वमगला के पास थी। उसने उसे ज्ञातस्वाद को उपहार-स्वरूप दिया था जो उस श्रवण ब्राह्मण का मित्र था। जब वह श्रवण ब्राह्मण विद्याध्ययन के लिए विद्यापुर गया था, नभी ज्ञातस्वाद ने उसे वह माला दी थी। श्रव श्रवण ने राजकुमार को वह मिणामाला दी।

इस मिर्णमाला को प्राप्त करके अंतः करण सर्वमगला की चिन्ता मे रहने लगा। राजा के भेदिया बूक्ष ने राजकुमार के इस भेद को राजा के सम्मुख प्रकट किया। राजा ने अपने पुत्र अत. करण को प्रेम से विरत करना चाहा। अपने मित्र बुद्धि ने भी राजकुमार को समकाया। जब वे दोनो विफल हुए तो सकल्य एव विकल्प ने उसे क्रमश्च. उत्साहित एव विचलित किया किन्तु अतः करण दृढ बना रहा। मित्र संकल्प के परामशं पर वह स्नेह नगर के लिए प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुआ।

अतः करण की घेट स्नेहगुर नामक एक वैरागी से हुई जो तीर्थ-यात्रा करता हुआ वही से पहुच गया था। उसे स्नेहनगर का निवासी पाकर अतः करण ने उसके द्वारा सर्वमगला का पूरा परिचय प्राध्त किया। उसने अंतः करण को प्रेम-मागं मे दीक्षित किया। स्नेहनगर का मागं दिखलाने के लिए उसने उसके साथ 'उपदेशी' नाम का एक सुमा दे दिया और वह स्वय पूर्ववत् तीर्थ-यात्रा के लिए आगे चल पडा। अतः करण अपने माता-पिता तथा पत्नी महामोहिनी को विल-पता छोडकर उपदेशों के पथ-अदर्शन मे स्नेह नगर की ओर बढा। यात्रा करते हुए उसे दो मागं मिले। सर्वप्रयम वह दक्षिण मागं से होता हुआ कुछ दिनो में इद्रियपुर पहुचा जो अत्यन्त आकर्षक था। वहा के राजा मायावी अधेष्टा ने अंतः करण को मायाजाल मे फसाना चाहा किन्तु वह विचलित न हुआ। गागं की कठिनाइयो एव कष्टो को मेलता हुआ वह अत में स्नेह नगर पहुंचा। वहा की अद्भुत शोमा देखकर वह विस्मित हुआ।

स्नेह नगर मे रहकर ग्रंतःकरण ध्यान देवहरा मे बैठकर सर्वमगला का ध्यान करने लगा। उसकी साधना के परिणाम स्वरूप सर्वमंगला ने स्वप्न में देखां कि किसी सुरम्य वाटिका में उस पर एक अमर मंडरा रहा है जो निवारण करने पर भी नहीं मानता। नेत्र खुलते ही सर्वमंगला के हृदय में प्रेम-भावना का उदय हुआ। एक मास पदचात् उस ने पुनः दूसरे स्वप्न में यह देखा कि एंक्, 'सुन्दर वैगगी ध्यान देवहरा में वैठकर उस की मूर्ति की पूजा करके उसका कृपा-पात्र वनना चाहना है। इतने में उनदेशी सुम्रा ने म्राकर सर्वमगला को म्रत-करण की नपूर्ण प्रेम-कहानी सुनाई। म्रत करण के विरह का परिचय पाकर सर्वमगला के हृदय में म्राने प्रेमी के दर्जन करने की डच्छा प्रवल हो उठी। म्रपनी सखी चित्रविधनी को भेजकर उसने उसका एक चित्र मगवा लिया।

तदनन्तर सर्वमग्ला ने भी ग्रपना एक चित्र श्रत करण के पास भेजा। इस चित्र-दर्शन के पञ्चान् दोनों का पत्र-व्यवहार चल पडा। अत करण भी महल मे श्राया श्रीर उसने अपनी प्रेमिका सर्वमग्ला के दर्शन किए। सर्वमग्ला भी उसे देवकर प्रसन्त हुई। श्रत में सुश्रा के मुख से दोनों प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम का समाचार पाकर दर्शनराय ने ग्रथनी पुत्री सर्वमग्ला का विवाह श्रत करण के साथ कर दिया। श्रन्त में श्रत करण उसे साथ लेकर श्रपने घर लौट श्राया।

#### कथा का आधार तथा संगठन

'अनुराग वासुरी' शुद्ध घर्म-कथा है अन्य कथा नहीं। 'इस में किव ने आत्म-चित्र, गुरु परम्परा अथवा शाहेबक्त का कुछ भी परिचय नहीं दिया है। इस रचना को किव ने दीन-अचार के लिए लिखा और इसी कारण इस में इस्लाम का अनुमोदन खुलकर हुआ है। उसका कथन है कि गोपियों को मुग्ध करने वाली वासुरी अब इस जगत् में नहीं है। इस बासुरी की ध्वनि को सुनकर तो माध्व रूपी जीव भी विमोहित हो जाते हैं। 'बुत परस्ती' का कुछ और आश्य लेकर नूरमुहम्मद शखनाद को मिटाकर उसके स्थान पर चलती-फिरती छाया को ही पूजना चाहता है जिसमें वह परमतत्व अपने स्वरूप की भलक दिखा रहा है। साधक अत करणा न हिन्दू है और न ही मुसलमान, अपितु वह देवहरा में बैठकर केवल परम तत्व के ही ब्यान में ही लीन रहता है।

इसमे दर्गन राय महाप्रभु अथवा अल्लाह के रूप मे चित्रित किया गया है। उसकी पुत्री सर्वमगला सूफियो की रागिनी है। मूरित पुर काया है, जिसका स्वामी जीव है। उसका पुत्र अन करण है जिसके साथी मन, बुद्धि तथा चित्त आदि है। सकल्प तथा विकल्प उसके दो मित्र है। महामोहिनी अविद्या है

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर कान्य, पृ० ४९१।

२. कृष्ण वासुरी मोहि गोपी, ग्रब वह वजी गई ग्रलोपी । यह वामुरी सवद मुनि मोहै, पडित सिद्ध जगत मे जो है । कामयाव वामुरी बजावै, माघव जीव सुनै नित पावै—ग्रनुराग वासुरी, पृ० ६० ।

किन्तु ग्रंतः करण दर्शनराय की पुत्री सर्वमगला को प्राप्त करने मे ही ग्रपने जीवन की सार्थकता मानता है। मार्ग मे विष्नवाघा ग्रो की परवाह न करते हुए ही वह ग्रागे वढता है। स्नेह गुरु की शरण मे जाकर एव उपदेशी सुग्रा की सहायता से जब वह एका ग्रचित हो कर देवहरा मे घ्यान-मग्न हो जाता है, तभी प्रिय की प्राप्ति से उन दोनों मे तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सम्पूर्ण कथा एक रूपक है। यह सयोगान्त भी है।

### प्रेम पद्धति

इस मे प्रेम का प्रादुर्माव रूप गुए। श्रवशा से होता है। श्रतःकरशा श्रवशा नामक बाह्मशा के गले मे सर्वमगला नामक सुन्दरी की मिशामाला देखते ही विकल हो उठता है। उघर से सर्वमगला के हृदय मे भी प्रेम भावना का उदय स्वप्न के द्वारा होता है। यह स्वप्न वह दो बार देखती है। श्रतःकरशा के प्रति उसका पूर्वराग तोते के कथन से परिपुष्ट होता है। तत्पदचात् प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम चित्र-दर्शन से दृढता प्राप्त करता है और अन्ततः दोनो का विवाह होता है। सर्वमगला का चरित्र गाईस्थ्य रूप मे दृष्टिगोचर नहीं होता।

### विप्रलम्भ शृंगार

इस काव्य मे 'महामोहिनी' का वियोग, मन्तः करण का सताप एव सर्व-मगला की वियोगमूलक आतुरता ही सर्वत्र व्याप्त है। इन पात्रो की विरह-व्यथा के प्रति प्रकृति भी सहानुभृति प्रकट करती है:

> समदन समय विरख दल भरे, भरे रसा ऊपर फल परे। उनै परी करुना से डारी, कली पुहुप के कापर फारी।

# नख-शिख वर्गान

इस मे सर्वमगला के रूप-सौदर्य की चर्चा तीन स्थलो पर हुई है। सबसे पहले सर्वमगला के रूप का वर्णन जातस्वाद अपने सखा श्रवण से करता है। दूसरी

काहू टोना फूक पठायहु, याते देखत हिरदय ग्राएउ ।
 मन मेरौ भ्रोरै होइ गएउ, जानहु प्रीति फाद मह भएउ ।

<sup>---</sup> धनुराग बासुरी, पृ० १००।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भीर काव्य, पृ० ४६२।

३. श्रनुराग वासुरी, पृ० १२७।

४. उरू जमल कनक के खम्भा के पदवारिज ऊपर रभा।
रभा कन ऊपर कित होई, इहा देखिये लागा सोई।—वही, पृ० ६८।

बार श्रवण उसके सौदर्य का वखान ध्रतः करण से करता है। तीसरी बार किंव ने स्नेह गुरु के द्वारा सर्वमगला के रूप की चर्चा अत्यन्त सरल शब्दों में कराई है। स्नेह गुरु ने इन शब्दों में उसके रूप का वर्णन किया है:

> सरवमगला कमल समानू, मकरदी तेहि कपर मानू। ग्रोहि प्यारी पद पद्म परागू, नैन परान अजन श्रनुरागू। जह रूप की चर्चा करै, चित्त ना मूरित घरै। जहा लाल मोती गून गावै, ताके भ्रघर दसन चित्त लावै।

उसकः रूप ऐमा है जिसे देखकर कभी तृष्ति नहीं होती । चित्रविघनी सखी भी उसके घनुरूप दित्र बना सकने मे ग्रसमर्थं है।

छंद—इसमे तीन चौपाई या छ ग्रद्धालियों के पश्चात् एक वरवे का प्रयोग किया है।

# ११-- यूसुफ जुलेखा

कथा-साराश—नवी याकूब किनग्रा नगर मे रहते थे। उनकी सात परिनया थी, जिनसे उन्हें बारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। नबी याकूब ग्रपने पुत्रों में से यूसुफ से अत्यधिक प्यार करते थे जो अत्यन्त सुन्दर था। अन्य सभी भाई उससे ईच्या करते थे। एक वार सौतेले भाई उसे अपने साथ जगल ले गए। उन्होंने उसे वहा एक अन्यकूप में ढकेल दिया पर लौटकर उन्होंने नवी याकूब से कहा कि यूसुफ को मेडिया खा गया। इस वात को सुनकर याकूब अत्यन्त विकल हो उठा। उधर यूसुफ को उस मार्ग से जाते हुए, किसी सौदागर के दास ने कुए से वाहर निकाला। उसी समय भाइयों ने वहा पहुचने के अनन्तर यूसुफ को अपना गुलाम वताकर उस सौदागर के हाथ वेच डाला। सौदागर उसे अपने साथ नेकर मिस्र देश की श्रोर चल पडा।

पिन्स देश में तैमूम नामक सुल्नान राज्य किया करता था। उसकी रूप-वती पुत्री का नाम जुलेखा था। उसने लगातार तीन रात स्वप्न में यूसुफ के दर्शन किए। तीसरी रात्रि को उसे इस वात का पता चला कि मिस्र देश के वजीर के यहा मेंट हो सकती है। अन्त में धाय के परामशं से तैमूस अपनी पुत्री जुलेखा का विवाह वजीर के माथ करने को तैयार हुआ। जुलेखा वजीर यजीज को देखकर पछता उठी क्योंकि यह वह युवक नहीं था जिसे उसने स्वप्न में देला था।

१. अनुराग वामुरी, पृ० ११४।

२. यूसुफ जुलेखा, हस्तलिखित ग्रन्य. गोपाल चन्द्र, लखनऊ, प्रति प्रयुक्त ।

वजीर भ्रजीज के पास रहकर भी जुलेखा ने अपने सतीत्व की रक्षा की।

मिस्र पहुचने पर जुलेखा ने यूसुफ को खरीदवा लिया। जुलेखा उसके सान्निध्य में सदा प्रमन्न रहती थी। एक दिन यूसुफ उसके आकर्षक में प्रभावित होकर उसकी भ्रोर बढा किन्तु जब उसे अपने पिता नवी याकूब का स्मरण हो आया तो वह भाग चला। जुलेखा ने उसे पकडना चाहा और इस प्रयत्न में यूसुफ के कुर्ते का पिछला पल्ला फट गया। निराश जुलेखा ने वजीर अजीज से शिकायत करके यूसुफ को कारावास में डलवा दिया। जुलेखा गुप्त रूप से कारावास में यूसुफ से मिलती रहती थी।

इघर जुलेखा की निन्दा होने लगी। इस पर उसने नगर की म्रनेको स्त्रियों को निमन्त्रण दिया। जुलेखा ने उन्हें यूसुफ के सामने हाथ वचाकर छुरी से तरवूज काटने की चुनौती दी। उन नारियों ने म्रपने हाथ काट दिये। वे सभी मत्यन्त लज्जित हुई भौर उन्होंने क्षमा-याचना की।

एक रात सुल्तान ने स्वप्न देखा जिसका रहस्य यूसुफ ने बता दिया। इस पर यूसुफ को बघन से मुक्त किये जाने के पश्चात् मंत्री बना दिया गया। किनग्रां में श्रकाल पड़ने के समय यूसुफ ने मिस्र ग्राए हुए भाइयो की पर्याप्त सहायता की। तत्पश्चात् यूसुफ का पता पाकर किनग्रा के श्रन्य लोग भी यहा श्राए। तीस वर्ष के श्रनन्तर यूसुफ की भेट श्रपने पिता से हुई। जब मिस्र का सुल्तान वृद्ध हुग्रा, उसने यूसुफ को ही श्रपनी गद्दी दे दी। श्रपने प्रेमी यूसुफ के वियोग में वेचारी जुलेखा श्रधी हो गई। श्रपने प्रिय की प्राप्ति के लिये उसने चालीस वर्ष तपस्या की।

एक दिन यूसुफ की सवारी नगर से निकली। मार्ग मे खडी जुलेखा को यूसुफ ने पहचान लिया। याकूब की दुया से जुलेखा पुन लावण्यमयी वन गई श्रीर दोनो यूसुफ तथा जुलेखा का परिशाय हो गया। इक्क मजाजी का परिवर्तन इक्क हकीकी मे हुया। अन्त मे नबी याकूब की मृत्यु हो जाने पर यूसुफ नबी वन गया और अनासक्त होकर रहने लगा। यूसुफ के परमधाम सिधार जाने के समय जुलेखा भी उसकी समाधि पर पछाड खाकर गिर गई और उसका प्राशान्त हुया। दोनो की समाधि एक-साथ बनाई गई।

### कथा का ग्राधार तथा संगठन

कवि निसार के इस काव्य के दो ग्राघार हैं.

- १. कुरान मे वर्णित 'यूसुफ जुलेखा' की कथा का ग्राघार, तथा
- २. जामी की 'यूसुफ जुलेखा' कथा का आधार।

### १-- कुरान में वरिंगत यूनुफ जुलेखा' की कथा का आधार

कथारम्भ से लेकर पिता-पुत्र के मिलन तक का कथानक कुरान से विल्कुल मिलता है। किव ने अपनी मौलिक उद्भावना के आधार पर कुछ ऐसे प्रसगों को भी अग्नाया है जो कुरान में नहीं हैं। ऐसे प्रसगों के अन्तर्गंत जुलेखा का यौवनागमन, उसका नख-शिख-वर्ग्यन, स्वप्न-दर्गन, विरह-वेदना , वजीर-प्रजीज के साथ विवाह सम्बन्ध, सतीत्व को रक्षा करना, तपस्या में लीन होना, नेत्रहीन तथा सौदर्य-रहित होना उसका निधन तथा यूसुफ की मृत्यु आदि आ सकते हैं। कुरान के आधार पर अन्य ग्रन्थों में यूसुफ एव जुलेखा का विवाह नहीं दिखाया गया है अत उनमें जुलेखा का परकीया स्वरूप ही सामने आता है।

२ - जामी की 'यूसुफ जुलेखा' कथा का आघार

'फारसी ममनवी के सारे उपकरणों को लेते हुए कि ने उसमे भारतीय प्रेम कथा पद्धित का भी उचित ममावेश किया है। यूसुफ से जुलेखा का मिलन, विवाह एव गाईम्थ्य जीवन मे दाम्पत्य-प्रेम का वर्णन कि निसार ने जामी के आधार पर ही किया है। पुन उसी की भाति किन ने ईश्वर तथा उसके रसूल का गुणगान करने के धनन्तर सौदर्य तथा प्रेम की प्रशसा भी की है।

जामी तथा निसार के 'यूमुफ जुलेखा' के प्रसग प्राय. एक जैमे है। ' निसार के इम काव्य का अव्ययन करने से विदित होता है कि एकमात्र पुत्र के वियोग दु खं ने किंव को इन सासारिक दु खों से अवश्य विमुख कर दिया होगा। इस पुन्तक की रचना के ममय किंव निसार पर इष्क-हकीकी का प्रभाव अवश्य

१ दामिन ग्रम वह माग-सोहाई, केस घमन्ट घटा जस छाई।

२. एक रैंवि फिर म्राइ मुलानी । म्राई नीद सुमुखि मलसानी । तीसर सपन फेर वै देखा । वहै रूप जो म्रादि विसैखा ।

रे जियाँ तो जाऊ मिस्र कह, मरौ त मारग माहि। छार होच उडि जाच भव, वसै जहा मोर नाह।।

४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी काव ग्रौर काव्य, पृ० ५१५।

५. जामी का 'यूसुफ जुलेखा' काव्य इन शीपंको के अन्तर्गत वाटा गया है: क—तह कीक दर तज लियात जमान शाहद हस्ती (ख) फज लियत सदक व रास्ती (ग) वयाने नजरात व तव्दुलात आलमे वजूद (घ) तलवे महजूल (इ) अफगाने जुलेखा (च) दस्ते पेश वदल नदारद (छ) अस्मते दुखतरान (ज) स्वाव व स्थाल (म) शौके वमाल (न) वस्फे वयावान आदि आदि । प्रप्टव्य—जामी, तालीफ अली असगर हिकमत, तक मुल ईरान द्वारा प्रकाशित, पुम्तक संस्था क्रम ७५०३, रिमर्च डिपार्टमेट, श्रीनगर ।

६. द्रष्टव्य-जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० ५१०।

पडा होगा। इस काव्य मे प्रेम की पीर का अद्भुत चित्रण हुआ है। कुरान मे यूसुफ का चरित्र नबी के रूप मे चित्रित किया गया है, परन्तु यहा किव ने याकूब को भी नदी स्वीकार किया है। किठनाइयो को पार करने के अनन्तर ही जुलेखा को यूसुफ की प्राप्त होती है। यह कथा दुखान्त है।

#### प्रेम-पद्धति

इसमे प्रेम का ग्राविर्भाव स्वप्न-दर्शन से होता है। नायिका जुलेखा लगा-तार तीन बार स्वप्न मे यूसुफ सौदर्य-मूर्त्ति को देखकर उस पर मोहित होती है। द्वितीय बार स्वप्न मे दर्शन देने वाला यूसुफ अपनी प्रीति का विश्वास दिलाते हुए कहता है:

> कहा कि अस मोहि उपज्यो सोगू। तुम्ह ते अधिक सो विरह वियोगू।

तीसरी रात को स्वप्न देख लेने पर जुलेखा की प्रेम घारणा निश्चित हो जाती है। वह प्रिय को प्राप्त करने का सकल्प करती है। उसकी प्राप्त के लिये वह विघ्न-बाधाओं को सहन करके सतीत्व की रक्षा करने में सफल होती है। वजीर अजीज से विवाह होने पर भी जुलेखा की विरक्ति समवतः कथा में अलौकिकता के समावेश के कारण दिखाई गई है। यूसुफ का प्रेम अत्यन्त मर्यादित संयमित तथा निर्मल है।

#### प्रेम-तत्व

किया। जुलेखा अपने प्रेमी यूसुफ से मिलन के लिये अत्यन्त आतुर है:

होय विलम्ब सोच जिन मानहु, प्रेम न कतहु प्रविस्था जानहु।

अपने प्रिय को हृदय में स्थान देने के अनन्तर और किसी के लिये स्थान नहीं रहता। अपने प्रेमी यूसुफ को प्रभु-रूप में ही स्वीकार करके जुलेखा उसके दर्शन के लिये लालायित हो उठती है।

### वियोग-पक्ष

इस कथा मे वियोग का वर्णन दो स्थानो पर हुआ है—प्रथम यूसुफ एव याकूव के पृथक्तव के समय तथा द्वितीय जुलेखा एवं यूसुफ के वियोग मे।

१ मागहु तुम्ह करतार ते, देहिं नैन कर जोत। जेहि ने देखहु तोर मुख, चहौ न हीरा मोत ॥

पिता याकूव का अपने पुत्र यूसुफ के प्रति प्रेम लोक बाह्य है। याकूव भक्त है और यूसुफ ईश अशीय है। पिता-पुत्र के रूप मे यह उपासक-उपास्य का प्रेम है। पुत्र-वियोग मे याकूव अपनी नयन-ज्योति स्रो बैठता है।

यूसुफ भी पितृ-वियोग से दु.ख ग्रनुभव करता है। वह जानता है कि उसके वियोग से उसके पिता का हृदय ग्रधिक दु खी होगा।

कथा मे जुलेखा का वियोग प्रधान है। वह अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सर्वत्याग करती है। वह अपने प्रियतम के वियोग मे असहाय हो उठती है।

घन गरजे दामिनि लोकाही, नारि कत के गोद छिपाही, हम केहि के गिउ लावे वाही, पावस समय देह बल नाही।

उमे व्याप्त प्रकृति का उदास स्वरूप अपने प्रति सहानुभूति प्रदिशत करता हुआ प्रतीत होता है।

# रूप-सौदर्य वर्णन

कवि ने इसमे जुलेखा एव यूसुफ दोनों के रूप-सौदर्य का वर्णन किया है। अत्यन्त सौदर्यगालिनी जुलेखा का दर्शन करके प्राशी विमोहित होता है:

वाडर होय जो दरसन हेरा।

उसके तिल का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है:

विसुकरमै लिक सुघर कपोला, दीठि परे तिल दीन्ह भ्रमीला । उसकी मुस्कान का भी एक उदाहरण देखिए:

जो वह ग्रवर मधुर मुसकाई, तो भिरतक कह देत जियाई।

इसमें किन ने जुलेखा का सौदर्य-वर्णन नख से शिख तक किया है। इस सूफी काव्य में किन ने कही पर भी नारी-रूप में ईश-अश की कल्पना नहीं की है, इसी कारण जुलेखा का रूप-वर्णन केवल सौदर्य-मात्र के रूप में ही प्रति-भासित होता है।

यूसुफ का सौदर्य श्रद्धितीय है। उसी के रूप के श्राघार पर कथा का विकास होता है। उसका शान्त एव शीलवान् चरित्र सराहनीय है।

### ईश्वरोन्मुख प्रेम

इसमें कवि द्वारा सपादित प्रेम का वर्णन लौकिक पक्ष से ग्रलोकिक पक्ष की श्रोर श्रग्रसर होता है। ईश्वर की कल्पना प्रियतम के रूप में नहीं है। प्रत्युत् प्रियतम के मौदर्य के ग्राचार पर ईश्वर की कल्पना की गई है ग्रीर उस काल्प-निक मौदर्य के वशीभूत हो ग्रन्य सासारिक विषयों का त्याग कर दिया है। ताल्पर्य यह कि 'इश्क मजाजी' को 'इश्क हकीकी' के सोपान स्वरूप वर्णित किया

#### गया है।

ईश्वर की इस स्न्दर सृष्टि का प्रमाण यूसुफ है। परम-तत्व को प्राप्त करने के लिये ग्राराचना ही सर्वोत्तम सोपान है ग्रीर तभी जुलेखा उस चिर ग्राकाक्षित प्रेम की प्रपेक्षा करती है जो यूस्फ के प्रति है

> मैं विरथा यह जनम गवाया, प्रेम विषत मानुख सो लावा। काहे न प्रेम ग्रलख ते लाऊ, जेहि ते भोख भुगत पुन पाऊ।।

#### श्रलंकार

कवि ने इस में अनुप्रास, उल्नेख एव दृष्टात ग्रादि ग्रलकारो का प्रयोग किया गया है:

ग्रनुप्रास . डार्रीहं डार ग्री पार्तीह पाता, सुना वृक्ष तिन विरहके बाता।

### १२-प्रेम चिनगारी<sup>२</sup>

कथा-सारांश—इस काव्य के दो भाग है—प्रथम वासुरी की कथा भीर दूसरी हजरत मूसा पैगम्बर तथा गडरिये की कथा।

### १-वांसुरी की कथा

सारे ससार को अपने हृदय की करुणाजनक घ्वनि सुनाने वाली वासुरी की कथा अत्यन्त व्यथापूर्ण है। उसे बन मे पृथक् कर दिया गया। बामुरी वजाने वाला उसके हृदय को बेघकर जब अपनी ध्वनि ससार मे व्याप्त करता है, तो उसके द्वारा वासुरी की स्वय की विरह-व्यथा भी अभिव्यक्त होती है। बासुरी की यह घ्वनि प्रत्येक प्राणी के श्रवणो तक पहुचती है किन्तु कोई विरला ही उसके गुप्त रहस्य को जान पाता है। उस के भेद को समऋ पाने वाला ही निर्गृण भत का ज्ञाता वन जाता है। वास्तव मे यह बासुरी, प्रेम की बासुरी है। इसकी घ्वनि मानव-हृदय पर प्रभाव ढालकर उसे परम-प्रेम का विरही बना देती है। इस घ्वनि मे अद्मुत गक्ति है क्योंकि इसे सुनते ही प्राणी माया-जाल से छूटकर श्रानन्द-लाभ उठाता है। इस वशी मे निर्माता की घ्वनि प्रसारित है। निस्सन्देह उस परमात्मा की अभिव्यक्ति का साधन-मात्र यह आत्मा है और वही मानव घन्य है जो उस प्रमु को अपने हृदय मे निवास देता है। यह ससार भी उसी की निर्मल ज्योति से प्रकाशवान है। स्वच्छ हृदयाकाश वाला प्राणी ही उसकी निर्मल ज्योति से प्रकाशवान है। स्वच्छ हृदयाकाश वाला प्राणी ही उसकी निर्मल ज्योति के दर्शन अपने मे कर पाता है।

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५२२।

२. प्रेम चिंगारी, इस्तलिखित ग्रन्थ, ग्रखतर हुसैन निजामी ।

# २-हजरत मूसा पैग्रम्वर तथा गड़रिया की कथा

एक बार हजरत मूसा भ्रमण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक गडरिये पर पडी। यह प्रेमोन्मत्त गडरिया सदा प्रभु के घ्यान में लीन रहता था। इसके अनन्य प्रेम को देखकर हजरत मूसा ने पूछा कि वह ऐसी भावनाये किसके प्रति प्रकट कर रहा है। यह जात होने पर कि वह परमाप्मा का घ्यान कर रहा है, हजरत मूसा ने धिक्कारते हुए उसे कहा—'परमात्मा ज्ञानगम्य है, उसके प्रति प्रेम की ऐसी भावनाये व्यक्त करना गुनाह है। गडरिया इस उपदेश से निराश होकर बन की ग्रोर भागा। मूसा का यह उपदेश परमात्मा को भी ग्रच्छा न लगा ग्रीर उसने शिछ लगा। मलने पर मूसा ने गडरिये से क्षमा-याचना करके प्रेमभाव की प्रशंसा की। गडरिया इस समय तक प्रिय तथा प्रेमी की हैत-भावना को मिटाकर जीवन-मुक्त हो चुका था। जिस प्रकार वशी की घ्वनि से उसका निर्माता पहचान जाता है। उसी प्रकार ग्रात्मदर्शन के द्वारा परमस्वरूप का भी दर्शन होता है।

#### श्राधार तथा संगठन

किव ने इसके ग्राधार के विषय में स्वय लिखा है कि उसने मौलाना रूमी की मसनवी की दो हिकायतों का हिन्दी में उल्था किया है। उसने अपने विचारानुसार ही उसे प्रेम चिनगारी नाम दिया है।

ग्रन्थ के ग्रारम्भ में किव ने निर्मुण-वन्दना, हजरत मुहम्मद की प्रशसा, चार खलीफाग्रो तथा डमाम हसन एवं हुसैन का महत्व तथा पीर की चर्चा की है। वामुरी की प्रथम कथा में मानव को वासुरी मानकर सूफी-श्रह्तंतवाद का स्पष्टी-कर्या किया गया है ग्रीर हज़रन मूसा मैगम्बर तथा गड़रिये की द्वितीय कथा में निर्मुणवाद का वर्णन किया गया है।

कवि अपनी साधारण वोलचाल की भाषा मे रूमी की हिकायतो का उल्था करने में निञ्चय ही सफलता प्राप्त कर गया है। इसके मूल-आधार की ओर

१. जायमी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ५३४।

२. वही, पु० ५३३।

मेरे घ्यान बस्यो डक वारा, 'भौलाना रूमी' उजियारा। चन चुन कुछ वेते तिन केरी, लाल रतन सो ग्रधिक उजेरी। तिन 'वैतन' कर तिलक वनाडयो, हिन्दी भाषा मे कहि गायो। मत उपजा तस किह्यो विचारी, राख्यो नाम प्रेम-चिनगारी॥

सकेत करते हुए स्टाइन तथा ग्रियर्सन महोदय का कथन है कि 'बासुरी की घ्वनि की इस प्रतीकात्मक ग्रिम्ब्यक्ति की समता 'ग्रराबियन नाइट्स' की काव्य-कथा के कुछ ग्रशो ग्रली-नूर ग्रल-दीन तथा मिरियम-करधनी कन्या से की जा सकती है, जिनका समावेश उस मे सयोगवश नहीं माना जा सकता है।

#### प्रेम-तत्व की विशेषता

वशी का कथन है कि ग्रपने समान विरही-हृदय को ही वह ग्रपनी विरह-

सुनो कथा वासुरिया गावै, विक्रुडन की गति रोय सुनावै। बन सो काट भई हम न्यारी, सबद सुनत रोवें नर-नारी। छाती टूक टूक कै पाऊ, तो विरहा के चोप सुनाऊ। पिय से मिल बिछुडे जो कोई, फेर मिलन जो है नित सोई।

प्रत्येक प्राणी बासुरी की व्वित का अपने विचारानुसार अर्थ निकालता है किन्तु उसके तत्व को समक्ताने का प्रयास कोई विरला जन ही करता है। तभी आत्मदान कठिन हो गया है:

में सब सो धुन रोय सुनावा। सुखी दुखी सब घनु सुन पावा। आपन मत जान्यो सब कोई। मीत भये मेरे सुन सोई।

× × ×

पै उघरै जिय के जब नैना, तब सूफै वूफै यह बैना। इसे बशी की घ्विन मे मजनू की भाति प्रेमोन्मत्त बनाने की शक्ति है:

वसी कै भाषा सुन ताती, मघ मघब है रकत सौ रासी। प्रेम कथा बसी ग्रब गाये, मजनू के विरही बौरावै।

हजरत मूसा तथा गडरिया की कथा मे भी प्रेम की महत्ता का गुगागान है: सो उनदैस न हरि को भायो, मूसे वेग सदेस पठायो।

सुमिरन करत तथा भटकाई, मोसे प्रेमी मोर छुडाई।

३-निष्कर्ष-कश्मीरी और हिन्दी दोनो ही भाषाश्चो के सूफी-प्रबन्धकाव्यो की कथा वस्तु के सगठन मे एक ही विशिष्ट प्रकार की पद्धति अपनाई गई दिखाई

–हातिम्ब टेल्ब, पृ॰ XXXVI

There is a close resemblance, which we may suppose can hardly be accidental, between this personification of the flute and one of the most poetical passages in the 'Arabian Nights' in the tale of Ali-Nur-al-Din and Miriam, the Girdle Girl.

पड़ती है। सावक को साधना-पथ पर वढते हुए किन-किन कठिनाइयो का अनु-भव होता है तया वह उन्हें पार करता हुग्रा किस प्रकार श्रग्रसर होता है। प्रेम उनका मूल भाव है तथा उसको केन्द्र बना कर कही एक नायक और दो नायिकाओ तथा कही दो नायक और एक नायिका को कथावस्तु मे समाविष्ट कर लिया गया है। वस्तुतः प्रेम का त्रिकोसात्मक सचर्ष इन सूफी-काव्यो मे चित्रित हुआ है श्रीर इमी सवर्ष मे ही प्रेमी या साधक की सपूर्ण कठिनाइया चित्रित की गई हैं। जहा तक तत्र, मत्र, जोग तथा सिद्धि का प्रवन है. सभी सूफी-काव्य समान रूप मे प्रभावित दिखाई पडते हैं चाहे वे कन्मीर के हो ग्रथवा हिन्दी के । शैली पर मसनवी की ही छाप है। सर्वश्रेष्ठ सावक को सूफी-सिद्धातो के अनुसार सर्व-श्रेप्ठ मानव होना चाहिए। यही कारगा है कि घर्म, जाति श्रीर वाह्याडम्बर से करर उठकर-मानवतावादी स्वर को ही वल दिया गया है। हिन्दी के सुफी-काव्यो मे लोक-जीवन, लोक-भाषा तथा लोक-कथाग्रो को जितना प्रश्रय दिया गया है, कब्मीरी-सूफी कवि फारसी की अतिशयता के कारए। उस सीमा तक नही पहुच सके हैं, फिर भी कश्मीरी सूफी-कवियों ने कश्मीर मे प्रचलित शैव-साधना को उसी प्रकार समन्वित करने का प्रयत्न किया है जैसे हिन्दी-सूफी कवियो ने लोकाचार को।

कञ्मीरी तया हिन्दी के सूफी-काच्यो मे प्राय एक ही प्रकार के अलकारी जैसे अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा दृष्टात आदि का प्रयोग हुआ है।

# (२) मुक्तक रचनाएं

# (क) कश्मीरी में उपलब्ध मुक्तक रचनाएं

करिशारी-साहित्य मे मुक्तक-काव्य की रचना चौदहवी शताव्दी से ही होने लगी थी। विषयगत विभिन्नताओं के होते हुए भी यह साहित्य चौदहवी शताव्दी से सन् १६२५ ईस्वी तक ग्रवाघ गित से लिखा जाता रहा जो प्रचुर मात्रा में उनलब्ध है। इस में सूफी-सन्तो तथा कवियों की निर्गुर्स उपासना, प्रेम एवं विरह का वर्सान मिलता है। कश्मीर के ऐसे सूफी-सतों में लल्लेश्वरी, शेख नूर-उद्देशन (नुदर्योष), स्वच्छ क्राल, शाह गफूर महमूद गामी, नगमा साहब, रहमान डार, वहाव खार, शम्स फकीर, ग्रहमद बटवारी, शाह कलन्दर, ग्रसद परे, वाजह महमूद तथा ग्रहमदराह ग्रादि प्रमुख है जिनकी रचनायें सूफी-मिद्धातों व उसके दार्यनिक तस्वों में समन्वित है।

इन मभी प्रमुख मुक्तक-सूफी सतो ग्रीर कवियो के परिचय के लिए द्रष्टव्य-परिकालः।

संत कविश्वित लिलेक्वरी (लिलेखद) के 'वाक्यो' या 'वाख्यो' का मूल स्वर दार्शितक रहा है किन्तु उन मे एक ऐसा महानतम सवेदना-सदेश विद्यमान है जो उच्च एव पित्र विचारधारा से गुफित है। तथा जो कई दर्शनों की सिम्मिलित थाती है। यही कारए। है कि लिलेक्वरी हिन्दू-मुसलमान दोनों की प्रिय रही है। वह ज्ञान-मार्ग की पिथका होने के कारए। निर्गुए। की उपासिका रही है। इसके वाक्यों मे शैवमत के प्रतिस्पर्धी वैप्ए।व-धर्म के साथ-साथ मुसलमानों सूफी-सतों के सिद्धान्तों का भी समावेश है। यह सूफीमत उसके प्रादुर्भाव से पूर्व भारत तथा कक्मीर मे प्रवेश पा चुका था। इसी आधार पर उसका कथन है:

शिव वा केशव वा जिन वा, कमलिज नाथ नाम दश्ररिन यिहुय, मेथ श्रवलि कश्रस्यतन ववश्रह रज, सुवा, सुवा, सुवा, सु

(शिव हो, केशव हो, महावीर हो अथवा विष्णु हो कुछ भी हो उसका नाम, लो। वह मुक्त निराश्रित को भव-वन्धनों से मुक्ति दे। चाहे वह यह कहलाये तथा चाहे वह कुछ कहलाये।)

शिव की प्राप्ति के लिए वह योगिनी बनी हुई है। उसका यह ग्रटल विश्वास है कि ग्रपने-ग्रापको पहचानने वाला हो उस ईश्वर को पहचान सकता है:

१. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य-क्रमशिरिह श्रदवश्रच तथ्रशेख, पृ० १५२।

२. योजना, दिसम्बर, १९५६ ग्रक, लेख—'कश्मीरी काव्य को नारियो की देन', गश्चि शेखर तोपखानी, पृ० १५।

There are in it many touches of Vaishnavism, the great rival of Shaivism, much that is strongly reminiscent of the doctrines and methods of the Muhammadan sufis, who were in India and Kashmir well before her day.

<sup>—</sup>दि वर्ड झाफ लल्ल, पृ० १६४।

४. लल्लद्यद, सम्पादक, प्रो॰ जियालाल कील, अनुवादक, प्रो॰ नन्दलाल कील तालिब, प्रकाणक, जम्मू व कश्मीर अकादमी, श्रीनगर (सन् १६६१ ई॰) पृ॰ ४४।

<sup>-</sup>Shivor Keshav, Lotus Lord or Jin. These be names Yet takest thou from me. All the ill that is my world within, He be thou, or he, or he, or he.

<sup>—</sup>दि वर्ड ग्राफ लल्ल, पृ० १७१।

लल्ल वो द्रायस लोल रे, छाडान लूससुन द्यनक्योह राथ, बुछुम पडित पनने गरे, मुमे रख्रोटमसन्यच्छत्तरतग्रसाथ।

(लल्लेब्बरी का कहना है कि मैं उस प्रभु के अन्वेपण मे बहुत देर तक भट-कती रही किन्तु अन्त मे मुभे यह विदित हुआ कि वह तो मेरे ही घर अर्थात् आत्मा मे विराजमान है। वही घढी मेरे लिए शुभ मुहुर्त थी।)

गतिमयता को जीवन तथा निद्रा को मौत समभकर उसका कथन है कि ग्रालसी प्राणी उसकी प्राप्ति मे ग्रसफल रहता है जविक वह ज्ञेय शिव सर्वव्यापी है:

शिव छु थिल थिल रोजान, मो जान हयुन्द तश्च मुसलमान, तुरक ऐ छुख तद्य पान प्रजनाव, स्वय छ्य साहिबस जन्ननी जान।

(शिव का ही सौंदर्य चतुर्दिक् व्याप्त है ग्रतः तू हिन्दू तथा मुसलमान का भेद-भाव न कर। तू ज्ञानी वनकर ग्रपने ग्रापको पहचानने का प्रयत्न कर। हे प्राणी ! वास्तव मे यही ईश्वर की वास्तविक पहचान है।)

यहा लल्लेश्वरी का काव्य—स्वर दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पूर्णतः मानवता वादी है। 'वह मैं ही हू' के ग्राधार पर उसका कहना है:

असी अअस्य तम्र असी आसव, श्रसि दश्चीर कम्रर पतवत, गवस सभीरिनह ज्योन तम्र मरुन, रस्रोस सोरिनश्रय श्रतगत।

(पहले भी हम ही थे थीर इसके बाद भी हम ही होगे। हम ही पूर्वकाल से दीड लगाते था रहे है। इस शव-शरीर का जन्म-मरण कभी मिटेगा नही। विना लेन-देन के 'ग्रतगत' व्यवहार कैसे चल सकता है अर्थात् पुण्य का 'ग्रतगत' ही इस जन्म-मरण के जाल से मुक्ति दिला सकता है।)

धार्मिक वाह्याडम्वर तथा अन्धिवश्वासो का खण्डन करती हुई वह कहत

१. लन्लद्यद-पृ०३६।

२. वही, पृ० १०४।

३ कलाम लल्ल ग्रारिफ, सम्पादक, काजी निजामुद्दीन खानयारी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद, श्रीनगर, कश्मीर, पृ० २०।

दीव वटा दीवर वटा प्यट बग्नोन छु एक वाठ, पूज कस करस होट बटा करमनसत्र प्रवनस संघाट।

म्रथति

पूजता किसे ग्रेर नादान ? पाहन है यह देव, कि देवालय केवल पाषागा, दोनो पाहन हैं पण्डित। तू घरता किसका ध्यान ? मन-मात्मा कर एक, भर्चना का यह सत्य निधान। मूढरे बाकी सव भन्नान। पूजता किसे ग्रेरे नादान।

सच्ची साघना तथा प्रेम को महत्व प्रदान करते हुए उसका कथन है:

मायि ह्युन प्रकाश कुने, लिय ह्युन तीरथ काह। (प्रेम जैसा प्रकाश किसी वस्तु मे नहीं है। इश्क हकी की मावना जैसा कोई तीर्थ नहीं है।)

वासनापूर्ण आत्मपक्ष अथवा 'नपस' जो ईश्वर से विमुख करता है, उसका त्याग ही श्रेयस्कर है। कोई विरला ही इस 'नपस' के माया-जाल से बचकर उस ईश्वर का दर्शन करने में सफल होता है।

वह शिव केवल नाम जपने से ही प्राप्त नहीं होता जब तक कि उसके पूर्ण ध्यान में तत्परता न दिखलाई जाये:

शिव शिव करान हम्स गथ स्वरिथ, रूजिथ व्यवहारी द्यन क्याह राथ, लागि रोस्त उदय युस मन करिथ, तम्रस्य न्यथ परसन सुरि गुरि नाथ।

(हस की चाल को दृष्टि मे रखकर जो शिव के पवित्र नाम का जाप करता है, जो घमं-कायं मे दिन-रात लीन रहता है, जो द्वैत भाव से अपने आपको ऊपर उठाता है और जो केवल प्रभु-भजन में सदा लीन रहता है, उसी पर देवताओं का वह देवता कृपालु रहता है।)

वह ईश्वर स्वय ज्ञेय, ज्ञाता तथा ज्ञान का स्वरूप है, अतः सच्ची प्रेमासक्ति उस तक पहुंचा सकती है:

१. लल्लद्यद, पृ० ४१।

२. अनुवादक, शशि शेलर तोषखानी —योजना, दिसम्बर, १९५६ अक, पृ० १६।

३. लल्लखद, पृ० १३५।

४. नपसी म्योन खुटा हो सुते, अभी हस्ती मोनगनम गरि गरि बल ।

५ वही, पृ० ७४।

गगन चय भूतल चय च्य छुक द्यन, पवन तम्र राथ ग्ररग चन्दन पोश पोन्य चय, चय छुक सोरुय तम्र लग्नग्यजी क्याह। ' (तू ही ग्राकाश, पृथ्वी, दिन, वायु, रात, पूजा-सामग्री, चन्दन, फूल, पानी तथा स्व-कुछ है, फिर में ग्रकिंचन क्या भेट चढाऊं।)

गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लल्लेश्वरी का कहना है:

गवर शब्दस युस यिछ पछ वरे. ग्यान विग रिट च्यति त्वरगस,

यद्रिये शव मरिथ ग्रानन्द करे, ग्रद कुस मिर तय मारन कस।

(गुरु के शब्द पर विश्वास करने वाला साधक ही मारिफत की श्रवस्था

प्राप्त कर सकेगा। जो भी प्राणी 'नपस' के घोडे पर सवार होगा एवं जिसको

ग्रपनी इद्रियो पर पूर्ण निग्रह करने की शक्ति होगी, उसी का तादात्म्य ईश्वर

में होगा। ऐसा साधक न कभी मर सकता है तथा उसे कोई मार ही सकता है।)

इस लिए 'नपस' पर विजय प्राप्त करने के लिए सासारिक प्रयोगनी नाग

इस लिए 'नफ्स' पर विजय प्राप्त करने के लिए सासारिक प्रलोमनो तथा मिथ्या-कपट ग्रादि का त्याग ग्रावक्यक है:

लूव मारुन सहज व्यचारुन, द्रोग जानुन कल्पन त्राव । (लीभ को त्याग कर उस प्रभु की उपासना मे लीन हो जा। तुम उसके सौंदर्य को देखकर उसके ही तूर मे निमग्न हो जा।

विरहानि ही साधक को ईब्बर तक पहुंचाने के लिए जलाती रहती है। उस प्रभु के मिलन के लिए यह प्रावश्यक है कि साधक ग्रभी से चेतकर उस श्रोर अग्रसर होने का प्रयत्न करे

> गम्रिको हम्रकमह कदम तुल, वृनि छे सुल तम छाद्दुन यार, पर कर पैदा परवाज तुल, वृनि छि मुल तम्र छादुन यार।

(हे भ्रम मे पडे प्राणी ! तेरी मंजिल बहुत दूर है, अतः शीघ्र कदम उठा । अब भी समय है अत अपने मित्र की तलाश कर । तुम्हारे पास उडने के लिए पख तो हैं अतः अभी मे अपने प्रेमी की खोज करने का प्रयत्न कर ।)

इस विरहाग्ति से पीडित लल्लेश्वरी अपने प्रिय की तलाश मे अत्यन्त व्याकुल है। उसकी तलाध करते-करते उसके पैरो के तलवो का मास भी मार्ग के साथ चिमट गया है:

१. लल्लद्यद, पृ० १२४।

३ वही, पृ० ७२।

२. वही, पृ० ६७।

४. वही, पृ० १७।

लतग्रन हुन्द माज लारियोम वतन, ग्रकी ह्यवनम ग्रकि ची वथ, यिम यिम बोजन तिम कोनग्रह मतन, विलि बूज शतन कुनि कथ ।

(मेरे पैरो के तलवो का सारा मास मागं के साथ चिमट गया है। किसी एक ने मुक्ते उस एक का मार्ग दिखाया। जो उसका नाम सुने वह उन्मत्त क्यो न हो उठे। मुक्त लल्ल ने उसकी प्राप्ति की ग्रिभिनाषा को ही ग्रप्ने जीवन का उद्देश्य मानकर सी बातो की एक वात स्वीकार की है।)

, इस सत-कवियत्री का विचार है कि विरहाग्नि से पीड़ित साधक को सहन-शक्ति से कार्य लेना चाहिए। ऐसा होने पर ही साधक 'फना' होकर 'बका' की ग्रवस्था प्राप्त करता है.

> लोलुक नार लिल लोलि लल्लनोवुम मरनय म्दोयस तग्र रुजग्रस न जरै, रगरिछ जात ग्रसग्रय क्याहनग्र रग होवुम, बो दपन च्वलुम क्याह सना करै।

(ग्रपने गरीर मे मैंने प्रेमाग्नि को श्रत्यन्त कष्ट के साथ सहन किया। मैं मृत्यु से पूर्व ही मर गई ग्रौर 'फना' होकर 'बका' की श्रवस्था में श्रन्तर्लीन हुई।)

ललेक्वरी भी निर्गुण तथा निराकार की उपासिका है किन्तु उसका निर्गुण शिव है। कबीर ग्रादि भारतीय सनो के उपास्य निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म राम से भिन्न प्रतीत नहीं होते। उपासना-पद्धित भी जिसमे घ्यान, प्रेम तथा भजन ग्रादि है, सतो से मिलती-जुलती है। सूफियों का जिन ग्रजों तक निर्गुण सन्तों से साम्य है, वैसा ही साम्य लल्लेक्वरी के काव्य में भी मिलता है। सतो तथा सूफियों दोनों का स्वर मानवतावादों रहा है ग्रीर लल्लेक्वरी के वाक्यों में भी वहीं घ्विन मुखरित हुई है। तिमल की मुप्रसिद्ध मक्त कवियत्री गोदा (ग्राण्डाल) तथा चौदहंवी शताब्दी की कक्मीरी कवियत्री लल्लेक्वरी एवं सोलहवी शताब्दी की हिन्दी कवियत्री मीरा का ग्रपने-ग्रपने साहित्य में न केवल महत्वपूर्ण स्थान है ग्रिपतु तीनों के ही काव्यों में एक साधिका नारी के सहजोद्गार समान रूप से मिलते हैं। ग्रपने-ग्रपने ग्राराघ्य की विरहानुभूति ग्रीर उसे मिलन की कामना तीनों में ही समान रूप से ग्रीन्यक्त हुई है। गोदा (ग्राण्डाल) स्वय पोषिता कन्या थी, भीरा राजरानी थी ग्रीर लल्लेक्वरी सामान्य ग्रहस्थ, परन्तु साधना

१. लल्लद्यद, पृ० २८ ।

२. वही, पृ० ८०।

के क्षेत्र मे वाह्याडम्बर भीर लोक-लाज से मुक्त ममान अनुभूति क्षेत्र की निवा-मिनी प्रतीत होती है।

शेख तूर-उद्-दीन (नुंदर्योश) के श्लोक या स्नुकी लल्लेश्वरी की स्रपेक्षा स्रिवक उपदेशात्मक है। 'लल्लेश्वरी के सनन्तर उसी ने स्प्राप्तित की स्थापना में योगदान दिया। मुमलमान होते हुए भी उमने श्रवमत को मान्यता दी। उसमें ही प्रभावित ऋपि-सप्रदाय ने इस्लामी सूफीमत तथा मूल कश्मीरी शैव-मत का मिश्रण म्बीकार किया। लल्लेश्वरी (लल्लंद्यद) के तीस वर्ष बाद नुदर्योश (शेख नूर-उद्-दीन) की वाणी में भी इस सदेश की गूज सुनाई पडती है जिममे ज्ञान, भक्ति तथा मदाचार द्वारा आध्यात्मिक एव आधिमीतिक सतुलन की प्रेरणा प्रकट हुई है।

नुदर्योश ने कहा है कि प्रभु एक है किन्तु उसके नाम अनेक है तथा जिक (स्मरण) के विना उसकी प्राप्ति असम्भव है। वह प्राण्णि मात्र को हजरत मुहम्मद के स्मरण करने का उपदेश देता है भत उसने उसके चार मीतो की भी प्रशसा की है। 'नफ्स' अथवा वासनात्मक आत्मपक्ष से वचकर प्रभु-चिन्त पर उसने अधिक वल दिया है। उसका कथन है कि यह 'नफ्स' ही प्राण्णी का पतन करा देता है। प्रमु का जिक्र (स्मरण) करने वाला प्राण्णी अतुलनीय है: जिक्रग्रह तम फिक्रमह हुन्द लूव आसी, ह्यिक कुस करिथ चेथ समत्व मान' (जिक्र तथा फिक्रमे लीन प्राण्णी की समानता कोई भी नही कर-सकतान)

प्रेमाग्नि मे जलने वाले साधक को सदा विरह सताता रहता है। प्रेम-मार्ग पर चलकर ही बह उसकी प्राप्ति मे सफल होता है:

म्राशिक सुप युम इञ्क-नार दचे स्वीन जन प्रजल्यस पनुनुय पान ।

१ Sheikh Nur-ud-Din is more didactic than Lalla
---कशीर, दूसरा भाग, पृ० ४०४।

२ मूल कश्मीरी के लिये दृष्टव्य-फलसफस मज सोन मीरास, रेडियो वार्ता।

३. कश्मीरी भाषा श्रीर साहित्य-लेख, 'चतुर्दंश भाषा-निवन्वावली' पृ० ६।

४. ग्रकुय स्वदा नाव छुस लखा, जिक्र रोस काह कछा मो।

उमर वन्दुन ग्रकोय पछा, रीजकग्रह रोह काह मछा मो।

—तूरनामा, केख नूर-उद्-दीन, सपादक, मुहम्मद ग्रमीन कामिल, प्रकाशक,
ग्राफ ग्रार्टस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिख, श्रीनगर (सन् १९५६ ई०) पृ० ४२।

थ. नफर्यो कग्ररनम ग्रदल तग्र वदल, नपसी कग्ररनम जदल छ्य, नपसी लूरिम केवि हथन्च कदल, नपसी शैतान वदल किय—नूरनामा, पृ० -८४।

६ वही, पृ० ११०। ७ वही, पृ० १६ म

(सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेमाग्नि मे जलता रहता है क्योंकि उसी मे दग्घ होकर वह सोने की भाति चमक उठता है।)

नुदर्योश ससार को क्षराभगुर मानकर प्रारागि को मृगतृष्या से सावधान करता है। उसकी घारणा है कि काम-क्रोघ का त्याग करने वाला ही वस्ल ईश्वर-मिलन) प्राप्त कर सकता है:

काम, क्रूढ़, लूब, मोह, ग्रहकार छुय, दोजुखुय नार छुय दिवान बाय। (काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा ग्रहकार प्राग्गी-मात्र को नरक की ग्रग्नि मे वकेल देते हैं।)

श्रतः प्रेम-मार्ग पर चलने के लिये गुरु का पय-प्रदर्शन आवश्यक है: परिश्रय मोल ते परिश्रह मोजी, परिश्रय, छुम द्वोन अच्छ्यन गाश। (भेरे लिये पीर ही माता-पिता के समान तथा दोनो नेत्रो का प्रकाश है।)

स्वच्छकाल ने ईश्वर-दर्शन के लिये प्रेमाग्नि की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रेम द्वारा ही साधक साधना-पथ पर अग्रसर होकर 'वस्ल' प्राप्त करता है। अपनी कविता 'हअसिल दर्दे मूहब्बत', मे उसका कथन है:

> शमादान शमा ह्यथ, पोपुर ग्राव करान गथ, द्वोनवय दग्रद्य क्या रूद्य पथ, हग्रसिल, दर्दे मुहब्बत।

(शमादान पर दीपक जलने के समय पतगा उसके चारो भीर चक्कर काटता है। दोनो जलकर प्रेम का परिचय देते हुए पीछे नहीं रहते। ससार में कौन-सी सार्थंक वस्तु है ? केवल प्रेम की अग्नि में जलना।)

वह प्रमु सर्वव्यापक है। ग्रात्मा तथा परमात्मा का वही सम्बन्ध है जैसा मरते तथा नदी का होता है। दोनो ग्रिमन्त है। शास्त्रो मे उस प्रभु के नाम अनेक है। वह केवल नाममेद से ससार मे समाया हुआ है। जब मसूर ने 'अनल्हक' कहकर यही बात कह दी, तो उस बेचारे को मृत्यु-दण्ड दिया गया। किन ने इसी भान को अपनी किनता ज्विध मज दिखाव (बूद में दिखा है) मे इस प्रकार प्रकट किया है :

तिम श्यिख मसूर मारनग्रह ग्राव, नाव दर ग्राब तै ग्राब दर नाव। (सर्वात्मवाद का सदेश देने पर मसूर को प्राग्ण छोडने पडे। नौका जल में है तथा जल नौका में है।)

१. नूरनामा, पृ० ६३।

२. कलाम शेख उल-म्रालम, प्रथम भाग, पृ० ४।

३. सूफी शम्रयिर, प्रथम भाग, पृ० ६२।

४. वही, पृ० द६।

ग्रात्मा तथा परमात्मा के तीच जो ग्रन्तराच है, उसे मिटाने के लिये गुरू की मगित ग्रावश्यक है। 'मज नो दूर्यर' (वीच मे दूरी नहीं है) मे उसने कहा है

पीरस सम्रत्य चम्रह कर लय, सीरुक मरने बावी सुय।
स्वनस युथ न मेली ल्वय, मज नो म्वोय मे दूर्यर छुय। (तुम ग्रपने पीर के साथ प्रेम-भाव बढा ले। वही तुम्हे रहस्य-बोध करा सकता है। कही स्वर्ण मे कासी का मेल न हो जाये, इस कारण भेद-भाव को मिटा दे क्योंकि ग्रात्मा-परमात्मा के बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है।)

हैत-भाव ठीक नहीं । ग्रात्मा तथा परमात्मा को मिन्न-भिन्न मानने वाले ग्रत्यन्त मूर्खे हैं । ऐसी भावना केवल उनके ग्रहभाव को ही प्रकट करती है। 'यि छु गुमानै' (यह तो केवल ग्रहभाव है) कविता में कवि का कहना है:

. अल चम्र तम्र वेथि वम्र, गजम्रर मम्र बा, ह्यवा छु गुमानै। । । (एक तू है एक मैं हूं —ऐसा न गिन। यह तो केवल तेरा महभाव ही है।)

मानव के लिये यह उचित है वह प्रात्म ज्ञान प्राप्त करके स्व को पहचानने का प्रयत्न करे। वह हृदय में बसे ईश्वर के दर्शन के लिये प्रयासशील रहे। मानव स्वयं ही अपना मित्र व अपना शत्रु है, इस आशय को किव ने अपनी किवता 'वश्र कुस गोस' (मैं कौन हू) में इस प्रकार व्यक्ति किया है

में नो जोन हम्ह स्रोस, ये गरि स्रोस शहशाह,

कस वनग्र दुश्मन कस वनग्र दोस, पानय श्रोस वग्रय बहानग्रह। (मैंने ग्रभी तक नही जान पाया था कि वह प्रभु मेरे ही घर 'हृदय' मे निवास करता है। भना श्रव मैं किसको ग्रपना श्रव व मित्र कहू। इसके लिये मैं ही तस्वय उत्तरदायी हु।

'वस्ल' (ईश्वर मिलन) से पूर्व यह ग्रावश्यक है कि साधक प्रेम मे परि-पक्वावस्था धारण कर ले। इसी भाव को किव ने ग्रपनी किवता 'द्वोपमय तग्र द्वोपनम' (मैंने पूछा भौर उसने उत्तर दिया) मे कहा है

द्वप्योमस नश्रोक्तह ग्रोस नतग्रह ग्राव कते, द्वोपनम पग्रोस्तह सपदयो इक्क वते।

(मैंने पूछा—प्रेम की यह वूद वहा से श्राई। उत्तर मिला—परिपक्वावस्था प्राप्त कर ले तो सव-कुछ जान पाथोंगे।)

१. सूफी शत्रियर, प्रथम भाग, पृ० ८७। २ वही, पृ० ७८।

३. वही, पृ० ७७।

४. वही, पृ० ६१।

प्रेमाग्ति मे जलने वाला साधक सदा उसकी प्राप्ति के घ्यान मे लीन रहता है। वह केवक उसी की जात को पहचानने मे तत्पर रहता है। विरहाग्ति के कारण उसे नीद तक नहीं आती। सर्वव्यापक प्रमु के दर्शन के लिये किव ने अपनी अभिलापा को 'छम न न्यन्द्र इवान' (नीद नहीं आती) कविता में इस प्रकार प्रकट किया है

> फुल्या लज्यो दर्शन वागस, मे गोछ दर्शन चोनुये। ग्ररशस तम्र फरशस मज छूमहो वसबुनये।

(उस प्रभु का सौदर्य ससार रूपी उद्यान मे प्रतिमासित हो रहा है। वह भू तथा भ्राकाश में बस रहा है भौर मुक्ते उसी के दर्शन की श्रिभलाषा है।)

प्राय प्राणी ससार मे जन्म लेकर उस ईश्वर को भूल जाते है. अत किव ने उसका सदा स्मरण करने के लिये अपने भावो की अभिन्यक्ति 'याद नो रूदुय केंह्र' (तुमने सव-कुछ विस्मृत कर डाला) कविना मे इस प्रकार की है:

म्रज पुरत पिदर पम्रदह किथ गोलो, दर शिकम मादर जाल,

हाल वन्तग्रह हालस माजग्रह यनग्र जास्तो, चे नो याद रूदुय न केंह। (तुम्हे माता-पिता ने जन्म दिया। जबसे तुमने जन्म लिया तुमने सबं-कुछ विस्मृत कर डाला।)

इसी गजाल में किन ने यह भी कहा है कि प्रभु ने मानन का निर्माण जल, अग्नि, पृथ्वी तथा वायु के चार तत्वों से किया, अत. उस निर्माता को भूल जाना अपने जन्म को व्यर्थ गवाना है.

श्रावश्रह, नारश्रह, बादग्रह, खाक श्रह मग्रोर लदनोवनय, मिलवन कश्ररश्रय जातन, तिम मिलवंनि श्रादग्रह जगतस श्राखो। (उस प्रभु ने तुम्हारे गरीर का निर्माण जल, श्रीन, पृथ्वी तथा वायु के चार तत्वों से किया। इन चार तत्वों के बाद ही तुम्हे जगत् मे जीवन मिला।)

इसी भाति अपनी कविता 'यि छु गुमाने' (यह तो अहभाव है) मे कवि ने इश्क-हकीकी की महत्ता प्रकट करते हुए कहा है कि प्राणी इसी के द्वारा उस ईश्वर का दर्शन कर सकता है।"

शाह गफूर के काव्य मे ईश्वर, हज़रत मुहम्मद तथा प्रेम के महत्व पर

१ यी मे बुछुम, ती छुम मे दिलस, रुवलस क्या बुछै। — सूफी शश्रयिर, प्रथम भाग, पृ० ८४।

२. वही, पृ० ६८। ३. वही, पृ० १००। ४. वही, पृ० १००।

४. स्वच्छकाल करान तस मरहवा, युस गव ज्यनै दीवानग्रह, मरिथ छु हुरान तस मरतवा, हवा यि छु गुमानै — वही, पृ० ५० ।

प्रकाश डाला गया है। उसका कथन है कि म्रारिफ (ज्ञानी) ही सर्वेभ्यापक र्प्टवर का भेद पा सकता है। वह इस रहस्य को भी जान पाता है कि उस ईव्वर के यतिरिक्त इस ससार मे भीर कुछ भी नही है। यज्ञानी उसके यस्तित्व मे भी सदेह करता है।

उसी ईश्वर के नूर का अवतरण हजरत मुहम्मद के रूप मे हुआ। उस र्धव्वर का नूर या सौंदर्य ही सारे संसार मे व्यापक है। बेचारे मसूर ने उसे मर्वव्यापक मानते हुए भला कौन-सा अपराध किया।

कवि का कथन है कि उस ईश्वर के साथ तादातम्य स्थापित करने में हमारा गरीर ही वाधक सिख होता है। उस ईश्वर के बिना ससार मे कोई भी सार-वस्तु नहीं है। कवि ने भ्रपनी कविता 'सूहम सू' (सोऽहम्) मे ईर्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए कहा है:

वगर त्रम्रविय, ईगर चम्र गास्न, ईशरस सम्रत्य रोज, सपदल स्वन,

ईगर सपदुन शरीर गव मारुन, दारने दारुन सू हम सू । (हे प्राणी ! सासारिक प्रलोभन त्याग कर तथा उस ईश्वर का घ्यान एव निरन्तर जाप करने से ही तू स्वर्णमय वन जायेगा। तादारम्य से अभिप्राय गारीरिक मुख-भोग के त्याग से है भौर तभी सोऽहम् की पदवी भी प्राप्त होती 言!)

भाष्यात्मिक प्रेम-भावना का सबल ग्रहण कर ईश्वर-प्राप्ति का दृढ सकल्प कवि ने 'इश्क अथ त्रावनअ' (प्रेम को हाथ से जाने न दूगा) नामक गजल मे प्रकट किया है '

जुलेखायि स्त्राव बुछ निश यत्रावन, यूसफिन दादि गयि देवानसय, खूचमय नय यारह दादि दियार मा रावन, इल्कमय सथम्भुत नावन नय। (जुलेला ने ग्रयने प्रमी यूसुफ का दर्शन स्वप्न मे किया। वह उस पर मोहित हुई। उसे खरीदने के लिये अपना सारा घन जुटा कर भी वह नहीं

१. भारिकन छु यकीन ह्यनि तम्र व्वनय, केह छुनम्रह सिवाय गम्रर म्रल्लाह, गग्रफिलस छु गमानग्रह छा किनग्रह छुनै, सु ग्रोस पानय वनै क्याह। — सूफी गम्रयिर, दूसरा भाग, पु० १००।

गाह तमी पैगम्बर लोगनै—वही, पृ० ६६ ।

३. दारस प्यठ पानग्रह द्वोपनय 'ग्रनै', शैख मसूरस ल्बदुख राह। वही,

४. शेख ममूरस त्वदुख राह । वही, पृ० ६४ ।

४. वही, पृ० ६७।

घबराई। मैं भी प्रेम को हाथ से जाने न दूगा।)

किव को ईरवर-प्रेम के बिना और कुछ भी प्रिय नहीं लगता। उसके दर्शन के लिये विरहाग्नि उसे सदा सताती रहती है। वह समभता है कि इस ससार मे उसी का दर्शन जीवन का सार है:

छुनग्रह केंह लाख्न फग्रनी सराय, दम ग्राय मेल्यम ना। र (यह ससार तो एक सराय की माति है जहा की प्रत्येक वस्तु नाशवान् है। कही मुभे यहा उस ईश्वर के दर्शन को ग्रवसर मिले तो किनना शुभ हो।)

कवि का कथन है कि ग्राशिक या प्रेमी बिलदान से नहीं घबराता, क्यों कि इश्क ही इन प्रेमियों का ताज होता है। सच्चा प्रेमी ही ईश्वर-दर्शन कर सकता है। वही 'फना' होकर मारिफत के दिरया में ग्रवगाहन कर सकता है। 'हावान पनुनय पान' (ईश्वर का दर्शन-लाम होता है) नामक कविता में कि ने तादारम्य का चित्र इस प्रकार उपस्थित किथा है:

दोह अिक आरिफन मारिफत चावन, किम आयि तिमान करनावन स्नान

श्रथ हाथ खान छस पान मल्हनावन, हावान ग्राशकन पनुनुय पान। (वह ईश्वर किसी न किसी दिन ज्ञानियों को मारिफत का जाम पिला ही देता है। वह उनको मारिफत के दरिया में स्नान भी करवाता है। वह स्वय ही अपने हाथों से उनके लिये सब-कुछ करता है। इस भाति वह ग्रपने प्रेमियों को अपना सौदर्य दिखा देता है।)

महमूद गामी अपने सन्त तथा सूफी सरल जीवन मे 'नपस' से बचा रहा। उसका विश्वास था कि एकान्त मे प्रभ-भजन करके तथा सासारिक बन्धनों से दूर रह कर ही साधक मारिफत की अवस्था प्राप्त कर सकता है। उसकी गजलों मे फारसी तसव्युफ की लय साफ सुनाई पडती है। उसका विश्वास था।

पानय ग्रखसुय तस लछ वदी नाव, पानय पानस वुछनै ग्राव ।

१. सूफी शत्रयिर, दूसरा भाग, पृ० १०२।

२. इश्कम्रय म्राशकन ताज छुप शेरे, इश्की छुप मल्लाह मकबर-सूफी शमपिर, दूसरा भाग, पृ० १०४।

३. दरियाइ मारिफतह पान खास ठारे, फान यिल सपदख ग्रानस ग्रन्दर—वही, पृ० १०४।

४. वही, पृ० १०७।

भूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य—महमूद गामी, सपादक, गुलाब नवी ख्याल,
 भूमिका, पृ० ८।

६. वही, पृ० ६५।

(भिन्न-भिन्न है रग और भिन्न भिन्न है नाम, आप ही अपने आपको 'वह' देखने निकला है)

किंव ने ये भाव अपनी एक गजल 'पानय पानस बुछने श्राव' (श्राप ही श्रपने श्रापको 'वह' देखने निकला है) में अभिव्यक्त किए हैं। श्रातमा तथा परमात्मा में अभेद बताते हुए उसने कहा है

पानय सम्रलिक मम्बलिक मयखानस, पानय पानस बुछने मान । र (इस ससार रूपी मधुशाला मे वह स्वय ही सालिक एवं स्वय ही मालिक है।)

उसकी एक नज्म 'नय' (बासुरी) मे प्रेम-व्यथा का वर्णन हुन्ना है। लकडहारा उसे बन से पृथक् करता है। वास्तव मे विरह-विघुरा बासुरी की व्वनि प्रेम से व्याप्त है। यह वामुरी ग्रात्मा के रूप मे उस परमात्मा की ग्रिमव्यक्ति का साधन है क्योंकि वह प्रमु सब प्राणियों के हृदय मे वास करता है जिसे मसूर ने 'ग्रनल्हक' कहा था। कवि का कथन है

तबरदारन करिनम गन्यै, वनै वस दर्दे नीस्तान, तती वस नय करेनस छनय, यती छु निय नीस्तान, तती जमा सम्ररी यिनय, वनै वस दर्दे नीस्तान, वम्रलिथ मिनस मोहनम वनै, जम्रलिथ कुस ह्ययिक पनुनपान, नारमह पान जालुन समहल छुनै, वनै वस दर्दे नीस्तान। अनलहक द्वोपनय मसूरनम्रय, वरदार म्रोसुय वारम्रह वुफान।

(लकडहारा मुक्ते वन से विलग करके ले आया। अब मैं अपनी विरह-व्यथा सुनाऊगी। उस मोहन-वन से पृथक् करके वह मुक्ते नीचे ले आया। अतः अब विरह से उत्पन्न इस अग्नि को कौन सहन कर सकता है। इसका सहन करना अब असहा हो रहा है। मसूर ने इसी भाव से प्रेरित होकर अनल्हक की रट लगाई।)

वन से पृथक् होने वाली 'नय' (वासुरी) की उत्कट विरहानुभूति ही इस नज्म मे मुखरित हो उठती है। किव की इस नज्म का प्रेरणा-स्रोत कश्मीर मे मे प्रचलित 'नय हम्रज कथ' (वासुरी की कथा) ही प्रतीत होती है। प्रो॰ पुष्प के कथानुसार जीवात्मा और परमात्मा के विरह का यह सकेत रहस्यवाद के प्रमिद्ध किव हमी की उस विश्व-विख्यात मसनवी से प्रभावित है, जिसका भ्रारम्भ

१. अनुवादक, प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, कश्मीरी भाषा ग्रीर साहित्य-लेखा पु०१२।

२. महमूद गामी, पृ० ६६। ३. वही, पृ० ६६।

४. द्रष्टव्य-हातिम्ब टेल्ब (कन्मीरी म्टोरीन एण्ड सागस), पृ० १६१।

यो होता है-विश्नव ग्रज नय चू हिकायत मी कुनद। ध

कवि ने यह कहा है कि प्राणी उस मूलाधार ईश्वर से मिलन के लिये सदा व्याकुल रहता है

मदनो छुस बग्र रिवान छुय नग्र यिवान ग्रार म्योनुय। रे (हे प्रभु । तुम्हारे दर्शन के लिये लालायित मेरा यह विरह पूरित हृदय तुम्हारी स्मृति मे लीन है, परन्तु तुभे तिनक भी दया नहीं ग्राती।)

प्रेम का प्रादुर्भाव ईश्वर के साथ ही हुआ, इस पर कवि का कथन है

चम्रह भाख मण्यल बूजुम कुने, चानि सम्रत्य भाव शहशाह। । (प्रेम ! तेरा प्रादुर्भाव, उस ईश्वर के साथ ही हुम्रा। तेरे द्वारा ही उस प्रमुका ध्यान होने लगा।)

प्रेम को ही सर्वस्व मानकर कवि ने ससार की अग्राभगुरता के भाव अपनी नज्म, 'दुनिया', में प्रभिव्यक्त किए है।

नग्रमा साहब ने ईश्वर, प्रेम तथा संसार म्रादि सव-कुछ पर लिखा है। म्रपनी गजल 'तस छु म्योन नाव' (उसका नाम वही है जो मेरा है) मे किव ने कहा है कि चिर-साधना के बाद मुक्ते यह ज्ञात हुआ कि ईब्वर तथा मेरे मे क भेद नहीं है:

सम्रन्य तम्र वोगम्रन्य बम्रन्य दित्य मे तस, प्योम च्यतस तस छु म्योन नाव।

(यह बात मुभे घोर साधना तथा खोज के वाद विदित्त हुई कि उस ईश्वर तथा मेरे मे कोई भेद नही है।)

ईश्वर को सर्वव्यापक तथा घट-घट वासी मानते हुए किव ने अपनी गजल 'सु छि निशि' (वह तो हृदय मे निवास करता है) मे यह भाव इस प्रकार प्रकट किया है:

यस नाद लायि सु छुम निशि, किमयू शीशग्रह चौवनस मस। (जिस ईश्वर को मैं पुकारू वह तो मेरे ही हृदय मे बस रहा है। न जाने यह प्रेम-मिदरा उसने मुम्हे किस गिला़स से पिलाई।)

इस सृष्टि के ग्रारम्भ में वह श्रकेला था, किन्तु वही एक फिर इस ससार मे ग्रनेक होकर व्याप्त हो गया:

कुनुय ग्राव तम्र कुनुय गव, मध नाव मालम हमरित प्यव

१. कश्मीरी भाषा और साहित्य-लेख, पृ० ११।

२ महमूद गामी, पु० ६२। ३ वही, पु० ६१।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० ६७-१०१। ५ सूफी श्रम्यायर, पहला भाग, पृ० ११०।

६ वही, पृ० १०४। ७. वही, पृ० १३४।

(सृष्टि के प्रारम्भ मे वह एक था ग्रौर सृष्टि के ग्रन्त मे वही एक रहा। मध्य मे ही वह सृष्टि मे व्यक्त हुग्रा है।)

सच्चा प्रेमी प्रेमाग्नि मे जलकर उसके दर्शन की ग्रिमिलापा करता है। उमका सौदर्य उसे मिलन तक विरह-पीडित करता रहता है। 'वृनि छुम जालन' (वह ग्रभी भी मुक्ते विरहाग्नि मे जला रहा है) नामक गज़ल मे कवि ने कहा है:

दिल न्यूम हुस्तन जुल्फन तग्र खालन, बुनि छुम जालन ग्रास ने ग्रार (उसका सौंदर्य मेरा चित्त चुराकर ले गया। वह ग्रभी भी मुक्ते विरहाग्नि मे जला रहा है। उसे ग्रभी भी तिनक दया नहीं ग्रा रही है।)

एक सच्चा साधक मरजीवा वनकर ही उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रेम से विह्नल होकर मसूर ने ग्रयने प्राग्त तक त्थाग दिये। सालिक 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) तक विरह का ग्रनुभव करता रहता है।

रहमान ड़ार ने अपनी गजलों में ईव्वर, प्रेम, ससार, वहदानिया तथा मारिफत के विषय में बहुत-कुछ कहा है। किव ने उस सर्वव्यापक ईश्वर का सौदर्य सपूर्ण ससार में व्याप्त माना है। ग्रारिफ (ज्ञानी) उसके सौदर्य को देख-कर ही विस्मित होता है। ग्रयनी गजल 'जानानग्रह हर रोग्रये' (प्रेमी ईश्वर सर्वव्यापक है) में किव ने इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया है

> ज्वोय मज छु कतरम्रह पानम्रह, कतरम्रह मज नेरान ज्वोय, सरम्रह कम्रर रिन्द जानानम्रह, जानानम्रह वुछ हर रोय।

(सरीता मे वह एक वूद वनकर समाया हुआ है। वूद से ही सरिता का निकास है। हे प्रेमी ! तुम प्रभु को पहचान ले। वह सर्वव्यापक है।)

परमारमा प्रत्येक हृदय मे निवास करता है। मानव ईश्वर का ही अश है। उस की आत्मा परमात्मा की भाति ही अमर है। किव ने अपनी गजल 'प्रजनोवुम ससार' (मैंने ससार को पहचान लिया) मे यह प्रकट किया है कि

१ सूफी शम्रयिर, पहला भाग, पृ० १०६।

२. दर मजहव त्राशकी, व्यपुय न मतकी--वही, पृ० ११६।

३ वरदार स्वोत मसूरे, सगसार व्यपि नो तते-वही, पृ० ११५।

४ वस्ल वक्तन कथ संपग्रज तित मोस्तसर, योर सोरिग्रोस तोरग्रह वूजमे न काह खबर । वही, पृ० १२१ ।

५ वही, पृ० १५८।

६ नूरह निशि नूरा पैदा द्राव, ग्रहदस ग्रहमद सपदानय, मुहम्मद लगिथ वाजार द्राव, वहार ग्राव जाने जानानय—वही, पृ० १४६।

उस ईश्वर के बिना यह ससार निराघार है।

प्रमु के साथ तादातम्य स्थापित करना ही इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। कवि ने इस सम्बन्ध मे अपनी गजल 'मारिफत वनान रहमान' (कवि रहमान द्वारा मारिफत के स्वरूप का प्रतिपादन) मे कहा है

शरीयतग्रह छै प्रथ कुनि फर्क, तरीक अतह यकसान,

हकीकतग्रह निश्चि ग्रकल छि हारान, मारिफत वनान रहमान। (श्रीयत की ग्रवस्था में ग्रसमानता प्रतीत होती है किन्तु तरीकत की ग्रवस्था में समता का ग्राभास होने लगता है। हकीकत की ग्रवस्था में साधक की ग्रक्ल परास्त होनी है ग्रीर तभी किव रहमान ने मारिफत के स्वरूप का प्रतिपादन किया है।)

मारिफत तथा बहदानिया (ईश्वर के एकत्व) के इच्छुक कवि ने वहदत (एकत्व) को सृष्टि के खिले पुष्प के रूप मे स्वीकार करते हुए उसका प्रकाश सूर्य की माति उज्ज्वल माना है। 'जिक्न' (स्मरण) द्वारा ही ईवहर का एकत्व प्राप्त होता है और एकत्व की इस स्थिति मे साधक एव साध्य ग्रमिन्न हो जाते हैं। '

प्रमु का सौदर्थ अथवा नूर सारे ससार मे व्याप्त है और वह हजरत मुहम्मद के रूप मे उसका निरीक्षण कर रहा है। प्रेम की मदिश पीने वाला साधक विरह से तडप उठता है। वह केवल उसके दर्शन के लिये ही लालायित हो उठता है।

'माछ तुल पर' (मधुमक्ती) में किन ने छत्ता, मधुमक्ती तथा मधु की प्रतीक-योजना के आधार पर कहा है कि आत्मा ही छत्ता है, फिक्क ही मधुमक्ती है तथा मधु ही नफ्त है। " अतः जो प्राशी केवल मधुमक्ती की भाति 'नफ्त' की

१. बुनियाद भ्रादम छै ला निहायत, दुनिया छु नापायदार, शुनिया गच्छिय वोतुस वग्र मतलब वहदत लोबमस तार ।—सूफी शम्रयिर, पहला भाग, पृ० १४१ ।

२. वही, पृ० १४०।

३., प्वोल गुले वहदत दर मुल्के वजूद, ग्राफताब जन ताबान-वही, पृ० १३६।

४. वहदम्रनी यति निश्चि वहदत द्राव, बहार भ्राव जाने जानानै—वही, पृ० १४६।

५. मुहम्मद लग्नगित बाजार द्राव, बहार ग्राव जाने जानानै --- वही, प्० १४६।

६. द्रष्टव्य--वही, पृ० १४५।

७. रुह गव माछ गन, किक्र गग्रयि तुलग्रर, माछ गयि नपस ग्रमारे—वही, पृ० १६७।

विन्ता करता है, उसकी ग्रात्मा ग्रन्त मे पग्वात्ताप करती है। उचित यही है कि प्राणी उम ईक्वर के ब्यान मे लीन होकर मारिफत (पूर्ण ज्ञान) प्राप्त करे।

वहावखार का सारा कलाम गजल तथा गीत के तर्ज़ पर सूफियाना है। उसके काव्य मे मारिफत तथा लोक-गीतो की विशेषताए अधिक है। अपने आपको प्रेमिका तथा ईश्वर को प्रेमी मानकर उसने अपने एक गीत 'मु कस पतय गोम' (वह किसके पीछे भागा) मे कहा है

दमन्द छिस म्बोख्तम्रह भग्रत्य, लाल छस कथय, देवानम्रह करिथ गौम, नम छिन रमग्यमग्रत्य भ्रादम रते। । (मेरे प्रियतम का सौदर्य मनुपम है। उसके दात मोती के समान सुन्दर, बातें मोती जेसी प्यारी तथा नाखून मानव के खून मे रजित दिखाई दे रहे है) उस ईश्वर को घट-घट वासी मानते हुए वह कहता है :

दिलस ग्रन्दर याग छुय सरग्रह कर, ख्वद सरवर छुय। (हृदय मे निवास करने वाले प्रियतम का निरीक्षण कर। स्वय ही वह दर्शनीय है)

प्रेम-मिदरा पिलाने वाला डेंग्वर ही ज्ञेय है किन्तु वही हमारे भीतर विरहा-नुभूति उत्पन्न करके पुनः छिप जाता है। किव की घारणा है कि उस हकीकत तक तभी पहुचा जा सकता है जब नासूत, मलकूत तथा जबरूत के लोको को पार किया जाये। लाहूत की अन्तिम-अवस्था ही साघक के लिये श्रेयस्कर है। प

भज्ञानी एव प्रमादी प्राणी सासारिक प्रलोभनो मे कस कर ग्रपने श्रमूल्य जीवन को गवा वैठते है किन्तु ज्ञानी पुरुप ही मसूर की भाति सचेत रहकर उसकी प्राप्ति के लिये दत्तचित रहते हैं। इस भाति सच्चा साधक सदा

१ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य-कश्मीरी जवान और शायरी, दूसरा भाग, पृ०४००।

२. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-सूफी शग्नविर, दूसरा भाग, पृ० ८४।

३. वही, पृ० १४६।

४. वयाजे वहाव खार, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रण्जीरगज वाजार, श्रीनगर, कश्मीर, पृ० ४।

५ नासून मलकूत गव जवरूत हग्ररतन प्यव,
लाहून लग्रजिस परव छुस तोरग्रह जवाव है।—वही, पृ० ७।

६. गाफिल छु खफते वे खबर ग्रमि ग्रावग्रह ईरान सरग्रह कर,

विरहाग्नि मे जलता रहता है।

तन जम्मजनम भ्रमि यार छुम तनह त्योगल लार, तिम दिरयावुक शोर सुय जानि युस गव तोर। १ (उस प्रेमी ने मेरे शरीर को विरहाग्नि से जला डाला है। उस दिरया वहदत की नदी) का शोर वही सुन पाता है जो कोई सिद्ध पुरुष हो।)

कवि को उस ईश्वर का सौदर्य चतुर्दिक प्रतिभासित हो रहा है:

बुद्धान गछ जलवग्रह जात, सुद्धय ताबान चोपस्ररी।

(जस ईश्वर के सौदर्य का अवलोकन करता चल । उसी का यह नूर चारो ओर चमक रहा है ।)

इस सौदर्य का दर्शन वही कर सकता है जिसने उसे पहचान पाया हो। उसे हृदय ये घारण करने वाला साधक ही उसके मधुर सगीत को सुन सकता है। 'ति क्या गव' (वह क्या हुआ) गीत मे किव ने इसी भाव को इन शब्दों मे अभिव्यक्त किया है.

सोज बोजि सोजस माने, ख्वदा जाने ति क्या गव,

< x ×

मजलून म्वोत क्या करे, लग्नल इस पनने गरे।

(ईश्वर का सगीत पवित्र-आत्मा ही सुन सकता है जैसे वीगा ही अपने से निकले राग का अर्थ जान सकती है। बेचारा मजनू क्या करता, लैला तो उसके ही हृदय मे बस गई थी।)

इस कारण 'रस कित ल्वग्यो' (प्रेम कहा हुआ) गजल मे किव का कथन है कि शरीयत का पालन-कर्ता मुसलमान है। तरीकत की अवस्था को पार करने वाला ही आगे बढ पाता है। हकीकत के पुष्पित वसत का दर्शन वही कर सकता है जिसने मारिफत की मधुशाला मे प्रेम रूपी मधु का पान किया हो।

१. सूफी शम्यवर. दूसरा भाग, पृ० ६।

२. बयाजे वहाब खार, पृ० १२।

३ वही, पृ० १५३।

४. यस्य यित शरीम्रत पोलनय, सु गव मुसलमान, तरीकतस वृञ्जान गछतो, मीलिथ छु हिन हिन, हकीकतस वम्रन्य दि वारम्रह पम्रठ्य, बहार वृञ्ज शोलान, मैखानम्रह मारिफत भ्राशकन छावान, पैमानह रोज तो च्यने । वही, पृ० १५७।

शम्स फकीर की गजलों में तसव्वुफ ग्रीर जैव-दर्जन एक होकर वोलते है। उस की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक है। एक गजल में उसका कहना है

हयात उल्-नवी छु तावानय, वग्रह शम्स व स्वद सिकन्दर' (उम ईव्वर का नूर ही प्रत्येक स्थान पर प्रकाशित हो रहा है अतः मैं शम्स भी हू ग्रीर मिकन्दर भी हूं।)

एक प्रारिफ (ज्ञानी) सात मजिलो को पार करके ही यह सौदर्य देख सकता है ग्रीर देखकर गूगे के गुड के समान उमका वर्णन नहीं कर सकता:

मतग्र निश्चि दिर्याव पग्रदग्रहं गव, तथ ला निहायतस छग्रनग्रह ज्यव, ग्रारिफ छ तथ सग्रती हर दमग्रय, यति मृत छुमय तित सुय छुमै। रे (मात मिजलो को पार करके ही सागर दिखाई दिया। उस ग्रवणनीय को वर्णन करने की शक्ति कहा। केवल एक ज्ञानी ही क्षण-क्षण इस मिजल पर से गुजरता रहता है। यहा भी उसको पाया भीर वहा भी उसी को देखा।)

भ्रपनी एक गजल मे कवि ने प्राणी को प्रेम-मदिरा पीकर जीते-जी मारि-फत की गहराइयों में उतरने की प्रेंग्णा दी है:

शम्स फकीरन वस्रोन नन्यर, कुस जानि दरियावुक सन्यर,

मर जिन्दग्रह सरह कर कुनत तुराव, मस्तानह मस गोस दर खरावा। (शम्स फकीर ने स्पष्ट कहा है कि मारिफत की नदी की गहराइयों में कौन उतरना जानता है। हे प्राणी! जीवित होकर मरने से पहचान उत्पन्न कर। मैं तो मधुशाला में मदहोश पढ़ा हुग्र। हू।)

दुई के भ्रम को मिटाने के लिये शम्स फकीर ने बराबर वूद ग्रीर दिया का दृष्टान्त तरह-तरह के रूपकों द्वारा गूथने का प्रयत्न किया है। उसका कथन है कि वूंद तथा दिरया मे कोई भी मूल ग्रन्तर नहीं है। शाश्वत मूलघारा के स्रोत पर विचार करते हुए उसका कहना है:

जोयि मज छुइ वसित ग्रागरदग्रनी, ग्रागुर किम निधि द्राव, इन्द्राजग्रह गजस सपदुक गन्यग्रनी, ग्रागुर किम निधि द्राव, × × × यम्य सुन्दुय वोजुर तम्यसुन्द प्वोनी, कतरग्रह मंजग्रह दिरयाव द्राव, वातखय सरवनन खडग्रह गछ फग्रनी, शमह ग्रचि दरह किन्य सपदक फग्रनी

शम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, कल्चरल ग्रकादमी, जम्मू कश्मीर, प्रथम संस्कर्ण (सन् १९४६ ई०) पृ० ३६।

२. वही, पृ० ४८। ३. बही, पृ० ३२।

वयाजे दाम्स फकीर, प्रथम भाग, सग्रहकर्ता, मौलवी बद्र-उद्-दीन, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, श्रीनगर, पृ० १४।

दिरया मे से कतरा निकला,
(ग्रीर) कतरे के ग्रन्दर दिरया समा गया।
(ग्रीर), दिरया कतरे मे बहता रहता है,
ग्राम लोगो को तो इस (भेद) की खबर नही
(जानने वाला) तो खासो मे से भी खास ही है।
वुलर-फील जिसकी है, पानी उसी का है,
जो तू तत्व को जान पाये तो पहले लीन हो जा।
मूलस्रोत कहा से निकला है?

फिक्र (चिन्तन) तथा 'जिक्र '(स्मरण्) के तत्व को बताते हुए किव ने कहा है:

फिक तम्र जिक्र दिल वसवसम्रह चोलुम तार लोगुम दरियावस,

× × ×

शम्स फकीर जमा सपिदथ लर्छ बिदस वस्रीस श्रख मिसाला । (फिक तथा जिक करने से मेरी घवराहट दूर हुई और मैं नदी के पार हो गया। शम्स फकीर ने स्रन्तिम सीमा पर जाकर देखा कि लाखो वर्ष की साधना केवल एक मज़िल है।)

'ग्रनल्हक' (सोऽहम्) की ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति का साक्षात्कार करने के लिये उसने शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत के साथ ही नासूत, मलकूत जबरुत एव लाहूत की उपादेयता प्रकट की है। उसने अध्यात्म की सूफी-धारा मानवतावादी उदारता के नाते ही अपनाकर अपनी वाणी मे प्रवाहित किया है। जिक्रो-फिक्र की भूमिकाग्रो को तय करके वह 'तर्के वजूद', 'तर्के दुनिया', 'तर्के ग्रक्का', 'तर्के मौला' ग्रोर श्रन्त मे 'तर्के तर्के' (त्याग ही त्याग) के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की प्रेरणा करता है। इसी लिये किव ने कहा है:

लिये करसय ल्वलग्रह-म्वोत लाय'

(हे सखी ! श्राश्रो, प्रियतम को गोंद में लेकर फूला फूले।) श्रहमद बटवारी के गजलों में सूफी-सिद्धान्तों का प्रतिपादन समीचीन ढग

. ग्रनुवादक---प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, योजना, ग्रगस्त-सितम्बर, १६५७, वर्ष

२, स्रक ७, पृ १६।

२. शम्स फकीर, प्रो॰ शम्स उद्-दीन ग्रहमद, पृ॰ २०।

३. दृष्टव्य--वही, पृ० २६।

४. योजना (ग्रगस्त-सितम्बर, १६५७) पृ० २२।

५. शम्स फकीर, स॰ प्रो॰ शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, पृ॰ ६०।

में हुम्रा है। परमात्मा-म्रात्मा तथा प्रेमिका-प्रेमी दोनो म्रभिन्न है—इस भाव का स्पप्टीकरण किन ने मपनी एक गजल 'यि छु यकसान' (इनमें कोई भ्रन्तर नहीं है) में किया है। एक ग्रीर स्थान पर उसका कथन है.

वैप्णाव, कृप्णस, ऋषि मग्रदानस, महागग्गीण, तित कस करग्रह नमस्कार, गग राजग्रह व्यूठुम गगवल थानस, जान छुम मीलिय जहानस सग्रत्या।

(विष्णु, कृष्ण, ऋषि-मुनि, महागरोश, गगवल (रामाराधन ग्रीर भरत पर्वतों के ऊपर स्थित छोटी गगा) पर वैठे गगराजा (शिव) में से मैं किस को प्रणाम करू। उन सब में तथा मेरे धन्दर एक-ही ग्रात्मा में प्रतिमामित हो रही है। वास्तव में ग्रात्मा एव परमात्मा में ग्रभेद है।)

परमात्मा से विद्धिन्न आत्मा का भाव उसकी 'नय' (बासुरी) नामक गजल मे प्रम्फुटित हुआ है। अपनी पूर्वदशा मे आत्मा एव परमात्मा एक रहे है किन्तु विलग होने पर ही आत्मा को वियोगाग्नि सहन करनी पडती है। प्रतीक-योजना के आधार पर 'नय' (बासुरी) केवल निर्माता की ही ध्विन को ही प्रसारित करती है। प्रियतम मब प्रेमियो के हृदय मे वस रहा है और उसकी ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। बामुरी की हृदय-द्रावक ध्विन को ही प्रसारित करती है। प्रियतम सब प्रेमियो के हृदय मे वस रहा है और उस की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। प्रियतम सब प्रेमियो के हृदय मे वस रहा है और उस की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। वासुरी की हृदय-द्रावक ध्विन विरह-पूर्ण है। इसकी ध्विन सुनने वाले हृदय मे ही प्रभु-दर्शन कर लेते है। जल, अग्नि, पृथ्वी एव वायु के चार तत्वो से निर्मित्र ज्योर को पाकर जो प्राणी साववान नहीं होते, उनका यौवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है तथा वे पञ्चात्ताप करते रहते हैं। किव ने यह भाव कश्मीर मे प्रचलत लोक-कथा के आधार पर व्यक्त करते हुए कहा है कि प्राणी की-नरकाग्नि मे वचने और तादात्म्य प्राप्त करने के लिये इस 'नय' (वासुरी) की ध्विन का

सियाह पोश लैला, ऐन लैला, फवकग्रह, चोग जाजान पथ रुद क्या,
 स्वित छ्य मिमाला तित वग्रस्य प्यवान, वोजान कोनग्र छुक यि छुक यकसान।
 स्वित छ्य गिमाला तित वग्रस्य प्यवान, वोजान कोनग्र छुक यि छुक यकसान।

२. बही, पृ० १६५।

<sup>3.</sup> ग्राव नय नार नय खाक नय वावह नय, चोरिह सग्रत्य चोर दस्त वपय, ग्रपनोस गव तिमन यिम नग्र मुहरम गय, तावन प्योक यावनस। वही, पृ० १७१।

श्रवण करना चाहिये। मसूर जैसा साधक ही उस ग्रानन्दोत्सव का भागी वन सकता है। गुरु का पथ-प्रदर्शन भी उस ईश्वर तक पहुंचने के लिये ग्रावश्यक है।

शाह कलन्दर ने अपनी गजलों में विरहाग्नि का वर्णन करते हुए कहा है कि वियोग के कारण मसूर पागल हो उठा। 'फना' होकर ही उसने 'वस्ल' (ईश्वर-मिलन) प्राप्त किया। इस भाति सालिक सदा उसके मिलन से पूर्व विरह-वाणों से बिन्घ होता है:

तीर लोयनम ग्रज कमान, वारग्रह कग्ररनस नीम जान, गोम जिगरस लग्नरी, न्यूनम ग्रज निगाहे दीन व दिल। ' (प्रेमी ने ग्रपने धनुष से बाग्य चलाकर मेरे हृदय को क्षत-विक्षत कर दिया। चितवन रूपी बाग्यों से उसने मेरा घर्म व दिल चुरा लिया।)

किव ईव्वर-मिलन का अत्यन्त इच्छुक है। वह अपने प्रमादी मन को सचेत होने के लिये पग-पग पर समक्षा रहा है। उस का इस बात में विश्वास है कि परमात्मा का अश होने के नाते आत्मा के लिये अपने मूलस्नोत का ध्यान करना आवश्यक है। आत्मा ने परमात्मा के सम्मुख ससार में शरीर घारण करने के समय उनके स्मरण करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह भी आत्मा को ईश्वर-चिन्तन करके अवश्य पूर्ण करनी चाहिये:

×

दोजश्रख मज नेर, छाव जन्तग्रच नय, सुलतान ग्रज कारस—वही, पृ० १७१।

दृष्टन्य—The flute is saying of the Cane branke to whom is knowledge will know he only who will be arrived at Him who has no abode (i. e God)

<sup>-</sup>हातिम्ज टेल्ज, पृ० १६८।

२ द्रष्टव्य-सूफी शग्रियर, पहला भाग, गज्जल इन्द्राजिन दरबार (इन्द्र के दरबार मे), पृ० १७८-१७६।

३. बेपीर इसान इरम्रह वम्रन्य नावे, बे पीर इसान तावन जद—महमद वट-वारी, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद, महाराज रखवीर गज, श्रीनगर, पृ० १६।

४. तस कम्युक भ्राराम भ्रासी, यस्य च्योमुत इञ्कुन शराव,

या सपुन चय मस्त मंसूर, खस्तह बरदार फना। सूफी शम्रयिर, दूसरा भाग, पृ० १४४।

५. वही पृ० १३६।

वग्रदग्रह दिथ वग्र ग्रायोस तते, केह न हग्रसिल कन्नोर मे यते । जगलम मज हवस गोस यले, पानग्रह म्याने हा गाफिले । (मैं उस ईश्वर को उसके चिन्तन करने का वायदा देकर इस संसार मे जन्म पा गया । किन्तु मैंने उसे भूलकर ग्रीर अपनी प्रतिमा भग करके कुछ भी प्राप्त किया। मुक्ते वन मे भी सासारिक प्रलोभनो ने घेर लिया। हे मेरे गाफिल हृदय ! सचेत हो जा।)

कवि ने मासारिक असारता की ओर सकेत करते हुए कहा है:

फान ससार, केंह नो रोजे

× × ×

जान दुनिया न्यन्द्रग्रह ज्वोल । र

(मसार क्षणभगुर है। यहा की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यह ससार तो केवल स्वप्त-मात्र है।)

श्चसदपरे प्रपनी गज़लों में उस ईंग्वर का नूर सपूर्ण ससार में श्याप्त मानता है। श्रपनी गज़ल 'चंवपग्ररी तम्यसुन्द गाह' (चारों ग्रोर उस का ही सौदर्य प्रकाशित हो रहा है) में कवि ने 'सोऽहम्' के श्राघार पर श्रात्मा-परमात्मा की श्रभिन्नता का वर्णन करते हुए कहा है.

सूहम सूकुय परगाशा, छुस च्वपग्ररी डेगान तश्रम्यसुन्द गाह। कि कि कि कि मसूर को इस रहस्य का ग्रामास हुग्रा, तभी उसने 'ग्रल्लाह-प्रस्लाह' का स्मरण करके प्रभु-एकत्व प्राप्त किया:

'अल्नाह अल्लाह पश्चीर मसूरन, अल्लाह पान कीरनम तश्चय, जहूर अल्लाह हम्रसिल कोरनम, तदश्चह तश्चम्य 'श्चन' पीरनम। ' (मसूर ने अल्लाह-अल्लाह का स्मरण करके अपने-आपको ईश्वर-स्वरूप बनाया। उसे ईश्वर-सीदर्य के दर्शन हुए श्रीर तभी उसने 'अन्लहक' का उपदेश दिया।)

वह ईंग्वर रूप—रग रहित है। वह ग्रनुपमेय भी है। इसी 'च्वपग्ररी तम्य-मुन्द गाह' गजल में उसने उस ईंग्वर के सीदर्य की प्राप्त करने का साधन ध्यान तथा योग बताया है। किव की दृष्टि में राम-रहीम तथा काबा-बुतखाना में

१. नूफी गम्रायर, दूसरा भाग, पृ० १४४

२. वही पृ० १४१।

३. वही, पृ० २०४।

४. वही, पृ० १६२।

४. तु छू वेरग वे निजानय, ह्युन तसकाह, कग्रसि ह्युन पानय।—वही, पृ० १८४।

६ व्यानम प्रानस सग्रत्य सोदा, छुस च्वपग्ररी देशान तम्यसुन्द गाह—वही, पृ० २०४।

ग्रभिन्नता है।

मन्दिर-मस्जिद के ऋगडों में न पड़ना ही श्रेयस्कर है। पवित्रात्मा को ही 'वस्ल' की प्राप्ति होती है। " 'बका' की ग्रवस्था मे साधक की भ्रवस्थिति ईश्वर मे होती है। इस भाव को कवि ने अपनी गजल 'मग्ररिथ रुत दपनय' (मरकर भला कहेंगे) मे इस प्रकार प्रकट किया है .

जिन्दग्रह पान दक्कन तग्र डुलन कितूय, मरिथ रुत हो दपनय (जीते जी तो कठिनाइयो का प्रनुभव करना श्रच्छा है, ताकि मरने पर सभी भला कहे।)

अत. ज्ञानी पुरुष ही उस 'नूर अली नूर' का पात्र बन जाता है।"

वाजह महमूद ने अपने गीतो तथा गजलो मे परमात्मा की अभिव्यक्ति ससार मे मानी है। अपने एक गीत 'कथ्रम्य ताम कग्रहनम कल' (किसी ने मुक्ते लल-चाया) मे कहा है कि ग्रात्मा उस दिव्य-लोक से ग्राकर इस ससार मे शरीर घारण करके उस मूल-स्रोत के लिये तडपती रहती है:

कती भायस कती जायस, वते वित नागबल चायस, तते वनवान वुखुम लाछल, मग्रत्य कग्रम्य ताम कग्रहनम कल। (मैं कहा से ब्राई ब्रौर कहा उत्पन्न हुई। बीच मे मैंने शरीर घारए। करके ससार मे प्रवेश किया। वहा मैंने ईश्वर-भजन सुना। किसी उन्यादक ने मुक्ते ललचाया)

कवि उसकी प्राप्ति के लिए शीश-दान देने को तैयार है। प्रपनी गजल 'कदम सर दिमयो' (चरगो पर सिर प्रस्तुत है) मे कवि का कहना है:

ब्वोनकुन निषश्रय कर्यो भी सजिदा

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> भ्रवले खबरा भ्रनी रहीम रामन, मूजूद मज सर नामन ति लो। काबग्रह तम्र बुतलानम्रह रम्रट्य मग्रत्य सवाबन, दम दम दिल मे न्यूव काबना सुफी शत्रयिर, दूसरा माग, पृ॰ १६४।

सम्मलीनिशि सूफी यस तम्र लो लो-वही, पृ० १८६।

३. वही, पृ० १६८।

नूर ग्रली नूर, गव बदन म्योन पूर, ሄ भ्ररव कथा श्रशभ्रस मुरश्रदी-वही, पृ० २०२।

सूफी शम्रयिर, तीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद म्रमीन कामिल, जम्मू व कश्मीर अकादमी आफ आर्टस, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर (सन् १६६५ ई०) पृ० १३०।

६. वही, पृ० १३१।

(तुम्हारे चरणो पर भुक कर मैं प्रणाम करता ह ।)

प्रेमी मदा विरहाग्नि मे चलता रहता है। ईब्बर से मिलन के लिये वह सदा सतप्त दिखाई देता है '

इध्क दरियाव यिल लिंग ग्राय दिनिय, सब्रग्नच नाव कर दियि ग्रथ तार। (प्रेम-सागर की लहरों के थपेड़ों में उल में हुए सायक को सहनशीलता की नौका कव पार पहुंचा देगी)

प्रेम में विभोर कवि की दशा मसूर जैसी हो गई है । हालि मसूर तनग्र म्याने छु गोमुत

(मेरी दशा उस ममूर जैमी हो गई है।)

श्रहमद राह ने श्रपनी गजलों में उस ईश्वर के चारों श्रोर फैले सौदर्य का ' वर्णन किया है। श्रपनी गजल 'नूरन क्वोरुस देवानग्रह' (सौदर्य ने मुक्ते पागल वना दिया) में कवि का कहना है '

नूरेन कोरुम देवानग्रह तय, हूरन ग्रन्दर हम खानग्रह तय। (हूरों के माथ निवास करने वाले प्रभु के सौदर्य को देखकर में पागल हो उठा हूं।)

सादर्य के इम बागा ने जब से उसके हृदय में विरहाग्नि उत्पन्न कर दी है तभी में उमे ज्ञान्ति नहीं मिलती। वास्तव में यह प्रेमाग्नि साबक को मसूर की भांति सहन करनी पडती है

> नि कथग्रह पेथि वाजार, विन शेख मसूरन, किन किन क्वोश्ल सगसार, दीदार तस दीदन।

(ममूर द्वारा कथित वात का जब रहस्योद्घाटन हुआ तब सभी उस पर कुपित हुए। उसने तो उस प्रभु का दर्शन नेत्र-निलय मे किया था।)

इन प्रमुख मुक्तक कवियो के ग्रतिरिक्त ग्रालोच्यकाल मे भ्रन्य सूफी कवियो जैसे मोमन साहव, रहीम साहव, नुन्द डार शुक्रयोंश, इन्नाहीम शाह, समद

१ सूफी शग्रयिर, नीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद ग्रमीन कामिल, पृ० १२० ।

२. वही, पृ० १२२।

३ वही, पृ० १५०।

४. वही, पृ० १४४।

५. द्रप्टच्य-वही, दूसरा भाग, पृ० १११-११४।

६ द्रष्टच्य--वही, पृ० ११७-१३२ ।

७. द्रप्टव्य--वही, पृ० २०७-२१६।

म द्रष्टब्य--वही, पृ० २१६-२२०।

६. द्रप्टब्य-वही, पृ० २२३-२२४।

मीर' तथा परमानन्दे ग्रादि ने भी सूफी-साहित्य मे ग्राभवृद्धि की । मकबूल शाह कालवारी' तथा हक्कानी का मुक्तक-सूफी-साहित्य भी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है।

# (क) निष्कर्ष

इन सभी सूफी-मुक्तकारों ने साधनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार का स्वर मुखरित किया। ग्राराध्य के प्रति प्रेम, मिलन की कामना, विरह की ग्रनुमूर्ति तथा साधना की पद्धित वर्णनीय रही है। यह ग्रवश्य है कि किसी में ग्रनुमूर्ति की गहराई ग्रधिक है और किसी में उपदेशात्मकता। सूफी-प्रबन्ध-काव्यों में साधना के मार्ग की जिन कठिनाइयों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनके वर्णन के लिये मुक्तकों में तो ग्रवकाश नहीं था, किन्तु ग्रनुमूर्ति एवं सवेदना की गहराई उनकी भावात्मक साधना की गहराई को ही प्रकट करती है। इश्क-हकीकी को वाणी देना सब का प्रमुख उद्देश्य रहा है और इन सूफी भाव-मुक्तकों में इश्क मजाजी की पद्धित का ग्राश्रय लेने की ग्रपेक्षा सीधे इश्क-हकीकी को ही ग्रिम्थिजना प्राप्त हुई है। वस्तुतः इन में भाव तथा दार्शनिक जगत् की सीमा-रेखाए एक-दूसरे को स्पर्श करती है।

# (ख) हिन्दी में उपलब्ध मुक्तक रचनाएं

हिन्दी के सूफी-मुक्तक कियों ने अपने मत सम्बन्धी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। सूफियों की स्फुट काव्य-रचना भी सूफी-प्रेमाख्यानों के साथ ही आरम्भ हुई। प० परशुराम चतुर्वेदी ने अमीर खुसरों (सन् १२४४ ई० से लेकर सन् १३२५ ई०) को सूफी-मुक्तक काव्य का सर्वप्रथम रचिता माना है। उसके अनन्तर आने वाले आलोच्यकाल के मुक्तक-सूफी-किवयों में अब्दुल कद्दूस गगोही, मिलक मुहम्मद जायसी, जेल फरीद, यारी साहब, पेमी, बुल्लेशाह, दीन दरवेश, नजीर तथा अब्दुल समद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

अमीर खुसरों के कुछ तो ऐसे दोहे तथा पद उपलब्ध हुए हैं जिन में रहस्यात्मक ढग से ब्रह्म तथा जीव की चर्चा हुई है:

१. द्रष्टव्य-सूफी शत्रयिर, तीसरा भाग, पृ० १४४-१८६।

२. द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान और शायरी, तीसरा भाग, पृ० २१-६६।

३. द्रष्टव्य-मकबूल शाह कालवारी, सपादक, प्रो० हामदी कश्मीरी।

४. हक्कानी, सपादक, फितरत कश्मीरी।

५. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव मौर काव्य, पृ० ३०१।

६. वही, पृ० ३०१।

गोरी मोने मेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुमरो घर ग्रापने, रैन भई चहु देस।

तथा---

ग्रत विदा हे चिल है दुलहिन, काहू की कछु ना वसाई, भीज खुमी सब देखत रह गए, मात पिता श्री भाई। मोरि कीन सग लिगन घराई, घन-घन तेरि है खुदाई विन मागे मेरी मगनी जो दीन्ही, पर घर की जो ठहराई।

भ्रब्दुल कद्दूस गंगोही ने ईंग्वर को सर्वव्यापक माना है। प्रेमी सदा उसकी प्राप्ति के लिये तडपता रहता है। ग्रपना तन, मन एवं यौवन खोने वाला ही उस नक पहुच पाता है.

तन मन जोवन स्रोय के, वैठी भ्रापन स्रोय। ऐमा सेल जो स्रेलिए, निहचै सवेरा होय।

कवि ने ग्रीर भी कहा है:

क्यो नहि खेलू तुभ सग मीता। मुभ कारन तू ईता कीता।

मिलक मुहम्मद जायसी ने 'श्रखरावट' के प्रारम्भ में ईव्वर को सृष्टि का निर्माता के रूप में स्मरण करते हुए कहा है:

श्रादिहु तें जो श्रादि गोसाई। जेड सब खेल रचा दुनियाई। वह ईश्वर मर्बव्यापक है। एकेञ्वरवादी दर्शन के श्रनुसार उसने कहा है:

एक म्रकेल न दूमर जाती। उपजे सहस मठारह भाती।

हजरत मुहम्मद को उसने अपने तूर के रूप मे रचा और उसके प्रीत्यर्थ ही मृिट की मर्जना हुई:

श्रीसेई ग्रथकूप मह रचा मुहम्मद नूर

किव ने मृष्टि के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उसने रूह की सृष्टि का उपादान कारए। माना है। अल्लाह की अलौकिक भिक्त की भलक रूह के माध्यम में ही होती है। यह मृष्टि उनकी छाया अथवा प्रतिविम्ब है एवं केवल अल्लाह ही मत्य है

१. नूफी-काव्य-मग्रह, पृ० २२५। २. वही, पृ० २२५।

३. वही, पृ० २२६। ४. वही, पृ० २२७।

प्रजायसी-ग्रन्थ।वली, (ग्रखरावट)। सपादक, डा॰ माता प्रसाद गुप्त, पृ॰ ६५३।

६. वही, पृ० ६५३।

७. वही, पृ० ६५३।

गगन हुता नहिं महि हुती, हुते चद नहिं सूर।

कवि ने सृष्टि की ग्रादि-रचना शून्यावस्था से मानी है जब न गगन था ग्रीर न घरती, न सूर्य था ग्रीर न चन्द्र। नाम, स्थान, सुर, शब्द तथा पाप-पुष्य ग्रादि कुछ भी नही था। इस प्रकार 'ग्रखरावट' के प्रारम्भ मे सृष्टि के उद्भव एव विकास की कथा मूलत इस्लामी धर्म-ग्रन्थो तथा विक्वासो के ग्राधार पर दी गई है। 'कुन' (प्रकाश हो) ग्रीर कहने के साथ ही सर्वत्र प्रकाश हो गया। हम कहा से ग्राए है ग्रीर हमे कहा जाना है ने बाद गुरु की महत्ता की बात, इस्लाम की श्रेष्ठता, ग्रपने गुरु मोहदी ग्रीर उनकी परम्परा का गुग्गान, हस रूपक, शून्य निरूपण, धृत रूपक एव दीपक रूपक के वर्णन, कबीर की प्रश्ता, गुरु-शिष्य सवाद रूप मे ग्रहकार-विनाग, प्रेम-घृगा, तत्वो की स्थिति के प्रक्त एव गुरु द्वारा स्पष्टीकरण, गुरु द्वारा ईश्वर के गौरव का गान इत्यादि के पश्चान् किव कहता है कि यह गूढ बात बिना चिन्तन के समभ मे नही ग्रा सकती।

उसने जीव को परमार्थत ब्रह्म का ही अश माना है। ब्रह्म के साथ एक होने के लिये पृथक् सत्ता अथवा अहभाव का नाश आवश्यक है.

एकहि ते दुइ होइ दुइ सो राज न चिल सकै। बीच तें आपुहि खोइ मुहम्मद एके होइ रहु। वह अपने आपको ही सृष्टि के दर्पण मे देख रहा है.

त्रापु आप चाहसि जो देखा, जगत साजि दरपन कै लेखा।"

किव की दृष्टि मे नमाज, शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत ही प्रेमपथ के महत्वपूर्ण अग है। उसने घादम के अल्लाह से विछोह के दुःख को साधारण जीव के वियोग का दुख मानकर इस्लामी कल्पना पर सूफीमत की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है। तादात्मय हो जाने पर सब प्रकार की दुविधा और मेद-माव लुप्त हो जाते है:

तहा न मीचु न नीदु दुख रह न देह मा रोग। सदा अनंद मुहम्मद सब सुख माते (मीन ?) मोग। ' शेख फरीद ने अपने श्लोको (दोहो) मे परमात्मा, जीवात्मा तथा विरह

१ जायसी-ग्रन्थावली (ग्रखरावट) डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६५३।

२ मिलक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, पृ० ७७।

३. जायसी-ग्रन्थावली (ग्रखरावट), ढा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६५६।

४. चित्ररेखा, जायसी, सपादक, डा० विवसहाय पाठक, हिन्दी प्रचारक पुस्त-कालय, वाराणसी-१, द्वितीय संस्करण, पृ० ६७।

५. जायसी ग्रन्थावली, (ग्राखिरी कलाम), डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ७०८।

म्रादि के विषय मे बहुत कुछ लिखा है। उसने शरीयत प्रथवा कर्मकाण्ड की भी चर्चा की है। परमात्मा को ग्रन्तर्यामी तथा सर्वशक्तिमान मानते हुए कवि कह रहा है:

फरीद जगलु जंगलु किंग्रा भवहि बिएा कडा मीडेहि। फमी रबु हिग्रालीऐ जगलु किंग्रा ढढेहि।

उस परमात्मा को जगलो मे प्राप्त करने के लिए भटकना व्यर्थ है। क्यों कि वह मानव-हृदय मे ही निवास करता है। दैन्य, घर्म तथा शील को घारण करने वाले ही वास्तव मे परमेञ्बर के सच्चे साधक होते हैं।

जीवात्मा को केवल एक परमात्मा का ही भरोसा है। तालाब के समान इस ससार मे निवास करने वाले पक्षी की भांति उसे फसाने के लिये माया रूपी पच्चास जाल है

> सरवर पखी हेकडो फाहीवाल पचास। रहु तनु लहरी गुगु तिया सचु तेरी ग्रास।

विग्ह को प्रधानता देते हुए किन का कथन है कि बिना निरह के यह हृदय इमशान के समान है

विरहा विरहा ग्रासीये विरहा तू सुलतान। फरीदा जितुरुनि विरहु न उपजै सो तनु जारण् भसान।

वह हृदय की स्वच्छता को सर्वोगिर मानने वाला है उसने घन-सग्रह तथा विलासमय जीवन को साधक के लिये विजत माना है। साधक को 'नप्स' के प्रलोभन मे न फंसकर सरल जीवन व्यतीत करना चाहिये:

> रूखी सूखी खाइ के ठण्डा पानी पीछ। फरीदा देखि पराई चोपडी ना तरसावे जीछ।

इसके साथ ही उसने शरीयत या कर्मकाण्ड की चर्चा करते हुए वजू तथा नमाज की भी महत्ता प्रकट की है.

१. शेख फरीद जी दी वासी, सपादक, साहिव सिंह, प्रकाशक, लाहीर बुक गाप, घटाघर, लुवियाना (१९४९), पृ० ६४।

२. निवर्णु सु ग्रखर खवरा गुर्णु जिहवा मिराग्रा मंतु । ऐत्रे भेडे वैस करि ताविस ग्रावी कतु—जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पू० ३०३।

३. शेख फरीद जी दी वासी, पृ० १३२।

४. वही, पृ० ७३। ५. वही, पृ० ६९।

उटु फरीदा ऊजू साजि मुबह निवाज गुजारि, जो सिरु सांई ना निवे, सो सिस कपि उतार ।

उसका कहना है कि साघक का प्रेम परमात्मा के प्रति लोभरहित होना चाहिये। उसकी कविता में स्त्री जीवात्मा का ग्रौर पुरुष परमात्मा का प्रतीक है।

यारी साहब ने ज्योति-स्वरूप परमात्मा के विषय में लिखा है कि वह प्रत्येक घट में ज्याप्त है। ग्रंड में ब्रह्माण्ड समाया हुगा है ग्रंत उमकी खोज हृदय-में ही की जा सकती है:

हेली जोति सरूपी आत्मा घट घट रहो समाय हेली।
परमत तुम न भाव नो हेली नेकु न इत उत जाय हेली।
रूप रेख का भरवों हेली कोटि सुर प्रकास।
अगम अगोचर रूप है कोऊ पाव हिर को दास।
+
+
कहेड यारी घट ही मिलो जाकह खोजत दुरी है।
आठ पहर नीरखत रहो, रहेली मन्मुख सदा हजुर हेली।

उसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। इस अलख एव अगम्य को कोई विरला साधक ही पा सकता है:

रूप रेख वरनो कहा, कोटि सूर परगास। अगम अगोचर रूप है, कोउ पावै हरि को दास।

इस प्रकार उसका साथक उसे ग्राठों पहर स्मरण करता रहता है क्योंकि जीते जी उसका स्मरण करने से ही कल्याण-प्राप्ति होती है:

विन वदगी इस आलम में खाना तुभी हराम है रे। वंदा कर सोइ वंदगी, खिदमत में झाठो जाम है रे। यारी भौला विसारि के, तू क्या लागा वेकाम है रे। कुछ जीते वदगी कर ले, आखिर को गीर मुकाम है रे।

नासूत, मलकूल, जबरूत तथा लाहूत ग्रादि लोको के विषय मे उसका कथन है:

सूली के पार मेहर परेवा, मलकूत जबरूत लाहूत तीनों। लाहूत सेती नासून है रे, हाहूत के रस मे रग भीनो '

१. शेख फरीद जी दी वास्ती, पृ० ६५।

नयू-नयूं-नयू मैंडे सजना नयू ।
 मेतन जोवन तो कू संज्यो, सब रस रस रस यूं ।
 —-जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, प० ३०४ ।

३. यारी साहब के पद, काणी नागरी प्रचारिसी सभा की हस्तलिखित प्रति से।

४. वही। ५. वही। ६. वही।

कवि ने फासी की वर्णमाला के क्रम से अपने (ग्रलिफनग्मा) मे उपदेश तथा नीति सम्बन्धी बातें कही है, उसका कहना है .

श्रालोक येक देहु ग्रनेका ग्रादि ग्रन्त केरी एक एक। इन्ह मन मे यमीना मा त्यागी, श्रावा मेटी चरनमसी लागी। हमजा नरहरि सुमिरन करें, बीनु प्रयास भवसागर तरे। जीम जगपित ही दैये राषहु, हे हलीम होय नरहरि भाषहु।

एक एक का आलोक ही अनेक रूपो मे प्रकट हो रहा है। साघक को चाहिये कि वह मन की ममता का त्याग करके, अह को नप्ट करके स्वय को उसके चरणों में लगा दे। इस प्रकार साधक विना प्रयास हो नरहिर का स्मरण भी करके भवसागर को पार करता । उस जगपित का हृदय मे विनयपूर्वक ध्यान करना ही वाछनीय है।

पेमी ने ग्रपने ग्रन्थ 'पेम परकाश' मे सूफी-परम्परा के श्रनुसार खुदा एव रमूल की स्तुति श्रथवा वन्दना की है। ईव्वर के विषय मे उसका कथन है कि मदिर एव मस्जिट मे केवल उसी की ज्योति प्रतिभासित हो रही है। हिन्दू तथा मुसलमानों मे वह एक रूप से ही समाया हुआ है.

पेमी हिन्दू तुरक मे, हर रग रहो समाइ। देवल और मसीत मे, दीप एक ही भाइ।

किव का कथन है कि जहा प्रेम है वही विरह है जहा सुख है वही दु ख है तथा जहा फूल है वही काटा भी है:

जहा भीत तहु विरह है, जहां सुख-दुख देख। जहा फूल तहा काट है, जहां दरव तह सेखा।

बल्लेशाह ने उस परमात्मा का नूर सारे ससार मे व्याप्त माना है। उसका कथन है:

चे चानणा बुल्ल जाहानादां तू। तेरे ग्रासरे होइ विवहार सारा। वेइ सभाण की ग्राखयो देखहा है, तुमे सूमता चानणा श्री प्रघ्याया। ससार को नाशवान् समभकर वह उस प्रभु के चरणो मे प्रेम बढाने की चेतावनी देता है। इस क्षिणिक जीवन मे उसका स्मरण करके ही ग्रावागमन मिट सकता है.

१. ग्रलिफनामा, काशी नागरी प्रचारिखी सभा (ग्रपूर्ण प्रति)

२. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४०। ३. वही, पृ० २४०।

४ वुल्लाशाह की सीहर्फी, खेमराज श्रीकृप्ण दास, ववई, स० १६६४।

करले ग्राज करनदी वेला, बहुरि न होसी ग्रावन तेरा। साथ तेरा चल चल्ल पुकारे।

साधक को उस प्रभु का विरह सदा सताता रहता है। विरही को कभी भी श्राराम नहीं मिलता:

रात दिनें भाराम न मैंनू, खावै विरह कसाई नू। बुल्लेशाह घृग जीवन मेरा, जौ लग दास दिखाई नू। प्रेम को महत्ता देते हुए किव ने एक 'काफी' मे कहा है:

> भ्रब हम गुम हुए गुम हुए, प्रेम नगर के शहर, भ्रपने आपन् सोध रहा हु न सिर हाथ न पैर।

इस प्रेम-पाश मे जब किन का हृदय उलम जाता है तो उसे न अपना-जैसा कोई रोगी दिखाई देता है भीर न ही इससे छुटकारा देने नाला कोई नैंच ही मिलता है। वह बेचैन होकर प्रकार उठता है:

> हम बे कैंद मन बे कैंद, ना रोगी ना वैद्य। ना मैं मोमन ना मैं काफर, नो मुल्ला न सैंद।

दीन दरवेश ने अपनी कुडिलयो तथा दोहों में 'नफ्स' तथा सासारिक मोह-ममता के त्यागार्थ प्राणी को सचेत किया है। उसका कहना है कि केवल प्रमु-नाम का स्मरण करने से ही जीवन सफल होता है और शेष भौतिक पदार्थ यही घरे रह जाते है अतः क्षणिक वस्तुओं के स्वामी को कभी अहकार नहीं करना चाहिए।

घरा रहे धन माल, होयगा जगल हेरा। कहै दीन दरवेश, गर्व मत की गवारे।

मानव का जीवन क्षिशाक है जैसे बादल की छाया। केवल घनोपार्जन मे समय व्यतीत करना ग्रपने जीवन को निष्फल बनाना है:

माया माया करत है, खरच्या खाया नाहि, सो नर ऐसे जाहिंगे, ज्यो बादर की छाहिं। इस संसार में सभी उस परमात्मा के स्वरूप है ग्रत न कोई बड़ा है ग्रीर न

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४२।

२. वही, पृ० २४२।

३. काफियां बुल्लेशाह, प्रकाशक, भाई मेहर सिंह एण्ड सज, बाजार माई सेवा, ग्रमृतसर, पृ०६७।

४. वही, पृ० ६८।

४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४४। ६. वही, पृ० २४४।

कोई छोटा । हिन्दू तथा मुसलमानो मे कोई ग्रन्तर नही है :

हिन्दू कहे सो हम बडे मुसलमान कहे हम्भ। एक मूग दो फाड हैं कुए। जादा कुए। कम्भ।

किव नजीर ने ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर उसका स्मरण करने की बात कही है

जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवारी है, कही सब्बो की हरियाली है, कही फूलो की गुलकारी है। हर ग्रान हसी पर ग्रान खुशी, हर वक्त ग्रमीरी है बाबा। बस ग्राप ही वह सदारी है। शै

ऐसे ईश्वर की उपलब्धि के लिए उसने प्रेम को ही वास्तविक माना है। उसी की घारणा है कि उसका सौदर्य सबको वशीभृत करने वाला है:

हम चाकर जिसके हुस्न के है, वह दिलवर सबसे श्राला है। उसने ही हमको जी कल्शा, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है, श्रीर इश्क बढा मनवाला है। क्या कहिए श्रीर नजीर श्रागे, श्रव कीन समभने वाला है।

द्वैतभाव को छोडकर ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने की भावना को वह धरयुत्तम मानते हुए कहता है:

> जो मरना मरना कहते है, वह मरना क्या बतलाए कोई। वा जो हर बाहे खोल मिले, सब भ्रपनी-भ्रपनी छोड दूई।

वह ईश्वर एक होते हुए भी अनेक है और फिर भी यह आत्मा उसके विरह

ये एकताई, ये यकरगी, तिस क्रपर यह कयामत है। न कम होना, न बढना और हजारो घट मे बट जाना।

ससार के सम्बन्ध मे कवि का कथन है कि यह मिध्या है। वास्तव मे यह ससार एक मृगतुप्णा है:

गुल शोर बबूला ग्राग हवा ग्रौर कीचड पानी मिट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को यह घोखे की सी टट्टी है। इस कारण प्रेमी उस प्रमु की प्रसन्नता पर ही ग्राध्रित होकर उसके घ्यान

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४४ । २. वही, पृ० २४५-२४६ ।

३. वही, पृ० २४६। ४ वही, पृ० २४६।

५. जायसी-परवर्ती हिन्दी सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० ३१३।

६. वही, पृ० ३१५।

मे समाधिस्य होता है:

भीर वतन पूछ हमारा। तो या सुन रख वावा। या गली दोस्त की या यार के घर आगना।

प्रब्दुल समद ने ईव्वर, गुरु तथा सच्चे साधक के लक्षण बताकर बाह्य पूजोपासना की व्यर्थता सिद्ध की है। उसने ईव्वर को सर्वेच्यापक मान कर उसे हृदय में भी श्रवस्थित माना है। चेतनावस्था के समय ही प्रेमी उसका दर्शन कर सकता है:

> साधो देखो अपने माही, घर मे पडी काकी परछाई गुर लिख्या से ध्यान न आया, एक है एक बहुत हम गाया। आख खुली जब देखा 'मस्ता' वह है, वह है साई।

परमात्मा का स्मरण उत्तम समम्मकर उसने अनहदनाद की चर्चा के अनन्तर 'सोऽह' का भी वर्णन किया है। जैसे 'फना' के परचात् 'वका' की अवस्था में साधक ईश्वर में ही अवस्थित हो जाता है, वैसे ही अनहदनाद के सुनाई देने के अनन्तर तादात्म्य की स्थित उपस्थित होती है:

अनहद मिटी ज्ञान मिट जावे, सो हं पूरन जब फिर जावे। या से ग्रागे कही वही मस्ता, एक ही एक लखाई। कै तादात्म्य हो जाने पर ही 'मैं' का विनाश हो जाता है: मोहन मेरा है नियरे, हर देखन मे नहीं आवे रे। हर आवे हम जावे साधू, हम आवें हर जावे रे।

उस प्रमु का नाम स्मरण करते हुए गुरु के पथ-प्रदर्शन की भी आवश्यकता पडती है:

हर हर करे श्री गुरु को देखे उसको मिलता प्यारा है।
नाम निरजन का मधु पीवे, घ्यान को मधुवारा है।
सच्चा साधक जाति तथा वर्णा के भेद-माव से ऊपर उठकर केवल उसी
परम-सत्ता की उपासना में लीन रहता है:

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० ३१४।

२. सूफी काव्य- सग्रह, पृ० २५३-२५४।

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० ३१६।

४. वही, पृ० ३२१।

५. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५२।

ना हम हिन्दू ना हम तुर्का, ना हम वालक ना हम पुर्खा।
सव मे हम है सब है मो मे, जो जाने सो पूरे गुर का।
वाह्य पूजोपासना की अपेक्षा हृदय की शुद्धि को अनिवार्य मानते हुए उसका कहना है:

स्रपनी कथा जाने नहीं, पिडत हुआ तो क्या हुआ। जोगी गोसाई सेवडे, कपडे रगे हैं गेरुथे। मन को तो रगते ही नहीं, कपडे रगे तो क्या हुआ।

वजहन ने ईव्वर तथा गुरु की महिमा के पञ्चात् प्रेम-मार्ग की उत्कृष्टता पर प्रकाश डाला है। वह ईव्वर एक होते ही धनेक है। उसके विपय मे अजहन कुछ कहने मे ग्रसमर्थ है। सागर बूद मे समाया हुआ है:

अलिफ एक वहुरगी साई, हर घट मे बाकी परछाही।
जहा देखो तहा रूप है न्यारा, ऐसा है बहुरगी प्यारा।।
वजहन कहै तो क्या कहै, कहने की निह वात।
सिन्धु समानी विन्दु मे अचरज वडा देजात।।
गुरु-विहीन साधक उस परमात्मा के रहस्य को जान नही पाता:
वे विनु गुरू कोई मेद न पानै, घरती से अकास को घानै।
पहिले प्रीत गुरु से करैं, प्रेम डगर मे तब पगु घरै।
प्रेम का महत्व प्रकट करते हुए किन का कथन है:

प्रेम की नदी गहरी, जो कोउ उतरे पार। भाक्षिक और माशूक मे, रहयो कौन विचार।

प्रेम का वाणा लगते ही साचक सासारिक बन्धनो के मामाल से अपने आप को मुक्त पाता है:

> जाके हिरदे लगत है, वजहन प्रेम का वान । खूट जात है सब कुटुम, भूल जात है ग्यान।

हिन्दी के इन सूफी मुक्तक कवियों के अतिरिक्त फकीरा तथा सरमद आदि भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

#### (ख) निष्कर्ष

मुक्तक-काव्य तीन प्रकार के है:

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रौर काव्य, पृ० ३१६।

२ वही, पु० ३१६।

३. वही, पृ० ३२२।

४. वही, पृ० ३२२।

५. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५५। ६. वही, पृ० २५५।

१. सिद्धान्त निरूपक २. भाव मुक्तक तथा ३. उपदेशपरक मुक्तक।
सूफी-सिद्धान्तो को इस्लामी मान्यताग्रो के ग्राघार पर प्रतिष्ठित करने का
प्रयत्न किया गया है। माव मुक्तको मे प्रेम तत्व को प्रमुखता दी गई है तथा
ईश्वर के सान्निच्य की ग्रनुभूति के साथ कुछ स्थलो पर विरहानुभूति भी व्यक्त
हुई है। उपदेशात्मक मुक्तक सूफी-प्रेम के महत्व का प्रदर्शन करते है तथा उस
की ग्रीर ग्राकुष्ट होने की प्रेरणा देते है।

कश्मीरी सूफी मुक्तको मे भी यही तीनो प्रकार उपलब्ध होते है किन्तु वहा श्रन्तिम दो की बहुलता है श्रीर मुक्तको मे सिद्धान्त-निरूपण की श्रपेक्षा प्रेरणा देने का स्वर प्रबल रहा है।

#### तीसरा भ्रघ्याय

# कश्मीरी श्रौर हिन्दी सूफी-प्रबन्धकारों पर तुलनात्मक दृष्टि

#### १. प्रबन्ध-काच्य

यद्यपि साधना-पद्धति की समता और लक्ष्य की एकता के कारण कश्मीरी भीर हिन्दी-सूफी काव्यो की प्रवृत्तियों में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता, फिर भी उन में वातावरण और परिस्तिथियों के भेद के कारण पर्याप्त अन्तर भी मिल जाता है। यहां कश्मीरी और हिन्दी, दोनों ही प्रकार के सूफी-काव्यों की सामान्य-विशेषताओं का हम एक-साथ उल्लेख करेंगे।

#### सुफी-प्रबन्धकाव्यों के कथानक प्रकार

श्रालोच्यकाल मे जिस प्रकार की कथाए कश्मीरी तथा हिन्दी-साहित्य मे समान रूप मे प्रचलित रही, स्थूल रूप मे वे निम्नलिखित कोटि मे रखी जा सकती है:

- १. ऐतिहासिक या पौराणिक आधार पर आश्रित कथाए।
- २. फारसी की कहानियां।
- ३ प्रचलित लोक-कथाए।
- ४. कल्पना-प्रसूत कथाएं।

# १. ऐतिहासिक या पौराणिक ग्राघार पर ग्राश्रित कथाएं

ऐतिहासिक आधार पर जो मूफी-काव्य लिखे गये, वे पूर्णंतः ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते। वे एक प्रकार के मिश्रित कथानक से सम्पन्न हैं। घट-नाओं में काल्पनिक घटनाओं का भी प्रचुर समावेश हुआ है और इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक घटनाओं को सूफी रंग में रंगना था। कश्मीरी कवि पीर ग्रजीज ग्रल्लाह हक्कानी ने 'मुमताज-वेनजीर' तथा हिन्दी के सूफी-कवि जायसी ने 'पद्मावत' के उत्तरार्द्ध मे ऐतिहासिक घटनाग्रो को उनके विशुद्ध रूप मे रखने का प्रयत्न किया है।

### २. फारसी की कहानियां

फारसी की कहानियों में कथावस्तु की एक पृथक विशेषता रही है। इस विदेशी भाषा के साहित्य द्वारा ही सर्वप्रथम सूफीमत के प्रेम-सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार हुग्रा। हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यकार प्राय मुसलमान है। इसे ग्रारम्भ करने वाले तो मुसलमान ही है। इसकी प्रारम्भिक ग्रवस्था में उर्दू का प्रचार न हो पाया था। इस कारएा मुसलमानी शासन की एवं कट्टर मुसलमानों की माषा फारसी थी। हमारे ये किव भी फारसी जानते होगे। 'यूसुफ जुलेखा' जैसी इल्लामी व शामी परम्परा की कथाग्रो को भी फारसी के किव जामी ने ग्रपनाया था। 'लैला मजनू' एव 'शीरी-खुसरो' को भी फारसी-साहित्य में विशेष स्थान मिला था।

फारसी-साहित्य मे उपलब्ध इन सूफी-कथानको को ग्राधार बनाकर ही कश्मीरी सूफी-किवयो ने 'लैला-मजनू', 'शीरी-खुसरो', 'यूसुफ जुलेखा', 'वामीक ग्रजरा' तथा 'गुलनूर-गुलरेज' ग्रादि सूफी-काव्यो की रचना की है। ये कथाए ऐतिहासिक श्रेणी मे नही ग्रा सकती ग्रीर न इन्हे पौराणिक श्रेणी मे ही रखा जा सकता है क्योंकि फारसी पुराणो से भी ये ग्रहीत नही है। ग्रपने ग्रारम्भिक काल मे ये काल्पनिक कथाए थी। साहित्य मे उन्हे स्थान मिला ग्रीर प्रन्ततः लोक-जीवन मे वे इतनी घुल-मिल गई कि उन्हे लोक-कथाग्रो का स्तर प्राप्त हो गया। कश्मीरी कवियो ने फारसी लोक-जीवन मे विख्यात इन कथानको को केवल ग्राधार-मात्र बनाया है ग्रीर ग्रपनी हिन के ग्रनुसार यथास्थान कुछ परिवर्तन भी किया है। 'शीरी-खुसरो, तो 'शीरी फरहाद' की कथा से थोडा ग्रन्तर रखती है। यही स्थिति ग्रन्य प्रवन्ध-कथानको के सम्बन्ध मे भी विद्यमान है। हिन्दी-साहित्य मे केवल निसार की 'यूसुफ जुलेखा' शीर्पक रचना ही इस कोटि के ग्रन्तर्गत ग्राती है।

#### ३. प्रचलित लोक-कथाएं

हिन्दी के सूफी-कवियों में मौलाना दाऊद की 'चदायन', कुतबन की 'मृगावती', जायसी की 'पद्मावत' तथा मक्तन की 'मधुमालती' ग्रादि कथाए

हक्कानी ने स्वयं इस कथा को इतिहास-प्रसिद्ध कहा है किन्तु इसके स्रोत ' का उल्लेख नही किया है। द्रष्टव्य—मुमताज बेनजीर, पृ० ५।

२. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० १८१।

इसके ग्रतर्गत ग्राती है। हिन्दी के किवयो ने ग्रधिकतर हिन्दू-समाज मे प्रचलित लोक-कथाग्रो का ग्राश्रय लिया। जनता मे प्रचलित कथाग्रो को उन्ही की ठेठ भाषा मे कहकर इन किवयो ने ग्रपना जन-किव ≥ोना सिद्ध कर दिया है।

कश्मीरी सूफी-किवयों ने कश्मीर के लोक-जीवन में प्रचलित लोक-कथाओं को वहत कम प्रश्रय दिया है। इन में केवल कश्मीरी सूफी-काव्य 'हियमाल' ही इसका ग्रंपवाद है। कश्मीरी प्रवन्धकार पीर मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ने पजाब में प्रचलित लोककथा 'सोहनी मेयवाल' तथा हक्कानी ने 'चन्द्रवदन' के लिये दक्षिण के किव मुकीमी के 'चन्द्रवदन व माहियार' तक को भ्रंपने काव्य का ग्राधार बनाया।

#### ४. कल्पना-प्रसूत-कथाएं

कई कवियों ने काल्पनिक आघार को अपनाकर काव्य-रचना की जिन में कुछ-कुछ चमत्कारों की भी प्रचुरता है। इसके अन्तर्गत कश्मीरी सूफी किव मौलवी सदीक अल्लाह का 'वहराम व गुल अन्दाम' तथा मकवूल शाह कालवारी का 'गुलरेज' आता है। हिन्दी-सूफी-किवयों में उसमान की 'चित्रावली', शेख नवी की 'ज्ञानदीप', हुसैन अली की 'पृह्पावती', कासिमजाह की 'हस जवाहिर' तथा नूर-मुहम्मद की 'इन्टावती' आदि रचनाएं इस कोटि में आती है।

#### मसनवी पद्धति

जहां तक काव्य के वाह्याकार का प्रश्न है, सूफी-कवियो ने विशेष रूप से मसनवियो का ही सहारा लिया। मसनवी फारसी-साहित्य की एक काव्य शैली है। मसनवी-जैली वर्णनात्मक है और इस मे विशेष रूपेण कथा-साहित्य ही लिखा गया है। यह अपने-आपमे पूर्ण ग्रन्थ होता है। ग्रन्थारम्भ मे ईश्वर, पंगम्बर के मित्र, कि के गुरु और समसामियक राजा की प्रश्नसा रहती है। तदनन्तर कि रचना के ध्येय को सुस्पष्ट करता है। इसके छन्दों मे प्रत्येक पद अपने आप मे स्वतन्त्र और पूर्ण होता है। वह तुकान्त होता है। साधारणत्या इस मे छन्द-परिवर्तन नहीं होता। ग्रन्थ-रचना का समय भी दिया जाता है। इस शैली मे शीर्षकों के नाम प्रसगानुकून फारसी मे दिये जाते है।

प्रवन्व-काव्य की रचना सर्गवढ होती है। उत शृगार, शान्त एव वीर रस मे से कोई एक रस प्रधान होता है। घमं, ग्रर्थ, काम एव मोक्ष मे से एक की प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है। प्रारम्भ मे आशीर्वाद, कही खलो की निन्दा या सज्जनों का गुए।-वर्एंन होता है। सर्ग मे एक ही छन्द चलता है किन्तु श्रन्निम छन्द भिन्न होता है। उसमे प्रकृति-चित्रए। होता हे तथा प्रवन्ध-

१. जायमी के पण्वर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३२७।

काव्य का नामकरण घटनाद्यो या पात्र-विशेष के नाम के आधार पर होता है।

सूफी-प्रेमाख्यानो की रचना भारतीय चरित-काट्यो की सर्ग-वद्ध शैली मे न होकर फारसी मसनवी के ढग पर हुई है। इस माित कश्मीरी तथा हिन्दी के ग्रालोच्यकाल के सभी सूफी-प्रेमाख्यान सर्ग-बद्ध शैली की ग्रपेक्षा मसनवी ढग पर लिखे गये मिलते है। फारसी की मसनवी नामक रचनाग्रो को यहा की प्रवन्धात्मक रचनाग्रो से ग्रधिक भिन्न नहीं ठहराया जा सकता। हिन्दी प्रेमाख्यानो के ग्रारम्भ में किंव ईश्वर की बदना करते हैं, रसूल की तारीफ करते हैं, गुरु का उल्लेख करते हैं और शाहेवक्त का गुएगगान करते हैं। ये भारतीय प्रवन्धकाच्यो के उन मगलाचरएगे का स्मरए दिलाती है जिनका निर्माण कदाचित् केवल विध्न-निवारण ग्रथवा कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से ग्रारम्भ में ही दिया जाता था।

कदमीरी सूफी-कवियों में से ग्रविकाश ने ग्रपने गुरु का उल्लेख नहीं किया है। शाहेवक्त की प्रशसा भी किसी ने नहीं की है। वे मसनवी जैली पर लिखे गये हैं श्रीर उनके बीच-बीच में गजलों का भी प्रयोग हुना है।

हिन्दी ग्रौर कश्मीरी दोनो ही प्रकार के सूफी-काव्य एक ग्रोर जहा मसनवी गैली को प्रमुखता देते है, वहा दूसरी ग्रोर वे वस्तु-योजना मे भारतीय प्रवन्ध-काव्यो की वर्णन-शैली का भी स्पर्श करते हैं। वस्तु-विभाजन वे घटनाग्रो के प्राधार पर करते हैं ग्रौर उन्हे घटना से सम्बन्धित नाम देकर उससे गींषंक बना लेते हैं। सामान्यतः ये शीपंक लम्बे ग्रौर वर्णन-सार की भाति होते हैं। 'चदायन' ग्रौर कश्मीरी सूफी-काव्य 'गुलरेज', 'गुलनूर-गुलरेज' तथा 'हियमाल' ग्रादि मे इसी प्रकार के शीषंक लगाए गए है जबिक 'पद्मावत' मे छोटे शीषंक दिये गये हैं। कुछ सूफी-काव्य ऐसे भी है जिनकी कथावस्तु का विभाजन ही नही किया गया है ग्रौर ग्रारम्भ से ग्रत तक कथा निरन्तर चलती रहती है। पीर मही-उद्-दीन 'मिसकीन' का 'लैला-मजनू' काव्य इसी प्रकार का है।

इससे स्पष्ट है कि कश्मीरी सूफी-काव्यों में कथा-विभाजन कवियों की रुचि पर निर्मर रहा है जबकि हिन्दी में 'मधुमालती' को छोड़कर प्रायः

१. द्रप्टव्य—साहित्य दर्पण्, विश्वनाथ, सपादक, शालग्राम शास्त्री, प्रकाशक मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली (सन् १९४६ ई०), पृ० २२५।

२. हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य, पृ० ५२।

३. हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान, पृ० १०६।

४. मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० २५७।

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, पृ० ११०-१११।

६. द्रष्टव्य---मधुमालती, सपादक, डा० माताप्रसाद गुप्त ।

सभी सूफी-काव्यों की कथावस्तु भिन्त-भिन्न शीर्षकों के अतर्गत विभाजित है।

हिन्दी के सूफा-किवयों पर वस्तु-सगठन की दृष्टि से अपभ्र श के चिरत-काव्यों का भी प्रभाव पढ़ा है और इन विभाजित घटनाओं को भी 'कड़वकों' में बाटा जा सकता है। किसी एक घटना-प्रसग में कितने कड़वकों का समावेश किया जाये, यह भी वर्ण्य-विषय को देखते हुए किवयों ने अपनी हिच के अनुसार ही किया है। आरम्भ के हिन्दी-सूफी-काव्य विशेषत चन्दायन तथा पद्मावत आदि को (कड़वकों) में ही विभाजित माना जाता है, परन्तु कश्मीरी सूफी-काव्य अपभ्र श से प्रभावित नहीं है, फिर भी चता आदि देने की प्रक्रिया हिन्दी-सूफी-काव्यों की भाति उन में भी दिखाई पड़ती है।

## वस्तु का विकास

इन प्रवन्धों की कथावस्तु को प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम ग्रादि पाच भागों में विभक्त किया जा सकता है। कथानक की भूमिका के प्रारम्भ में निस्सन्तान राजा की पुत्रोत्पत्ति, उसके लालन-पालन तथा युवा-वस्था तक पहुचने का वर्णन होता है।

इस भूमिका के उपरान्त स्वप्न-दर्शन, गुरा-श्रवरा, चित्र-दर्शन तथा साक्षात्-दर्शन के द्वारा नायिका के रूप-सौदर्य पर ग्रासक्त होना कथानक प्रारम्भ कहलाता है। तराइचात् नायक की ग्रोर से नायिका को पाने का प्रयत्न ग्रारम्भ हो जाता है और यही से प्रयत्नावस्था ग्रारम्भ होती है। नायक की मार्ग की कठिनाइयो, राक्षसो या देवो से युद्ध तथा प्रासिंगक कथाग्रो के समावेश से कथा का विस्तार होता है। नायक के द्वारा नायिका के नगर मे पहुचने पर प्राप्त्याशा स्थान पाती है किन्तु ग्राकस्मिक दुर्घंटना, राज्याशा तथा कोप ग्रादि से नायक-नायिका का विछोह हो जाता है। दोनो प्रेमी एक-दूसरे से दूर जा पड़ते है तथा उनका मिलन दुर्जंभ हो जाता है। ऐसे ही स्थलो पर नायक को बाह्य सहायता प्राप्त होती है और नियताप्ति की ग्रवस्था ग्रा जाती है।

हिन्दी-काव्यों मे आक्वर्य-तत्वों के सहारे कथानक उद्देश्य की धोर मुडता है और नायक-नायिका मिलन में ही फलागम की पूर्ति होती है किन्तु कश्मीरी-सूफी प्रवन्धों में साधारणत कथानक का अन्त वियोग में ही होता है और स्वर्ग में ही नायक-नायिका के मिलने की भावना को फलागम के रूप में अपनाया जाता है।

# प्रासंगिक कथास्रों का समावेश

इन प्रवन्ध-काट्यों में अधिकारिक कथा के साथ-साथ प्रासगिक कथाओं की

१. द्रष्टव्य--वदायन की भूमिका, डा॰ परमेश्वरी लाल, पृ० २२-२४।

सयोजना हुई है। नायक की भानि नायक के मित्र की भी प्रेम-क्हानी चलती गहती है। नायक की फल प्राप्ति के अनन्तर उसके मित्र का मिलन भी उसकी प्रेमिका से हो जाता है। 'मृगावती' में राजकुमार एवं क्कमिन की कथा, 'मंबु-मालती' में प्रेमा एवं तारांचन्द की कथा तथा 'चित्रावली' में सुजान-कौलावती की कथा प्रासंगिक कथा के रूप में आई है। कश्मीरी प्रवन्ध-काव्य 'मृमताज बेनजीर' में मुमताज के मित्र वजीर पुत्र दमसाज की कथा भी इसी प्रकार 'की प्रासंगिक कथा है। 'गुलरेज' में मासूम शाह तथा नाजमस्त की कथा को सह-कारी कथावस्तु कहा जा सकता है। 'रैगा व जेवा' में कई अतर्कथाओं का समावेश किया गया है। घटनाओं का सगुम्फन निपुणता से हुआ है। मिलन के अनन्तर भी इनका कथानक आगे वढता है जिस में किव को सयोग वर्णन करने का अवसर मिलता है।

इन तीन प्रवन्ध-काव्यों के अतिरिक्त अधिकाश कश्मीरी प्रवन्धों में प्रासिंग कथा का समावेश नहीं किया गया है। वहा मुख्य या आधिकारिक कथा ही तीन्न गित से चलनी है और फलागम की ओर उन्मुख होती है। प्रासिंग कथाओं की अपेक्षा उन में ऐसे सहायक पात्रों की योजना की गई है जो नायक के प्रयत्न को नियताप्ति तक पहुचाते हैं। इनकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे 'यद्मावत' में शिव-पार्वती या हनुमान द्वारा रत्नसेन को सहायता देने की स्थिति है।

## मूल कथा के साथ सम्बन्ध

श्रिवकाश करमीरी सूफी-काव्यों में प्रासिंगक कथाओं के ग्रभाव के कारण मूलकथा से उनके सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। हिन्दी-सूफी-काव्यों में प्रासिंगक कथाए श्रवश्य समाविष्ट है और उनमें से श्रिधकाश पताका सदृश हैं। सूफी-किवयों ने प्रासिंगक कथाओं में भी प्रेम की ही श्रिभव्यजना की है। फलस्वरूप उद्देश की दृष्टि से वे भी सूफी-सिद्धान्तों के अनुकूल ही सिद्ध होती हैं। प्रेम की व्यजना के इन दिविध रूपों से जहां एक ग्रोर कथा की मार्मिकता बढती है, वहां प्रेम तत्व के विस्तार का भी सकेत मिलता है। ऐसे पताका नायक मुख्य साधक का भाति ही स्वय भी प्रेम के साधक है भीर साधक की सहायता करते हुए स्वय भी सिद्ध प्राप्त करते है।

कश्मीरी के 'मुमताज वेनजीर', 'गुलरेज' तथा 'रैगा व जेवा' काव्यो, में प्रासंगिक कथाओं का समावेश है और इन प्रासगिक कथाओं के नायक और नायिका भी हिन्दी-सूफी काव्यों की माति एक और मुख्य साधक (नायक) की सहायता करते है और दूसरी ओर स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। हिन्दी प्रौर कश्मीरी दोनो ही प्रकार के सूफी-काव्यों का प्रयोजन प्रेम की ग्राभिव्याजना करना है। फलस्वरूप उनकी कथाओं में भी एक प्रकार का सगठन-सम्बन्धी साम्य मिलता है। प्रेम का उद्भव, साधक की विविध कठिनाइया, प्रेमिका से मिलन-सुख, वियोग तथा विरहानुभूति आदि को सभी सूफी-कवि प्रस्तुत करना चाहते है। इस लिये पात्र और घटना-प्रसगो के कतिपय अतरो के साथ इन सब की वस्तु-योजना समान ही दिखाई पहती है।

एक निश्चित प्रकार की वस्तु-योजना के कारण कथा मीधी गति से आगे बढ़ती है। जहा वर्णन विस्नार है, वहा वस्तु शैथिल्य दिखाई पड़ता है और जिन सूफी-काव्यों में वर्णन-विस्तार नहीं है, वहा कथा में गतिशीलता अधिक दिखाई पड़ती है। फारसी-कथा सीधी चलती है और उसकी घटनाओं के गुम्फन की प्रक्रिया सरल, सीधी तथा उत्तरोत्तर एक दिशा की ओर काव्य को आगे बढ़ाने वाली होती है। कथावस्तु के अग्रसर करने के साथ ही साथ वर्णन-विस्तार और चारित्रिक विशेपताओं का उदघाटन चलता रहता है। हिन्दी और कष्मीरी दोनों ही मूफी-काव्यों पर फारसी की कथा-पद्धति का प्रभाव पड़ा है अतः इनमें प्रवत्ववक्रता का सर्वथा ग्रभाव है।

प्रत्येक सूफी-किव ने ग्रथनी रचना का निर्माण प्रबन्धकाव्य के नियमानुसार करने की चेण्टा की है। परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए उन्होंने उन्हें कार्य-कारण के ग्रनुसार स्थान दिया है श्रीर पूर्ण प्रबन्ध की इप्टि से उन से काम लिया है। उन्हें न केवल ग्रथने कथानकों के स्वामाविक प्रवाह की गति देखनी पढ़ी, किन्तु इसके साथ-साथ उन्हें यह भी विचार करना पड़ा कि ग्रमुक घटना व घटनाये हमारे श्रतिम उद्देश्य ग्रथीत् कथारूपक के ग्रादर्श को किसी प्रकार विकृत या ग्रगहीन तो नहीं कर देती।

## वर्ण्य-विषय

कडमीरी-सूफी-काव्य लघु ग्राकार वाले भी है तथा बृहत् ग्राकार वाले भी हैं। दोनों में ही मसनवी शैली का उपयोग किया गया है ग्रीर वर्ण्य-विषय भी प्राय समान हैं। वर्ण्न-विस्तार के ग्राचार पर कड़भीरी सूफी-प्रवत्यकाव्यों के दो वर्ग वनाये जा सकते हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनायें ग्रायेगी जिन में वस्तु का वर्ण्न विम्तार से प्रस्तुत किया गया है। इन में 'मुमताज वेनजीर,' 'गुलरेज' तथा 'रिशा व जेवा' की गराना की जा सकती है। द्वितीय वर्ग में उन सूफी-प्रवत्य-काव्यों की गराना की जा सकती है जिन में वर्श्न-विस्तार ग्रंपेक्षाकृत कम

१ नुफी-काव्य-नग्रह, पु० ६१।

ग्रीर किव का घ्यान कथावस्तु को ही गित्शील बनाने पर ग्रिषिक रहा है। ग्रिषिकाश कश्मीरी सूफी-रचनाये इसी वर्ग के ग्रन्तगंत ग्राती है।

हिन्दी-सूफी-काव्यो की ग्रपेक्षा इन मे प्रेम की श्रिमव्यजना श्रिषक स्नष्ट है ग्रीर उस मे गूढता या रहस्यमयता उत्पन्न करने का प्रयास नहीं दिखाई पढता। इन मे कथानक भी श्रिषक गतिशील है। मसनवी शैली मे लिखे होने के कारण कथावस्तु के ग्रारम्भ करने से पूर्व इन मे ईश्वर, गुरु, तत्कालीन बादशाह, किं तथा किंव के मित्र ग्रादि का उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कश्मीरी सूफी-

वर्णन के इस कम मे अविक सतकं नहीं हैं और वे गुरु, तत्कालीन वादशाह तथा अपने मित्रो आदि के परिचय देने मे भी अधिक रूचि प्रदर्शित नहीं करते। यहीं कारण है कि तत्कालीन वादशाह की चर्चा तो किसी ने भी नहीं की है। गुरु का उल्लेख भी कुछ ही सूफी-किवयों ने किया है। इन आरिम्भिक वर्णनों का सम्बन्ध मूल कथावस्तु के साथ नहीं है। ये वर्णन केवल परम्परा-निर्वाह के बोधक-मात्र हैं।

मुख्य कथा के वर्णन-प्रसगो मे नायक-नायिका के माता-िपता का परिचय, उनका सन्तानाभाव, संताप-प्राप्ति के उपचार, सन्तानोत्नित्ति, ज्योतिषियो की भविष्य-वाणी, नायक की युवावस्था, नायिका के गुरा-श्रवरा, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन अथवा प्रत्यक्ष-दर्शन से प्रेम का प्रादुर्भाव, मिलन के लिए आतुरता, पूर्व-रागजन्य विरह, नायक के मित्रो की सहायता, नायिका का परिचय, नायिका का नख-शिख-वर्णन, नायक के प्रति उसकी उत्सुकता, प्रेमी से भिन्न पुरुष से नायिका का विवाह, नायक के प्रति प्रेमनिष्ठता, नायक की साधना और कठि-नाइया, मिलन और विरह तथा नायक-नायिका का एक-साथ निधन आदि-उल्लेखनीय है।

हिन्दी के सूफी-कथानको में नायक-नायिका मिलन के अनन्तर उनके सुख-मय जीवन का चित्रएा या सयोग वर्णन भी किया गया है किन्तु कहमीरी सूफी-काव्य मिलन के उपरान्त के जीवन के चित्रएा में अधिक रुचि नहीं दिखाते। वस्तुतः ऐसे सूफी-काव्य मिलन के उपरान्त ही समाप्त हो जाने के कारण सुखान्त कहे जा सकते हैं। 'गुलरेज', 'रैंगा व जेबा', 'बहराम व गुल अन्दाम', 'गुलनूर-गुलरेज' तथा 'मुमताज बेनजीर' सुखान्त-सूफी-प्रबन्धों के उदाहरण हैं। अन्य कहमीरी सूफी-काव्य दुखान्त है और वे नायक-नायिका के निधन के उपरान्त ही समाप्त होते हैं।

कश्मीरी तथा हिन्दी के 'यूसुफ जुलेखा' और हिन्दी के 'ज्ञानदीप' को छोडकर शेष सभी सूफी-प्रबन्धों में नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न नायक की और से ही होता है। नायक के इन प्रयत्नों में विदेश-यात्रा, पर्वतों तथा समुद्रों की यात्रा एवं तूफानो आदि के सकटो से जूकने आदि का भी वर्णन हुआ है। कश्मीरी सूफी-कथाओं का सम्बन्ध अधिकतर मिस्न, बसरा, बलख, रोम, यमन तथा चीन आदि दूरस्थ स्थानों के साथ दिखाया गया है। अत नायक के लिए इन स्थानों की यात्रा अनेकानेक कष्टों का भोगना भी दिखाया गया है और परिणामस्वरूप इन कठिनाइयों के वर्णन में विस्तार की भी कभी नहीं है।

ग्रल्प विस्तार वाले कश्मीरी सूफी प्रवन्य काव्यों में भी वर्ण्यं-विषय प्राय. वे ही हैं जो दीघं विस्तार वाने प्रवन्य-काव्यों में हैं। वस्तुत. इनमें प्रासिंगक कथाग्रों का ग्रमाव-सा है। फारसी-साहित्य की लघुकथाए ऐसे प्रवन्धकाव्यों की ग्रादर्श हैं। वहा पर वहे-वहे प्रेमाख्यानों से लेकर छोटी-छोटी प्रेमाख्यायिकाए तथा ग्रल्प विस्तार वाले प्रेमात्मक प्रसग तक मसनवियों और गीति-काव्यों में पाये जाते हैं।

हिन्दी के सूफी-प्रेमास्यान प्राय: अधिक विस्तार वाले है। इनके भी वण्यं-विषय प्राय वे ही है जो ऊरर सकेतित किये गए है। इतना अवश्य है कि एक ओर तो उन मे वर्णन-विस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है, और दूसरी ओर उनमे प्रेम की गूढ़ाभिव्यजना भी उपलब्ध है। इन मे नैतिकता का स्वर भी मुखरित हुआ है और लौकिक-प्रेम की कीली पर घूमकर इन मे आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना भी प्रम्तुत की गई है।

वण्यं-विषय की दृष्टि से हिन्दी के कई सूफी काच्यों में हिन्दू-जीवन ग्रीर उसके लोकाचार का वडा व्यापक ग्रीर विस्तृत वर्णंन किया गया है। स्वय 'पद्मावत' इसका साक्षी है। इसके ग्रितिरिक्त नायक की मृत्यु पर नायिका का सती होना भी प्रदिश्ति किया गया है। करमीरी-सूफी-काच्यों से नायक ग्रीर नायिका प्रायः मुसलमान हैं ग्रीर इसलिए उनके वैवाहिक या सामाजिक ग्राचार सर्वथा भिन्न रूप में प्रस्तुत किये गये है। 'हिंग्यमाल' की छोड़कर वहा नायक ग्रीर नायिका की मृत्युके उपरान्त सती होने की किया भी नही दिखाई गई है ग्रिपतु कुछ में तो नायक के मृत्यु-स्थल पर मज़ार का निर्माण भी करवाया गया है। 'शीरी खुसरो' ग्रीर 'लैला-मजनूँ' तथा 'यूसुफ जुलेखा' ग्रादि में इस तथ्य को देखा जा सकता है।

हिन्दी के सूफी-काव्यों में अविवाहिता कुमारियों की स्वच्छद क्रीडा, पूर्व पत्नी की विरहावस्था तथा पूर्व पत्नी द्वारा प्रेषित वियोग-सदेश और नायक द्वारा प्रतिनायक के पराजय ग्रादि का भी वर्णन हुग्रा है जबिक कब्मीर के सूफी प्रेमान्यानों में न विवाह में पूर्व नायिका की श्रत्यिक स्वच्छदता का वर्णन है,

१. भारतीय प्रेमास्थान की परम्परा, पृ० १५३।

न पूर्व पत्नी की विरहावस्था का वैसा मार्मिक वर्णन है, जैसा जायसी ने नाग-मती का किया है।

हिन्दी के सूफी प्रवन्धकाव्यों में अन्तर्जातीय विवाह का वर्णन कही भी नहीं हुआ है। नायक तथा नायिका दोनों ही सजातीय है, अर्थात् या तो वे दोनों हिन्दू है अथवा वे दोनों मुमलमान है। कश्मीरी-काव्य 'जेबा निगार' इस परम्परा से सर्वथा भिन्न रूप प्रस्तुत करता है।' 'जेवा-निगार' में ईश्वर का वरदान प्राप्त कर जब जेबा के उत्पन्न होने पर ज्योतिप-विशारद ब्राह्मण कन्या के लक्षण देखते हुए उसके भविष्य के विषय में किसी विवर्मी मुसलमान युवक के साथ विवाह होने की बात का परिचय पाता है, उस समय पिता को अपकीर्ति का अभास होकर चिन्ता सताने लगती है।' हिन्दी काव्यों में पुत्र के जन्म पर लक्षण के लिए ज्योतिषी के बुलाए जाने की बात भो कही गई है। माता-पिता के सम्मान या लज्जावश कन्या मर्यादा के पालन-हेतु स्वेच्छा के प्रतिकूल कार्य होने पर जीवन-त्याग तक की कल्पना करती है:

हौ सौ मारी पिता घर, बोलत वचन लजाऊ। तब मै बचो कलक ते, प्राशा कांप मर जाऊ।

बहु-विवाह की प्रथा के कारण कई सूफी-काव्यों में सौतिया-डाह अथवा सपित्यों में पारस्परिक वैमनस्य का भी वर्ण्न हुआ है। हिन्दी का 'चन्दायन की और 'पद्मावत' तथा करमीरी का 'हियमाल' काव्य इस वर्ण्न की उपलब्धि कराते हैं। इस वर्ण्न के होते हुए भी पातिव्रत्य, शील तथा सतीत्व के महत्व की चर्चा भी इन सूफी-प्रबन्धों में हुई है।

काव्य शास्त्रोक्त महाकाव्य के वर्ण्य-विषयों का समावेश तो प्रायः इन सूफी काव्यों में है ही, उनका अधिक व्यान सामाजिक तथा लौकिक आचारों की खोर भी रहा है। यही कारण है कि ज्योतियी, भूत-प्रेत, योगी, तथा सिद्ध प्रादि के वर्णानों को भी यथास्थान समाविष्ट कर दिया गया है। यह वर्णन तत्कालीन

१ सपुन मोलूम तस ग्रज इल्म तजीम, ग्वडग्रन्य ग्रागाज यम्पसुन्द ग्रासि इस्लाम । गछित बालिंग गछिहग्रस दर इश्क ग्रजाम, जवानाह तस पत्रह दीवान्द्र ग्रासी—जेबा निगार, पृ० ५ ।

२ पिंडत देश-देश के वाये, पोथी काढ जनम दरशाये --- हस जवाहिर, पृ० ४२।

३. वही, पृ० ४३।

४ द्रव्टव्य-चदायन. डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, पृ० ३३२।

५ द्रष्टव्य-पद्मावत, डा॰ भाराप्रसाद गुप्त, पृ० ४१४-४१५।

६ द्रष्टव्य--हियमाल, वली ग्रल्लाह मतो, पृ० ५८।

लोक मान्यताग्रो के चित्रण मात्र है जो वर्ण्य-विषयो को जन-साधारण के समीप रखने के प्रयत्न से लगते हैं।

## पात्र भ्रौर चरित्र-चित्रग्।

करमीरी प्रवन्ध काव्यों मे अलौकिक, काल्पनिक तथा प्राकृतिक पात्रों का चित्र-वित्रण हुआ है। अलौकिक पात्रों जैसे खुदा, ईञ्चर तथा इन्द्र आदि का चित्रण वंरदान तथा प्रेम-पथ के पिथकों की सहायता के लिये हुआ है। गुलरेज में राजा तैफूर को खुदा के वरदान से ही पुत्रोत्पत्ति होती है। 'हारुन-रशीद' में राजा अपने पुत्र को कामना खुदा से करता है। 'जेवा निगार' में हुसन आवाद के ज्योतिष-विजारद ब्राह्मण को मदिर में जाकर ईश्वर की उपासना के अनन्तर ही पुत्र-प्राप्ति से मनोकामना सिद्ध होती है। महमूद गामी ने अपने काव्य 'यूमुफ-जुलेखा में अलौकिक पात्र की आकाश-वाणी द्वारा प्रेम-पथ की पिथका जुलेखा को ढाढस वधवाया है। 'मुमताज बेनजीर' में मुमताज की सहायता इन्द्र करता है। कभी-कभी आध्यात्मिकता एव अलौकिकता के प्रतीक किसी फकीर का वर्णन भी सन्तानाभाव की पूर्ति के लिये किया गया है। 'सोइनी मेयवाल' में दानवीर मौदागर अलीवेंग को पुत्र की उत्पत्ति फकीर के आशीवाद से ही होती है:

प्रख्यानी गव फकीराह ल्ववुन दर गार, वज्र प्ररो क्वरन तस निज्ञ हाल इजहार।

(वह पूछते-पूछने आगे वढा और अन्त मे गुफा मे बैठे एक फकीर के पास पहुचा। करुणापूर्ण जब्दों मे उसने उसे अपना सारा वृत्तान्त सुनाया।)

१ दुआ तग्रम्यमुन्द सपुन ग्रज हक ग्रजावत, क्वरुन तस खास फरजन्दाह ग्रनायत—गुलरेज, स॰ मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ॰ ५५।

२ म्बस्तह जन होरुन अज दीदअह दर दुआ, बारे खुदाया वस्त्र फरजन्दअह पारसा हारुन रजी, पृ० ३।

३ मे वोजुम दाद करतम खस्तह दिलगाद, चल्यम मे गम त वम वस्नुम मे श्रीलाद—जेवा-निगार, पृ० १।

४ तित विधित वित विश्रच श्रायस तस गैवी खबर, पाक थावत बातनावत नि। शह यारस गम म बर। पृ०३।

५ सपुन ग्रां विर तिमस प्यठ हुकुम इद्राज, चह वेशक वस्शमक वा शाह मुमताज-मुमताज वेनजीर, पृ० ६२।

६. नोहनी नेयवान, पीर मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पू० ३।

सूफी-कित मूर्ति-पूजा को व्यर्थ मानते थे। ब्रह्म को निराकार एव सर्वव्यापक मानना ही उन्हें अभीष्ट था, फिर भी उन्होंने अलौकिक पात्रों की कल्पना लौकिक पात्रों के रूप में की है। 'हियमाल' का नायक नागराय प्रेमिका के सौदर्य पर ही मुग्ब होकर उसकी प्राप्ति के लिये राजकुमार के रूप में परि-वर्तित होता है। निर्धन फकीर एव उसकी पत्नी को अपना परिचय देते हुए नागराय कह रहा है:

वो ग्रादम छुसनग्रह जात परी छम, मे दर हर सूरते जलवग्रहगरी छम। (मैं कोई मानव नही हूं। मैं तो परीजाद हु। मैं सदा उसी ग्रलौकिक प्रकाश में ग्रालिप्त रहने वाला हूं।)

काल्पनिक पात्रों के अन्तर्गत देवो, भूतो, परियो, डायनो तथा ऐयारों का वर्णन हुआ है। 'बहराम व गुल अन्दाम' में नायक बहराम को सैफूर नामक देव तथा उसके माइयों से मल्लयुद्ध करना पडता है। बहराम अत्यन्त वीर था।' देव अथवा भूत बहराम से हारने के अनन्तर क्षमा-याचना करते हैं और फिर वे बहराम के सहायक सिद्ध होते हैं। '' 'गुलरेज' में नाजमस्तं को बंदिनी बनाने वाला एक देव ही है, अजबमिलक उस देव को मारकर उसे वहा से मुक्ति दिला देता है। वह देव उसका तीर लगते ही पृथ्वी पर गिर पडता है और एक भूकम्प सा आ जाता है। 'यह नाजमस्त स्वयं परियों की ही राजरानी है। 'अजबमिलक तथा नौशलब के विवाह के अवसर पर परिया सामूहिक रूप से गाती है।' नागराय का समन-नगर देवो तथा जिन्नों का निवासस्थान है। 'गुलनूर-गुलरेज'

ख्रु काफिर बद्युगून दर बुत परस्ती, गोमुत गुमराह अज खामी व मस्ती।
 जेबा-निगार, पृ० ५।

२. हियमाल, वली भ्रल्लाह मतो, पृ० १५।

३. वर्ने क्याह श्रोस मर्द कार व जग्नरी, बवक्ते, जग च्योन शीरे शिकश्ररी।
——बहराम व गुल श्रन्दाम, पृ० ३।

४. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७-६।

५. कोहा ह्य तीरग्रह सग्रत्यन बर जमीन प्यव, जि लग्नरजह कोह व मग्रदानन बुन्युल गव—गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १३०।

६. बग्न छस परियन जिनन हम्रज पादशाहबाय, जुवस मन्दर छि दर वयत म्रलामा जाय—वही, पृ० १२५।

७. मारब्रह मित च्योन छुम मारम म्वतये, दिल गोम म्वतये मेलखना—वही, पृ० २२४।

द्रष्टव्य—हियमाल, वली श्रन्लाह मतो, पृ० १५।

में दिलाराम पर जादू करने वाली एक डायन नानवाइन है। ये परिया तथा भूत कभी-कभी म्वय कष्ट उठाकर सहायता भी प्रदान करते हैं। 'लैला-मजनू' में मजनू को दूध पिलाकर पालन-पोषण करने वाली शाहयरी ही है। ऐयारों का वर्णन 'जेबा निगार' में हुआ है, उसमें ऐयार ही निगार को कुछ सुधाकर पनी प्रेमिका जेवा से पृथक करके अपने पिता के पास ले आते हैं।

प्राकृतिक पात्रों में पशु-पक्षी एवं पुरुष-स्त्री दोनों पात्र प्रमुख है। पशु-पक्षी पात्रों का वर्णन हारुन-रशीद, यूसुफ जुलेखा (गामी वहाजी मही-उद्-दीन मिसकीन) गुलरेज, गुलनूर-गुलरेज तथा लंला मजनू (कबीर लोन, गामी व पीर मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत) भादि प्रवन्धकाव्यों में हुआ है। हारुन रशीद में एक पक्षी नायक अजीज की हथेली पर बैठकर सब दर्शकों को चिकत करता है। गामी के 'यूसुफ-जुलेखा' में याकूब अपने पुत्र यूसुफ का हाल पक्षियों से इस भकार पूछता है.

पीर याकूव छुसै प्रारान, श्यख प्रछान जानावरान,

म्योन यूसुफ डयूठवोन नासग्र, हिरनय चरमग्र स्याह छुस तग्र। (पिक्षयों से कुगल-समाचार पूछने वाला याकूब प्रतीक्षा कर रहा है। वह उनसे पूछ रहा है कि क्या उन्होंने हिरणों के समान काले नेत्रों वाले उसके पुत्र यूसुफ को कही देखा तो नहीं।)

इसी भाति हाजी मही-उद्-दोन 'मिसकीन' के 'यूसुफ जुलेखा' मे विक्षिप्ता नायिका जुलेखा अपने प्रियतम यूसुफ के विषय मे उसका हाल पक्षियो से पूछती है

> प्रखहान जानावरन त्विह यार म्योनुय, वुद्धव मा सम्र मुस गमस्त्रार म्योनुय। ध

१. परान मग्रन्थग्रर नजर कग्ररनस जि दूकान, सपुन वजगालह शाहजादस वयक ग्रान रिटत थोवुन सु वजगालह बजजीर, ग्रनिस तिम दुग्रनि यिछ सक्ती वतकदीर—गुलनूर-गुलरेज, पृ० ४२।

२ शाह परी द्वद दिनि श्रायि हाय। --लैंला-मजनूं, कवीर लोन, पृ० ११।

निगारस ह्यथ वशहर गैज गम्रय तिम, दुहुक म्राराम रातुक ख्वाव त्रोबुक, निगार नाजनीन त्वोत वातनोवुक, कतरुक मम्रलिस निशिह हम्रजिर वदरवार—जेवा-निगार. पृ० ६५।

४ यी दपन शहजादनग्रय कन्नोर दस्त ज्यूठ। जानवाराह ग्राव तस वर दस्त ब्यूठ। पृ० ७।

५. यूमुफ जुलेखा, गामी, पृ० ६।

६. यमुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २२।

(वह पक्षियों से पूछने लगी कि क्या तुमने पीडित करने वाले मेरे प्रेमी को कही देखा तो नहीं।)

'गुलरेज' मे नायिका ही माता के जाप से पक्षी बनकर अपने प्रियतम की तलाश में इघर-उघर मटकती रहती है। 'गुलनूर-गुलरेज' में घोडे पर बैठने वाली नायिका गुलनूर जब समन नगर से वापस नहीं लौटती, उस समय नायक दिलाराम अनजान मार्ग के कारण पुर्नामलन की शका से प्रकम्पित हो उठता है किन्तु तत्काल दो पिक्षयों का वार्तालाप उसे प्रेमिका से मिल पाने के लिये सहायक सिद्ध होता है। कबीर लोन के 'लैला मजनू' में तोता ही मजनू का पत्र उसकी प्रेमिका लैला तक पहुचा देता है। गामी के 'लैला-मजनू' में कट का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के 'लैला-मजनू' में पवन तथा कौए' को दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पुरुष-पात्रों में मजनू (कबीर लोन द्वारा विशान मजनू को छोडकर), फरहाद, यूसुफ, मेयवाल तथा मैयार जैसे साधारण पात्रों के झितिरिक्त शेष सभी नायक राजकुमार है। ये सभी नायक झत्यन्त सुन्दर तथा आदर्शवादी युवक है। उनमें दृढता तथा एकनिष्ठता के दर्शन होते है। 'हियमाल' के नागराय को छोड़ कर शेष सभी नायक झिववाहित है। वे नायिका की प्राप्त के लिये अग्रसर हो जाते है। अपनी नायिका की प्राप्ति के लिये वे फकीर, योगी अथवा सन्यासी बनकर 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) की इच्छा रखते है। मजनू, फरहाद एवं सूर्य

१ वनागम्रह जानवर जोराह वसित म्रायि, बशाखे मान शजर यक्तजा कमर ग्रख जाय, द्वपुन मादन नरस ऐ दिलबरे मन, कथा वन नेरिह राथाह साइता जन—गुलनूर-गुलरेज, पृ० ३५।

२. तोतो गच्छतो दोस्तस लाग दोस्तदग्ररिये। पृ० २१।

शबग्रह ग्रिक लग्नल कटस खग्नसित द्रायि, वारग्रह तस मार मिज ज्वलह ग्रायि । पृ० १२ । कि ऐ बादि सबाला सपुन तेज, मे छुयना दिल द्वदमुतन ग्रामतावग्रह । पृ० १४ ।

५. नितमो कावग्रह यारस म्यानि ग्रावश्रह, यितमो सालग्रह इमशब हाल बावश्रह। पृ १४।

६. जामश्रह त्रश्रवित तश्र पानस जन्दग्रह वश्रलुन, तसव्वुर यारग्रह सग्रन्दी सूर म्वलुन । लैला-मजनू, गामी, पृ० ४।

७. वदुन शीरीनि मति फरहादग्रह म्याने, कवग्रह दिचमय ग्रजयत जगलन मज—शीरी खुसरो, पृ० १०।

हप निगार, 'पकीर रूप मे चित्रित किए गए है। 'हास्त-रकीद' का ग्रजीज, 'गुलरेज' का अजव-मिलक और 'चन्द्रवदन' का मैयार आदि योगी के रूप में हगारे नम्मुख आते है। नागराय, वहराम, मेयवाल नथा वामीक जैमे नायकों को मन्यासी दिखाया गया है जो सभी सासारिक प्रलोभनों को छोड़कर इच्छा-पूर्ति के लिये कठिनाइयों को पार करते चले जाते है। लगभग सभी नायक प्रथम-दर्गन करते ही मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। फरहाद, नगराय, निगार मेयवाल तथा मैयार आदि सभी नायकों की ऐसी ही दक्ता होती है। दर्गनीय पृथ्व दुड से गुल अन्दाम के गुगों का श्रवण करते ही नायक वहराम पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पडता है। 'इन नायकों में प्रेम-रोग इतना वढ जाता है कि वैद्य आदि का उपचार भी उसे ठीक नहीं कर पाता। 'जेवा-निगार' में नायक निगार प्रेम-रोग का गिकार वन जाता है और उसके असाध्य रोग को वैद्य भी दूर नहीं कर मकते.

मर्जं तग्रम्यमुन्द बुद्धुक मुहलक न हग्रयिल, तम्युक तग्रखीग जोनुक सस्त मुश्किल। ( उन्होने उमका प्रेम-रोग ग्रसाध्य जान पाया। उसका उपचार उन्हे ग्रत्यन्त कठिन प्रतीत हुग्रा।)

२. अव्यन अज आव चन्मग्रह स्वद अनुन जोइ, पथर प्यव डेशिवुन्वुय वेखवर गव—शीरी-खुसरी, पृ० १।

३. वसित प्यव जमीन श्रज दस्ते सैयाद । हियमाल, वली श्रल्लाह मत पु० १८।

४. यिकत तम गहजादस वग्रच टर गोज, च्वलुस सन्न व करार ग्रज दिल डवलुस होदा—जेवा निगार, पृ० १४।

सपुन मुझ्ताक तम कुन त्वोग बुछने, वयक दीदन सपुन वेहोग सरमस्त, मोहनी मेयवाल, पृ० ७ ।

वरत्वाक प्यव बस्तग्रह चवेग, ग्रज जस्मे जानानग्रह दिलरेग। चद्रवदन, पृ० ४।

७ ति वूजित शहजाटम्रह गव बेहोग, शरावन हुस्नको दितुनस दिलस जोश —बहराम व गुल अन्दाम, पृ० ४।

<sup>=</sup> जेवा-निगार, पृ० १७।

लगमग प्रत्येक नायक के पिता के गुणो पर प्रकाश हाला गया है। इन प्रबन्ध-काव्यों में 'शीरी-खुसरों' के खुमरो, 'यूसफ-जुलेखां' के अजीज 'वामीक-अजरा' के बहुमन तथा 'रैणा जेवा के नाविक के अतिरिक्त और अन्य किसी काव्य में प्रतिनायक की कल्पना नहीं की गई है। अन्ये पुरुप-पात्रों में या तो नायक के मित्रों का वर्णन हुआ है अथवा उपनायक या बादर्श पुरुषों का चरित्र चित्रित किया गया है।

स्त्री पात्रो मे नायिका, उपनायिका ग्रथवा भ्रन्य स्त्री-पात्रो का चरित्र चित्रित किया गया है। कश्मीरी प्रबन्ध-काव्यो की अधिकतर नायिकाए सभ्रान्त राजकुल की युवा स्त्रिया है। शीरी, जुलेखा, गुल अन्दाम, अजरा, चन्द्रवदन, बेनजीर गुलनूर तथा जेवा भादि राजकुल की युवा राज्य-कन्याए है। भ्रविकतर नायिकाए अविवाहिता है और केवल लेला, शीरी, जुलेखा तथा अजरा को ही इनमे विवाहिता रूप मे चित्रित किया गया है। सभी नायिकाए अपने सतीत्व की रक्षा करने मे सफल होती है। वे रूप-सौदर्य की मूर्ति है और नायक उन पर प्रथम-दर्शन मे ही मुग्घ होता है। वे ग्रपने प्रग्रय मे दृढ है। 'गुलनूर-गुलरेज' मे नायिका गुलनूर पुरुष वेश धारण करके अपने प्रेमी दिलाराम को नानवाइन डायन से मुक्ति दिलाती है। ये प्रघान नायिकाए परमात्मा का प्रतीक अकित की गई है और उनके नख-शिख वर्गान मे तथा कथा के घटना-चक्र मे उनके परमात्म-तत्व का सकेत निरन्तर होता रहा है। लैला मे उसी 'नूर अली नूर' का रूप समाया हुम्रा है। प्रायः सभी नायिकाम्रो का नख-शिख वर्णंन उसी ईश्वर का स्नाभास-मात्र है। कुछ नायिकाए प्रपने सावक नायक की परीक्षा भी लेती है। 'मुमताज बेनजीर' मे नायिका अपने प्रेमी नायक की परीक्षा उसी रूप में लेती है, जिस रूप में शीरी ने फरहाद की परीक्षा ली थी। सकेतित तथा व्यवहृत अर्थ मे नायिका ब्रह्म तथा नायक आराधक दिखाया गया है। 'हियमाल' की नागिनो के श्रतिरिक्त प्राय. किसी काव्य मे प्रतिनायिका की कल्पना नहीं हुई है। 'बहराम व गुल अन्दाम' में बहराम रूह अफजा को देव के हाथों से बचा

१. वलग्रन मरदानग्रह रस्ताह रोज मस्तूर, दितुन मर्दानग्रह पश्चठयन ताज बरसर---प्०४४।

२. ड्यकग्रह तस सुबहा स्वतन श्रोस रोशन, तसन्दी हस्नग्रह गव ससार तोशन
—- लैला-मजन्, गामी, पृ० न।

३. द्रव्टव्य - मुमताज बेनजीर, पृ० २६-२५।

४. गुनाह बख्बुप करियोमय इम्तिहानाह, शीरी खुसरो, गामी, पृ० १० ।

प्र. द्रव्टव्य—हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० ५४-६०। तथा द्रव्टव्य—हियमाल, सैफ-उद्-दीन, प० ५६-६१।

लेता है। 'गुलरेज' ये नाजमन्त तथा उसकी वहिन सन्तनाज उपनायिकाग्रो के रूप में ग्राई है। ग्रन्य स्त्री पात्रों में लैला' तथा नौजलव की माता ग्रादि का भी वर्णन हुग्रा है।

हिन्दी के प्रवन्धकाव्यों में भी ग्रलीकिक, काल्पनिक तथा प्राकृतिक पात्रों का चित्र-चित्रएा हुग्रा है। ये ग्रलीकिक पात्र पद्मावती के शिव एवं पार्वती, चित्रावली के शिव एवं पार्वती, इद्रावती के शिव एवं पार्वती तथा हस जवाहिर के ख्वाजा खिच्च के ख्प में ग्राये हैं। ये सतान का वरदान देने, ग्रन्य पात्रों की परीक्षा लेने तथा प्रेम-पथ के पथिकों की सहायता करने में सहयोग देते हैं। 'हम जवाहिर' का हस, 'इद्रावती' तथा 'चित्रावती' का सुजान ग्रलीकिक पात्रों के वरदान से ही उत्पन्त होते हैं। 'पद्मावत' में भवानी एक सुन्दर ग्रप्सरा का रूप धारण कर रत्नसन की परीक्षा लेने के लिये उपस्थित होती है। वह कहती है:

मुनहु कुवर मोसों एक वाता । जस रग मोर न औरहि राता । भ्रो विधि रूप दीन्ह है तोका । उठा सो सबद जाइ सिव लोका । तब हो तो कह इन्द्र पठाई । गैं पदुमिनि तै भ्राछिर पाई । श्रव तजु जरन मरन तप जोगू । मो सो मानु जनम भरि भोगू ।

किन्तु रत्नसेन ग्रपने प्रेम-पथ पर चलकर दृढता का परिचय देते हुए कहता है:

भलेहि रग तोहि आछिर राता। मोहि दोसरे सौ भाव न वाता। ये अलीकिक पात्र नायक को प्रेम-पंथ की द्वता के लिये सहायता ही देते हैं। 'पद्मावत' में जब रत्नसेन सिंहलगढ़ के पास किकर्तव्यविमूद होकर अपना अन्त करने के लिये तैयार होता है, तभी शिव आकर उसे सिद्धि-गुटिका देते हुए मिहलगढ़ में प्रवेश करने का गार्ग बता देता है। यूली देने के समय भी शिव

१. (क) द्रष्टव्य--लैला-मजनू, गामी, पृ० ३।

<sup>(</sup>ख) द्रव्टव्य-लैला-मजनू, पीर गुलाम, मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १०।

२ द्रप्टव्य-गुलरेज, मपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १६९-१७४ तथा १६७-२०३।

३. जायमी ग्रन्यावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ २६१।

४. वही, पू॰ २६ १।

४ निद्धि गोटिका राजें पावा । श्री मैं मिद्धि गनेस मनावा । जब संकर मिथि दीन्ह गोटेका । परी हूल जोगिन्ह गढ छेका । वही, पृ० २६६ ।

रत्नसेन को बचाता है। ये पारलीकिक पात्र लौकिक चरित्रों के रूप में भी कही-कही ग्राए है। लक्ष्मी रत्नसेन को छलने का प्रयत्न करती हुई कहती है:

> हौ पदुमावित रानी रतनसेनि तू पीछ। श्रानि समुद मह छाडे ग्रब रे दबे मै जीछ।

काल्पनिक पात्रों में राक्षस एवं परियों का चरित्र चित्रित किया गया है। इन राक्षस पात्रों का चित्रण मृगावती, पद्मावती, मधुमालती तथा चित्रावली ग्रादि काव्यों में हुग्रा है। 'चित्रावली' में विशित राक्षस ग्रत्यन्त महृदय है जो सुजान को ग्ररक्षित न छोड़कर उसको ग्रपने साथ 'चित्रावली' के नगर ले जाता है। मृगावती, पद्मावती तथा मधुमालती के राक्षस-पात्र ग्रत्यन्त कठोर है। 'मृगावती' में योगी राजकुमार ही रुकमिन नामक सुन्दरी को राक्षस के चगुल से बचाता है। 'पद्मावत' का राक्षस ग्रति विशालकाय होने के कारण रत्नसेन को सिंहल से लौटते समय बड़े कष्ट देता है:

> राजै कहा रे राकस बीरे जानि बूक्ति बीरासि। सेतबघ जह देखिय आगें कस न तहा लै जासि।

'मधुमालती' का राक्षस-पात्र उपनायिका प्रेमा की उठाकर ले गया था। मनोहर उस राक्षस को मार कर प्रेमा को छुडा लाता है। परियो का चित्रस 'हस-जवाहिर' काव्य मे हुमा है जो हस-जवाहिर की उपयुक्त जोड़ी का वैध-विवाह कराने मे सफल होती है।

प्राकृतिक पात्रों में पशु-पक्षी ग्रादि पात्रों का इन काव्यों में चित्रण हुग्रा है। पद्मावत का सुग्रा, 'इन्द्रावती' का तोता, नागमती का पछी, 'चित्रावली' का अजगर एवं मत्त हाथी, 'मृगावती' में स्वय हरिणी के रूप में मृगावती तथा 'मधुमालती' में स्वय पछी रूप में मधुमालती ग्रादि पात्र इन्हों के ग्रन्तगंत ग्राते है। प्राकृतिक पात्रों के भीतर ही इसके पुरुष एवं नारी-पात्र भी ग्राते हैं। पुरुष-पात्रों में रत्नसेन तथा 'इन्द्रावती' के राजकुवर को छोड़कर शेष सभी नायक अविवाहित हैं। ये सभी नायक राजकुमार है। 'चित्रावली' के सुजान की प्रेम-प्रेयसी कौलावती भी थी। लोरक एक साधारण नायक है। ये सभी नायक कुमारी

श्रिगिन बुमाइ पानि सो, तू राजा मन बूमु ।
 तोरे वार खपर है लीन्हे, भिख्या देह न जूम ।—वही, पृ० २६७ ।

२. जायसी ग्रन्थावली, ढा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ २६८।

३. वही, पृ० ३८४।

४. जिमि तिखर जिर काटै तन घर खिस परै निदान । तिमि राकस पुहुमी परेड कया परिहरे परान । मधुमालती, पृ० १४६ ।

राजकुमारियों में ही प्रेम करते हैं। इनमें से केवल चदा तथा जुलेखा ही विद्या-हिता हैं। इन नायकों में दृढता के दर्शन होते हैं। 'चदायन', 'पद्मावत', 'हसजवाहिर' तथा 'यूसुफ जुलेखा' में प्रतिनायकों की भी कल्पना की गई है। नाधिकाए प्रत्यन्त सुन्दरी है। चदायन', पद्मावत', वित्रावली, हसजवाहिर तथा इद्रावती में एक ही प्रतिनायिका है। अन्य स्त्री-पात्रों में नायिक की मा तथा दूनी श्रादि पात्र भी था जाते हैं।

सूफी-काव्यों के सभी नायक प्रेम-साधक हैं ग्रीर इसी के लिये वे ग्रनेक प्रकार के कव्ट सहते है। यद्यपि कई काव्यो मे प्रतिनायक की उपस्थिति विद्यमान है, किन्तु उनकी पराजय के बाद नायक तथा नायिका का चिर-मिलन प्रदर्शित कर लिया गया है। यह चिर-मिलन दो रूपों में दिखाई पडता है। नायक भीर नायिका के मिलन के उपरान्त काव्य को सुस्रान्त बनाकर उसे समाप्त कर लिया गया है प्रयवा कुछ काव्यों में नायक और नायिका दोनों ही शरीर-त्याग करते है तथा चिर-मिलन की स्थिति का अनुभव करते है। कश्मीरी का सूफी-काव्य शीरी खुनरो ऐसा काव्य है जिसमे नायिका तो एक है किन्तु नायक दो है, फरहाद तथा खुसरो । इसी भाति 'युसुफ जुलेखा' मे भी एक नायिका तथा दो नायक है, भ्रजीज बजीर तथा युसुफ। 'शीरी खुनरो' मे साधक की सपूर्ण कठिनाइयो का चित्रगा तो फरहाद के माध्यम से हुआ है और शीरी तथा फरहाद का प्रेम हो उम धलौकिकता की ग्रिभव्यजना करता है जो सूफी-सिद्धान्तों के अनुकूल है। फरहाद की मत्यु के अनन्तर शीरी अपने पति खुसरो के साथ पुन. गृहम्य जीवन के सुख का धनुभव करती है, जबकि वह फरहाद की मृत्यू पर यह उद्गार भी प्रकट करती है कि वह कयामत तक उसके साथ वचन-बद्ध रहेगी। इसमें फरहाद ग्रीर खुसरो दोनो का ही चरित्र-चित्रण शीरी के प्रेमी के रूप में हुआ है किन्तु गीरी तथा फरहाद का प्रेम अलौकिक और गाव्वत प्रेम का साक्षी है जबकि खुसरो तथा जीरी का प्रेम सामाजिक मर्यादाश्रो के धनुकल लौकिक प्रेम है। संमवत कवि का उद्देश्य लौकिक तथा अलौकिक प्रेम की एक-साय भ्रभिव्यजना करना था। इसी स्थिति के परिग्णामस्वरूप खुसरी तथा फर-हाद के चरित्र-चित्रएा मे तो किसी प्रकार की त्रुटि नही आने पाई है, पन्नु शोरी का चरित्र पद्मावती की भाति न रहकर उससे कुछ भिन्न हो

१ मैना पूछिह कहा निसि कीन्ह। कौन नारि मोर के दीन्ह। चदायन, डा॰ परमेश्वरी लाल गुप्त, पृ॰ २१३।

२. नागमती कारन के रोई। का सोवै जी कत विछोई।—पद्मावत, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ३६४।

गया है। सासारिक प्रेम करने वालों के साथ क्या परमातम-तत्व स्वरूप नारी प्रतीक ब्रह्म का स्नेह भी वैसा ही होता है जैसा अलौकिक प्रेम के साधक के प्रति? इस अस्पष्टता के कारण ही शारी का दिव्य तथा अलौकिक रूप कुछ फीका पड गया है। इसी प्रकार की स्थित 'यूसुफ जुनेखा' में भी है परन्तु वहा यूसुफ की मृत्यु के साथ जुलेखा की मृत्यु भी प्रदिश्तत करके उनके परम रूप की सुरक्षा कर ली गई है।

## प्रकृति-चित्ररा का स्वरूप

कश्मीरी प्रबन्धकाव्यों में प्रकृति का चित्रण कई रूपों में हुआ है। मानवीय मावनाओं से असयुक्त शुद्ध प्रकृति-वर्णन कुण्ड, सरोवर अथवा होज, सागर, दिया, मरुस्थल, वन-उपवन तथा नगर आदि के रूप में हुआ है। कुण्ड अथवा सरोवर का वर्णन 'हियमाल' में हुआ है। होज का वर्णन मसनवी 'जेबा-निगार' में किव ने उस समय किया है जब नायिका जेवा उसमें स्नान करने के लिये उतरती है। यह होज अत्यत आकर्षक है। सागर का वर्णन मसनवी 'गुलरेज' में हुआ है जब अजब-मलिक उसमें तूफान के समय अपने मित्र रासख से बिखुडकर किसी तख्ते पर बैठकर बह जाता है। अधिकतर कश्मीरी सूफी-कियों ने सागर से अपरिचित होने के कारण विशालकाय दिया को ही सागर के रूप में स्वीकार करके उसका वर्णन किया है। इस प्रकार सागर के रूप में दिया का वर्णन 'रैणा व जेबा' 'मुमताज बेनजीर' तथा 'सोहनी-मेयवाल' आदि प्रबन्धकाच्यों में हुआ है। मरुस्थल का वर्णन 'मुमताज बेनजीर' में हुआ है जब नायक मुमताज को प्रेम-परीक्षा देते हुए महासुन्दर परी की

रे. (क) बहोजे वजू तदारुक रबनी भारुक—हियमाल, सैफ-उद्-दीन, पृ० १३। (ख) छि नागस भन्दा भ्रन्दी गोतह गोनह गुल, चमन बन्दी योस्मन हा ए

सुबल-हियमाल, वली भ्रत्लाह मती, पृ० ११।

२. वसहने बाग होजाह भ्रोस स्वशतर, शुबन यथ जन्तस, मज होजे कोसर, पृ० ३०।

२ न बूजुम यारसुन्द पैगाम नै नेब, पनग्रन्य यिम सश्चत्य ग्रसिम गश्चम तिम गन्नब, गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ११३।

४. ब दरिया दर सोज वरक गव खानग्रह, सु जेवा ह्यत वा श्राव वेकाननग्रह — पृ० १०।

५. छुम रोबम्मह युथुय बगाय वला, दरिया बुथ भ्राप्त तियुय दोबाला, पृ॰ ६३।

६. तलातुम सस्त छुम ग्रज मोजे दरिया। १० ४२।

तलाय में किठनाडयों को पार करना पडता है। वह पर्वतो तथा मरस्थलों में उसे दूढता फिरता रहता है। इन किवयों ने नज्द-वन का वर्ण्न किया है जहां मायक ग्रानी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए साधना-रत रहता है। महमूद गामी तथा कवीर लोग के 'लैंला मजनू' में नायक मजनू ग्रंपनी प्रेमिका लेंला की प्राप्ति के लिये नज्द-वन का ही ग्राप्त्रय ग्रह्णा करता है। 'सोहनी मेयवाल' में नायक मेयवाल कुम्हार के घर से निष्कासित किए जाने के ग्रनन्तर वन का ही मार्ग ग्रह्णा करता है। 'वामीक ग्रजरा' में भी निराश वामीक ग्रंपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिये वही साधना-रत रहता है। उपवन का वर्ण्न लगभग सभी काव्यों में हुआ है। 'गुलरेज' में 'वागग्रक तश्ररीफ' (उपवन की प्रशसा) शीर्षक प्रसग में किव का कथन है कि 'यदि पृथ्वी पर कहीं स्वगं है तो यहीं है, यही है, यही हैं 'हियमाल' में नायिका 'हियमाल' के उपवन की शोभा देखकर नागराय विमोहित होता है। 'इमी प्रकार सैफ-उद्-दीन द्वारा रचित हियमाल' में भी वनवीर के उद्यान का वर्ण्न किव ने मनोरम शब्दों में किया है। 'गुलनूर गुलरेज' में भी किव ने गुलफाम नगर के राजोद्यान का वर्ण्न ग्रंस्यन्त मनोहारी दंग में किया है। 'इस में इस रहम्य का भी उद्घाटन हुग्ना है कि नायिका

१ छहग्रडान गव कोह व सहरा जस्तग्रह जस्तग्रह — पृ० ३०।

२. (१) 'श्राव मजनू लारान नज्द रोटुन, दोस्तन श्रत्रशनावन पान स्वटुन।
---नैला मजनू, गामी, पृ० १।

<sup>(</sup>२) मंगान श्रास तस स्वदायस थाव तम कन, मे छुहनग्रह मोलूम हावहतम नज्द कुइ वन—सैना मजनू, कवीर लोन, पृ० २६।

पकान गव जगलस मज वोत रिवान, वजप्ररी हाल सके नाल दिवान, पृ० २२।

४. वनस मज् ग्रोस ग्रागक हमदम ग्राह, विगर्द ग्रिगिद तस हागल तग्र हिरन, पृ० २३।

४ श्रगर फिरदीम वर रूए जमी श्रस्त, हमी श्रस्त व हमी श्रस्त व हमी हम्त, गुलरेज, मपादक, मुहम्मद यूसूफ टेंग, पृ० १४८।

६. मु नागराय श्रलगम्रवम्रह श्रोतत ग्राव, त्वगुस दागाह वुछम्रनी वाग वर द्राव—हियमाल, वली भ्रत्लाह मतो, पृ० १६।

७. चमन मंज कम परी पीकर जरी पोश, यिमन मज नन चरी किम गूदवी पोश, पृ०६६।

प. चमन ग्रन्दर चमन गोण्डमुत चमन तत, गुन व बुलबुल तग्र सुवल हम समन तन, पृ० १३।

गुलनूर सात गढों के भीतर एक प्रियंत उद्यान में वास करती है। नगरों का वर्णन प्रायः प्रत्येक काव्य में मिलता है क्योंकि इन में विश्वत नायिकाए प्रायः राजकुमारियां होने के कारण सुन्दर नगरों में ही निवास करती है। लैंला मजनू में किव कवीर लोन ने ग्ररब का वर्णन ग्रत्यन्त महिमाशाली शब्दों में किया है। वै

अधिकतर काव्यों में प्रकृति का चित्रण उपमानों के रूप में नख-शिख के अतर्गत हुआ है। कही-कही वह दृष्टात रूप में विश्वत हुई है। कही-कही प्रकृति मानव के प्रति सहानुभूतिमय भी दिखाई गई है। नज्द वन में जाने वाले वियोगी मजनू तथा वामीक के चारों और हिरण तथा वारह सिगे ही रहते हैं। वे भी उनके दुःख के समभागी वनकर उनसे विलग नहीं होना चाहते।

इन प्रवन्धकाव्यों में पट्-ऋतु-वर्गंन अथवा बारहमासे का वर्गंन नहीं हुआ है। श्रृंगार-रस की प्रभिव्यक्ति के लिये अधिकतर कवियों ने वसन्त को ही अपनाया है। वसन्त (वहार) का वर्गंन कवियों ने नायक-नायिका के मिलन के समय किया है। उसके द्वारा साधक-साध्य के 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) की भांकी प्रस्तुत की गई है। 'गुलरेज़' में नोशलब व अजवमिलक के इस मिलन की प्रसन्तता में प्रकृति की प्रफुल्लिता का चित्रण देखिए:

फसले वहार ग्रामद खुगवू गुलन मुबारक, विसत ग्रा गया है। पुष्पो को यह सौरम मुवारक हो।)

'गुल्नूर-गुलरेज' मे किन ने इस बहार के 'बस्ल' का रूपात्मक वर्णन करते हुए कहा है:

> वस्लग्नकी पोश फवल्य फसलिकस नारस, × × × × नारग्रह मजग्र फवल्यमित क्याह छि गुलजार।

१. सतन किलन अन्दर बागाह गहस खूब, बुंछग्रनी यस चलन तस जन्तुक लूब, वही, पृ० १८।

सु अरव क्याह श्रोम मञहुर, तिम मज्ज श्रह शाशकन हुन्द द्राव जहूर, श्रमारत हाय रंगीन जाय श्रजली, जि, श्रा सेव व जि गम हर जरह खमली, पृ० ५

३. समित अअस्य हिरन हागल सग्रह तग्र हापत, तमिस श्रद्य अद्य विहित तित दर मुसीवत। लैला मजनू, गामी, पृ० १३।

४ वनस मंज प्रश्नस्य म्राशिक हमदम भ्राह, वगर दा गरदतस हागल तम्र हिरन। वामीक ग्रजरा, पृ० २३।

थ. वही, पृ० २१४। ६. वही, पृ० ४।

(ग्रितिशय प्रेमाग्नि के इस बहार में 'वस्ल' (ईंग्बर मिलन) के पुष्प खिल उठे। इस ग्रसीम प्रेमाग्नि के कारण प्रकृति की शीमा क्या ही ग्रहितीय रूप धारण कर गई है।)

'ज़ेवा निगार' में भी इसी प्रकार का मुखद-मिलन प्रस्तुत किया गया है।' वियोग के समय मुन्दर प्रकृति भी नायिका को दु खदायिनी प्रतीत होती है। वामीक की अनुरिस्थित में वाग की शोभा अजरा के लिये घटनमय वाता- वरण प्रस्तुत करती है।' ज़ेवा को अपने प्रिय के वियोग में रात्रि का अधकार प्रसारित मातम की भांति प्रतीत होता है।' इसी प्रकार मसनवी 'जेवा निगार, में नायिका जेवा को वियोग के कारण आवण-मास पौप-मास जैसा प्रतीत होता है।' उसकी देशा अमर विना शुक्क यवरजल फूल की भांति हुई है।' उसके विलाप से प्रकृति में भी एक कपकपी उत्पन्न होती है। पीर मही-उद्-दीन 'मिनकीन' ने अपने काव्य' 'फैला-मजनू' में लैला के विलाप के समय प्रकृति को पूर्ण सहानुभूतिमय दिखाया है।" मुमताज को भी प्रिया के वियोग में प्रकृति अपने ममान केसर-पुष्प की माति पीली दिखाई देती है।

हिन्दी प्रवन्धकाव्यों में शुद्ध प्रकृति-चित्रण समुद्र, सरोवर, वन-उपवन तथा नगर-वर्णन के रूप में हुआ है। यात्रा करते हुए नायक सागर के तूफान में फस जाते हैं। रत्नसेन की नौका पद्मावती के साथ घर आते समय क्षत-विक्षत हो जाती है और दोनो विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार 'मधुमालती'

१. निवातस ऐशिकस फसले बहार आयो, मुवारक अस्त मतलव बस्ले या आयो—पृ० ५२।

२ चे रोम्तुय वाग गोमुत कोह अन्दोह, गमुक शब ह्य बन्योमुत राहतुक दोह ।
—वामीक अजरा, पृ० ३० ।

जमानग्रह नीलगीन गव ग्रज गमे श्रो, सपुन श्रालम सियाह श्रज मातमे श्रो,
 —रैणा व जेवा, पृ० ११ ।

४ फराकन चम्रन्य कम्रोरनम श्रावनस पोह-जेवा निगार, पृ ७६।

५ बोम्बरो कर बुछत वाग्ग्रह, वले वीमार यवर जल-वही, पृ० ६८।

ध वदान वारव दिवान तिमें शोर क्याह तुल, ति वूजित गव कोहिस्तान नजनजुन—वही, पृ० ६६।

अ. नवा हर तरफ रफतार वावान, प्याम गुल व बुलवुल वातनावान। पृ २६।
 वनान गह जफरान पोगम कुनुय हाल, ड खरी म्यानि खरी हम्रज छि तमसाल—मुमताज वेनजीर, पृ० ३५।

बोहित टूक टूक सब भए। ग्रम न जाने दहुं कंह गए।
 भय राजा रानी दृड पाटा। टूनो वहे भए दुइ वाटा।—जायसी ग्रन्थावली,
 डा० मातात्रमाद गुप्त, पृ० ३८६।

मे भी मधुमालती की खोज मे जाने वाला योगी मनोहर चार मास तक सागर मे यात्रा करता फ़िरता है। 'चित्रावली' मे सुजान की नौका भवर मे फसती है और अगस्त्य की कृपा से वह दूबती नही। सरोवर का वर्णन मृगावती, पद्मावत तथा चित्रावली मे हुआ है। 'पद्मावत' मे मानसरोवर का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है:

खेलत मानसरोवर गई। जाइ पालि पर ठाडी भई।
देखि सरोवर रहसिंह केलि। पदुमावित सौ कहींह सहेली।
'चित्रावली' मे सिखयो के साथ सरोवर मे प्रवेश करने वाली नायिका के विषय
मे किव ने कल्पना की है.

तीर घरिन सब चीर उतारी, घाइ वसी सव नीर मकारी, कनकलता फैली सब बारी, पुरइनि तीर जानु जल डारी। मानहु सिस सगसरगतराई, केलि करत ग्रति लाग सोहाई। हस देखि जलहर तिज गए, पदुम सबै दिन कुमुदिनी भए। उसे सरोवर उपवनो मे ही स्थित है। कासिम शाह ने ग्रपने 'हस जवाहिर' मे रूप-सीदर्य के रूप मे मायके की स्वच्छन्दता का वर्णन करते हुए कहा है

मोर कहा आवो फुलवारी, जब सब जाव गवन ससुराटी। खेल लेव जो खेलव गोरी, जब लग रही पिता पर मोरी। सरोवर मे जल-कीडा का वर्शान 'इन्द्रावती' मे इस प्रकार हुआ है:

सुरज उथा धाकास ही, चन्द्र उथा जल माह, कुमुद तामरस फूले, दोउ मित्र के पाह,

नूर मुहम्मद ने अपनी 'अनुराग बासुरी' मे फुलवारी का वर्णन-मात्र भी किया है।" वाटिका का सुन्दर वर्णन 'चित्रावली' मे भी हुआ है:

१. बोहित बोभि समुद चलावा । विघि का लिखा जानि नहिं पावा । मास चारि गए पानिहि पानी । फुनि सो ग्रदिन घरी नियरानी ।— पृ० ६६ ।

२ द्रष्टव्य-चित्रावली, पृ० २३२।

३. जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १५६।

४. चित्रावली, पृ० ४७।

थ. हस जवाहिर, पृ० ४७।

६. वही, पृ० ६०।

अ. सब मन मावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी।
 मन फुलवारी चहु दिस फूली, फूली फुलवारी जेहि मूली।।
 भूलि देखि उरबसी गौरी। गौरी भई प्रेम सो बोरी।—पृ० ६०

भीतल सघन मुहाबन छाही, मूर किरिन तह सचरे नाही।'
गोबर-नगर के वर्गान में वृक्षो तथा पुष्पो की चर्चा इस प्रकार हुई है:
दारिड दास बहुल ले आई। नारिंग हरिक कहै न जाई।
कटहर तार फरे ग्रविरामा। जामुन के गिनती को जाना।'

नगर-वर्णन पद्मावन, चित्रावली, इन्द्रावती तथा पुहुपावती ग्रादि प्रवन्ध- काच्यो में हुग्रा है। 'पद्मावत' में सिहल का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है:

धन ग्रवगरं लाग चहु पासा। उठै पुहुमि हुति लाग श्रकासा। निलर सबै मलैगिरि लाए। भै जग छाह रैनि होइ छाए। मले समीर मोहाई छाहा। जेठ जाड़ लागै तेहि मासा। ग्रोही छांह रैनि होड ग्रावै। हरिग्रर सबै ग्रकास दिखावै।

'चित्रावली' मे गाजीपुर तथा रूपनगर के उद्यान का वर्णन हुआ है। कालिजर एवं ग्रागमपुर का वर्णन 'इद्रावती' मे हुआ है। ' इसी प्रकार 'पुहुपावती' मे काशीपुर तथा रूपनगर का भी वर्णन हुआ है। काशीपुर का वर्णन देखिए:

काशीपुर मंघन सभ जानहु, एक एक वहु रूप वलानहु॥ वरनो का धनि देश सुवेमा, निजु निज घर मवै नरेशा।

कही कही प्रकृति का वर्णन उपमानों के रूप में भी हुआ है। उपदेशात्मक नया रुटांन रूप में प्रकृति का चित्रण मुरम्य वन पढ़ा है। 'चंदायन' के दोनों ही बान्हमानों में प्राकृतिक उपकरणों का उल्लेख इस रूप में हुआ है:

> हेंवत मोहि विसारे, जिहि पर कामिनि रावड । निरजन मुयउं तुनार, वेग कह मुक्ज झावड ।

पट्-ऋनु-वर्णन तया वारहमामा-वर्णन प्राय. मभी प्रवन्धों में हुम्रा है। प्रकृति-चित्रए। करते हुए इसे सहानुभूतिमय रूप में भी प्रकट किया गया है। इसके यतर्गन हीरामन नोना, मैना तथा ग्रन्थ मदेशवाहक पछी ग्राते हैं जो नायक अथवा नायिका के प्रति सहानुभूति प्रदिशत करते हैं। मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति महानुभूति रखने वाली प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुगा है:

१. हंस जवाहिर, पृ० ६१। २. चदायन, पृ० ८६।

जायनी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३०८ ।

४. मरवर तीर पछिम दिमि जहा, चित्रावली की वारी तहां। मीनल नद्यन मुहावन छाही, सूर किरिन तह सची नाही।—पृ० ६१।

५ भ्वर के भूषर गढ उपर, भूबर कपर नोहें भूषर। -- उत्तराई ।

६ चंदायन, पृ० ३०= ।

मे भी मघुमालती की खोज मे जाने वाला योगी मनोहर चार मास तक सागर मे यात्रा करता फ़िरता है। 'चित्रावली' मे सुजान की नौका भवर मे फसती है ग्रीर ग्रगस्त्य की कृपा से वह डूबती नहीं। सरोवर का वर्णन मृगावती, पद्मावत तथा चित्रावली मे हुग्रा है। 'पद्मावत' मे मानसरोवर का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है:

खेलत मानसरोवर गई। जाइ पालि पर ठाडी भई। देखि सरोवर रहसिंह केलि। पदुमावित सौ कहींह सहेली। 'वित्रावली' मे सिखयों के साथ सरोवर मे प्रवेश करने वाली नायिका के विषय में किव ने कल्पना की है:

तीर घरिन सब चीर उतारी, घाइ घसी सब नीर मक्तारी, कनकलता फैली सब बारी, पुरइनि तीर जानु जल डारी। मानहु ससिसगसरगतराई, केलि करतग्रति लागसोहाई। हस देखि जलहर तजि गए, पदुम सबै दिन कुमुदिनी भए। धे सरोवर उपवनो मे ही स्थित है। कासिम शाह ने ग्रपने 'हस जवाहिर' मे रूप-सौदर्य के रूप मे मायके की स्वच्छन्दता का वर्णन करते हुए कहा है:

मोर कहा आवो फुलवारी, जब सब जाव गवन ससुराटी। खेल लेव जो खेलव गोरी, जब लग रही पिता पर मोरी। सरोवर मे जल-क्रीडा का वर्णन 'इन्द्रावती' मे इस प्रकार हुआ है:

सुरज उम्रा म्राकास ही, चन्द्र उम्रा जल माह, कुमुद तामरस फूले, दोउ मित्र के पाह,

नूर मुहम्मद ने श्रपनी 'श्रनुराग बासुरी' मे फुलवारी का वर्णन-मात्र भी किया है।" वाटिका का सुन्दर वर्णन 'चित्रावली' मे भी हुआ है:

१ बोहित बोिक समृद चलावा। विधि का लिखा जानि नहिं पावा। मास चारि गए पानिहि पानी। फुनि सो अदिन घरी नियरानी।—पृ० ६६।

२. द्रष्टव्य-चित्रावली, पृ० २३२।

३. जायसी ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १५६।

४. चित्रावली, पृ० ४७।

५. हस जवाहिर, पृ० ४७।

६. वही, पृ० ६०।

७. सब मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी । मन फुलवारी चहुं दिस फूली, फूली फुलवारी जेहि भूली ॥ भूलि देखि उरबसी गौरी । गौरी भई प्रेम सो बोरी ।—पृ० ६६

सीतल सघन सुहावन छाही, सूर किरिन तह सचरे नाही। '
गोवर-नगर के वर्णन में वृक्षों तथा पुष्पों की चर्चा इस प्रकार हुई है:
दारिउं दास बहुल लैं आई। नारिंग हरिक कहै न जाई।
कटहर तार फरे अविरामा। जामुन कै गिनती को जाना। '
नगर-वर्णन पद्मावत, चित्रावली, इन्द्रावती तथा पुहुपावती आदि प्रवन्धकाब्यों में हुआ है। 'पद्मावत' में सिहल का वर्णन करते हुए किंव ने कहा है.

घन अवराउ लाग चहु पासा। उठै पुहुमि हुति लाग अकासा। तिस्तर सनै मलैगिरि लाए। भै जग छाह रैनि होइ छाए। मलै समीर सोहाई छाहा। जेठ जाड लागै तेहि मासा। श्रोही छाह रैनि होइ आवै। हरिश्रर सबै अकास दिखावै।

'चित्रावली' मे गाजीपुर तथा रूपनगर के उद्यान का वर्णन हुन्ना है। कालिजर एवं भ्रागमपुर का वर्णन 'डंद्रावती' मे हुन्ना है। 'इसी प्रकार 'पुहुपावती' मे काशीपुर तथा रूपनगर का भी वर्णन हुन्ना है। काशीपुर का वर्णन देखिए:

कागीपुर मधन सम जानहु, एक एक वहु रूप ब्रखानहु॥ वरनो का धनि देश सुवेसा, निजु निज घर सबै नरेशा।

कही कही प्रकृति का वर्णन उपमानों के रूप में भी हुआ है। उपदेशात्मक तया स्प्टांत रूप में प्रकृति का चित्रगा सुरम्य वन पढ़ा है। 'चदायन' के दोनों ही वारहमामों में प्राकृतिक उपकरगों का उल्लेख इस रूप में हुआ है:

> हेवत मोहि विसारे, जिहि पर कामिनि रावड । सिरजन मुयछ तुसार, वेग कहु सूरुज झावइ।

पट्-ऋनु-वर्णन तया वारहमासा-वर्णन प्राय. सभी प्रवन्धों में हुमा है। प्रकृति-चित्रण करते हुए इसे सहानुभूतिमय रूप में भी प्रकट किया गया है। इसके अतर्गत हीरामन तोता, मैना तथा अन्य सदेशवाहक पछी आते हैं जो नायक अथवा नायिका के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के सुख-दु.ख के प्रति सहानुभूति रखने वाली प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है:

१. हम जवाहिंग, पृ० ६१। २. चदायन, पृ० ६६।

जायमी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३०६।

४. नरवर तीर पछिम दिसि जहां, चित्रावली की वारी तहा। मीतल सद्यन मुहावन छाही, सूर किरिन तह संची नाही।—पृ० ६१।

४. मूघर के भूधर गढ ऊपर, भूघर ऊपर सोहें भूघर।-- उत्तराई ।

६. चंडायन, पृ० ३०८।

जो न पसीजिस जिन्न मोर भारवी, पूछ देखु गिरि कानन साखी। को पुकार मंजोरन गोवा, कुहुिक कुहुिक बन कोिकल रोवा। गयो मीिख पपीहा मन बोला, ग्रजहू कोकत वन वन डोला। उड़ा परेवा सुनि गम बाता, ग्रजहूं चरन रक्त सो राता।

'पद्मावत' मे पक्षी ग्राघी रात को वोल कर नागमती को ढाढस वधाता है। '' 'हंम जवाहिर' में परीहा हंम का गुमचिन्तक है ग्रीर वह उसे सन्मार्ग पर चलने का ग्रादेश देता है:

> दुविधा का मग छांडि के, एक पंथ तू साज। के निज लेड जवाहिरे, के रूमी कर राज॥

विशोगी को अपने वियोग की परछाही सबँत दिखाई देती है। उसे अपने चारो ओर की प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। उसे कभी प्रकृति का सुखमय स्वरूप और कभी जदास स्वरूप अपने प्रति सहानुमूति प्रदिशत करता प्रतीत होता है। 'चित्रावली' में नायिका के विरह को देखकर वनस्पतियां बारह मास तक पत्ते नही वारण करती। अनार का हृदय भी विदीणों हो जाता है किन्नु उसके प्रियतम को दया तक नही आती।

प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में भी हुआ है। 'जानदीप' मे कीयन की कूक, मोर के शोर एव पपीहे की पी-पी से विरह उद्दीप्त होते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसी भांति किव नूर मुहम्मद ने अपनी रचना 'अनुराग वामुरी' मे वसन्त का वर्णन उद्दीपन रूप मे किया है:

१. चित्रावली, पृ० १६७।

एकिर फिरि रोई न कोई ढोला। ग्राघि राति विहंगम वीला।
 —जायसी ग्रन्थावली, ढा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३६४।

३. वही, पृ० ७६।

४. फूले फूल सिखी गुंजारिंह, लागी ग्रागि ग्रंनार के डारिंह।
मैं का कलं कहा ग्रव जाऊं, मो कह निंह जगत मंद ठाऊं।—युसुफ जुलेखा,
निसार।

५ वनस्पति मुनि विथा हमारी। वरहे मास होय पतभारी। दारिम हिया फाटि सुनि पीरा। पै पिय तोर न दया सरीरा। ——चित्रावली, पृ० १६८।

६. एहि जुगुित दिन बीते उमारी, निसि आये विरिहन दुख भारी। देखत चन्द चन्द विरारा, पपीहा बोल सबद जिं मारा। वोलिह मोर सोर बन माहा, भीली भक्ति काम उन ढाहा। कोकिल कुकत कलरव बोली, विरह पसीजि भीजि तन चोली।

फूला देख मुलच्छन लाला, बूमा मरा रक्त सो प्याला। कहा ग्ररे लाला अनुरागी, सोनित तिय पीयसि केहि लागी। वेहि सनेह को दगव ग्रपारा, लाछन तोहि हिरदय मे डारा। चयपा पील रग लखि वेही, कहै पीत किन कीन्हा तोही।।

'सूफी प्रेमाख्यानो में आया हुआ प्रकृति-चित्रण अपनी स्वतत्र-सत्ता नृही रखता। प्रकृति का वर्णन या तो उद्दीपन की दिष्ट से है या रहस्यवादी भाव-नाओं के स्पष्टीकरण के लिए।

#### प्रेम

द्यारम्म—नायक तथा नायिका, दोनो गुगा-श्रवगा, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन श्रयवा प्रत्यक्ष-दर्शन के द्वारा एक-दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं। उनका यह प्रग्य-च्यापार उनके अभिमावको से छिपा रहता है और गुप्त रूप से दोनो मिलते हैं, फिर अभिभावको की सम्मति भी प्राप्त हो जाती है। किसी-किसी आख्यान मे तो इमी स्थर पर विवाह हो जाता है और किसी-किसी मे नायिका एव नायक विछुड जाते है। भौर कुछ संकटो के परचात् दोनो का मिलन हो जाता है। प्राय कहानी यही पर समाप्त हो जाती है। जिन काव्यो मे विवाह जीझ हो जाता है उन मे नायक एव नायिका फिर विछुड जाते हैं भौर अन्त मे फिर मिलते हैं। कितिपय विधोगान्त कम्मीरी काव्यो मे यह पिलन नायकनायिका की मृत्यु होने पर दिखाया गर्या है। इश्क-मजाजी के द्वारा इक्क-हकीकी का प्रतिपादन करना ही इनका मूल उद्देश्य है।

प्रेम मूल रूप मे स्थायी भाव है और अन्य सभी स्थायी भावों से यह सवल मी है। शृगार-वर्णन में वह रित का पर्यायवाची है। सूफियों का प्रेम ठीक-ठीक रित का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता क्यों कि रित की चरम परिणिति सम्भोग में होती है। यह ठीक है कि कितिपय सूफी-काव्यों में प्रेम की परिणिति सम्भोग शृगार में प्रविचित की गई है और पूर्वराग जन्य विरह भी उससे उद्दीप्त करने का ही साधन बना है तथापि सैद्धान्तिक रूप में सूफियों का प्रेम वासना विरहित प्रेम का ही प्रतीक है। अपने अलौकिक रूप में मिलन के वर्णन-स्थलों पर वह रित का पर्यायवाची बन जाता है, परन्तु विरहानुभूति के समय वह असीम तथा न्यापक प्रेम का स्वरूप प्रहण कर लेता है। यही कारण है कि प्रेम की अलौकिकना का उत्कृष्ट रूप विरहानुभूति में ही अभिव्यक्ति पाता है। सुफी-

<sup>.</sup> चित्रावली, पृ० १२२।

२. जागसी के परवर्ती हिन्दी-मूफी कवि और काव्य, पृ० २४३।

हिन्दी प्रेमाल्यान काव्य, प्र० २२८।

काव्यों के घ्येय की पूर्ति भी विरह-वर्णंनों में ही होती है, इस लिए प्रेम-भाव को जब साहित्य की कसौटी पर कसा जाता है अथवा प्रबन्ध-काव्यों में रस की पृष्ठ-भूमि में उस पर विचार किया जाता है, तब वह रित का स्थान ग्रह्ण करता है। मुक्तक-काव्यों में यह भाव की स्थित विद्यमान नहीं है जबिक प्रबन्ध-काव्यों में वह प्र्यार-रस का मूल स्थायीभाव तथा ग्राध्यात्मिक घरातल पर साधक ग्रौर साध्य के ग्रसीम एवं ग्रलौकिक प्रेम का परिचायक बन जाता है। प्रेम भाव के उत्तरोत्तर एवं क्रिक-विकास का रूप सूफी-काव्यों में ग्रत्यन्त ही मनोवंज्ञानिक ढग से चित्रित हुगा है भौर उसकी पढ़ित तथा विकास के मनोवंज्ञानिक एवं शास्त्रीय परम्पराग्रों से अनुमोदित कारणों को भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। प्रेम के विकास की एक ही प्रकार की निश्चित दिशा प्रायः सभी सूफी-काव्यों में उपलब्ध होती है।

#### विकास

इन काव्यों में प्रेम तथा रूप का सम्बन्ध विशेष रूप से दिखाया गया है।
प्रेमारम्भ का मूल कारण रूप-सौदर्य ही है जो वस्तुत. उस 'नूर-मली-नूर' की म्रोर सकेत करता है। इस प्रकार साधक पूरी मास्था रखता हुमा कि मैं मूलतः उसी का हू भौर उससे विलग ही बड़ा हू उसके साथ पुनिमलन के लिए वह भातुर हो जाता है। यही उसकी विरहावस्था की स्थित है। भन्त में साधक उस सौदर्यशाली ईरवर में मवस्थित होता है। इसके लिए नायक को पारिवारिक बन्धन बाध नहीं पाते। जन्म-जन्तान्तर का प्रेम ही नायक-नायिका को एक-दूसरे की म्रोर माक-वित करता है। इस प्रकार सूफी मसनवियों का विषय इस प्रकार है कि जीव ससार के रूप-राग में किस प्रकार लिपटा रहता है, भोग-विलास में लीन है, भौर सद्गुरु के भादेश भथवा अन्तरात्मा की पुकार से विचलित हो किस प्रकार वह प्रियतम की मोर उन्मुख हो चल पडता है, पर बीच में ही लोभ-विशेष के कारण कस जाता है भौर फिर उचित मादेश पाकर अपने लक्ष्य में लीन हो अपने को सत्य समभकर परमात्मा और जीवातमा का एकीकरण कर अपनी वास्तविक सत्ता का परिचय प्राप्त कर लेता है। साधक-को जब अपने भ्रमीष्ट की प्राप्ति होती है तो वह मात्म-विभोर हो जाता है।

## ५--शृंगार-रस-संयोग एवं विप्रलम्भ

ससार प्रकृति पुरुष की केलि रगस्थली है। नारी-पुरुष की प्रीति, प्रकृति-

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १०२-१०३।

२. भारतीय प्रेमाख्यान काव्य, डा० हीरकान्त श्रीवास्तव, प्रकाशक, हिन्दी प्रचार पुस्तकालय, वाराणासी, द्वितीय सस्करण (१९६१) पृ० ६०।

पुरुप की वडी प्रीति का प्रतिबिम्ब-मात्र है। शृगार-रस की इसी प्रीति का प्रति-पादन इन प्रेमाल्यानों में प्राप्त होता है। रित-भाव जब पूर्णमा पुष्ट ग्रीर चमत्कृत होता है तभी उसे शृगार-रस कहते हैं। नायक एव नायिका इसके ग्रालम्बन होते हैं। समा, सखी, वन, उपवन, बाग तड़ाग, चन्द्र, चादनी. चन्दन श्रमर-गुजन, कोकिल-कूजन, ऋतु-विकास ग्रादि शृगार-रस के उद्दीपन माने जाते हैं। श्रूमग, ग्रपाग वीक्ष्ण, मृदु मुस्कान, हाव-भाव ग्रादि शृगार-रस के ग्रनुभव के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं। उग्रता, मरण, ग्रालस्य एव जुगुप्सा को छोडकर शेष निर्वेदादि सपूर्ण भाव, इस में सचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं।

शृगार रस दो प्रकार का है—सयोग शृगार एव विप्रलम्भ शृगार। कश्मीरी प्रवन्यकाव्यों में सयोग-शृगार का वर्णन द्यारमा-परमारमा के भिलन हेतु किया गया है। 'वहराम व गुल ग्रन्दाम', 'गुलरेज,' 'मुमताज बेनजीर' 'गुलनूर-गुलरेज' तथा 'रैणा व जेवा' सयोगान्त-काव्य हैं जिनका अन्त नायक-नायिका के विवाह-वन्धन में हुआ है। 'वहराम व गुल ग्रदाम' में नायक-नायिका के मिलन के प्रवसर पर किव मौलवी सदीक ग्रल्लाह ने सयोग की सुखद भ्रमुभूति का भावात्मक वित्रण किया है। ग्रात्मा तथा परमारमा की रहस्यात्मक ग्रमूति का ग्रामास ऐसे ही स्थलों पर मिलता है। 'गुलरेज' में नायक ग्रजब मिलक तथा नायिका नौशलव का मिलन साधक-साध्य का अपूर्व तादात्म्य प्रकट करता है। 'गुमताज बेनजीर' में गाश्वत मिलन की महिमा का गान हुमा है। उस में सयोग-श्रगार ही 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) का स्वरूप है। 'गुलनूर-गुलरेज' में प्रेमी-प्रेमिका के श्रन्तिम मिलन ग्रथवा तादात्म्य की भावना में भद्रता एवं गालीनता का परिचय मिलता है। इसी माति प्रवन्यकाव्य 'रैणा व जेवा' में

१. वही, पृ० ६६।

२. भारतीय प्रेमास्थान काव्य, पृ० ६६।

सपुन वेताव अज मस्ती गहनगाह, क्चरुन विसयार बूसग्रह वर रुखे माह ।
 सपुन मदहोग अज वाव जवानी, वमा होगी त्वबुन गंज निहानी ।
 पृ० १५।

४ वलेकिन फर्क वोज ए मर्दे हुजियार, मजाजी जान गुल हक्तीकत जान गलजार।
—-गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूमुफ टेंग, पृ० २३७।

प्र. मियूलुक यचकग्रत्य युदवी दूरिकक रज, त्ववुक ग्रास्तिर वसालिक पूरिकक गज।—पृ० २५२।

६ दय त्रग्रवग्रक खुशी हग्रन्दि नाग नोवुक, वत्रागे वम्ल गुचग्रह पवननोवक।—पृ० ५४।

भी साधक-साध्य का मिलन पवित्र भित्ति पर चित्रित किया गया है। शेप सभी काव्य वियोगान्त है। विप्रलम्भ प्रागार अपने विविध स्वरूपों के साथ कश्मीरी सूफी-काव्यों में अधिक परिपुट्ट रूप घारण कर गया है। इन में आत्मा का परमात्मा से विछोह तथा उसकी ईव्वर-प्राप्ति को उत्कट इच्छा, लालसा, चिन्ता, स्मरण तथा गुण-कथन चित्रण है। विरह-दशा के साथ पाण्डुता तथा सदेश-प्रेपण की चर्चा इन में विस्तार के साथ हुई है। नायक अथवा नायिका वियोगावस्था के समय प्रायः गजल गाते है। 'लेला-मजनू' में मजनू 'सोहनी मेयवाल' में मेयवाल' तथा 'हियमाल' में हियमाल आदि पात्र अपने प्रिय को पत्र द्वारा अपनी विरहावस्था का परिचय देते हैं। नायक निगार का अनारकली की भाति लाल गरीर केसर की भाति पीला पड जाता है तथा हिय फूल जैसा सौंदर्य अरिए पुष्प के समान रूप घारण करता है।'

इसी भांति 'वामीक ग्रजरा' में ग्रपने प्रिय वामीक की वियोगावस्था के कारए। ग्रजरा के यौवन-उपवन का जीवन-पुष्प घूलिमय वन जाता है। प्रिय के वियोग मे उसका हृदय विदीए होने लगता है।

हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रधान रस शृगार है जिसका वर्णन उसके दो रूपो-सयोग तथा विप्रलम्भ में हुआ है। सयोग शृगार में कवियों ने नायक-नायिका का मिलन कराया है। ये अवसर प्रायः विवाह के पश्चात् मुहागरात तथा दीर्घ विच्छेद के पश्चात् मिलन के रूप में आते हैं। इस मिलन के समय हास-परिहास भी होता है। 'पद्मावत' में सुहागरात से पूर्व संखियों का आगमन होता है जो रत्नसेन के योगी वेष की खिल्ली उडाती है। इस में सयोग के साथ-

१. मुल्के रैगा जि बहर वस्ले वेताब, बगुलशन मुजतिरव मानन्द सीमाब--पृ० ५६।

२. द्रप्टव्य--लैला मजनू, कबीरलोन, प्० २२।

३. द्रप्टन्य-सोहनी मेयवाल, पृ० २६।

४. द्रप्टव्य--हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० २२, २७।

५. सपून जन जैफरान तस गुल श्रनारस, सपुन तस श्ररिण रग तत हिय पानस।—जेबा निगार, पृ० १७।

पुलालग्रह गगे जानुक प्योम वर खाक,
 मे कत्यू क्याह रुद्ध जुज दागे दिल चाक।—वामीक अजरा, पृ० ३२।

७. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० २८ ।

चातु कमाय सिखाय तें जोगी । ग्रव कम जस निरघातु वियोगी ।—
 जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३२० ।

माथ सम्भोग का भी चित्रण हुया है जिसके कारण इस मे कुछ प्रश्लीलता का समावेश हुग्रा है। मफ्तन की 'मधुमालती' मे सम्भोग श्रृगार का चित्रण नहीं है। इस मे किंव ने मधुमालती की केवल प्रथम समागम वाली लज्जा का ही चित्र-मात्र स्रकित किया है:

एक पिरीत जिय पिय कै ग्री मे परथम संग। तिसरें लाज वियापति उपज न दुहु रित-रग।

'चित्रावली' में भी पहेली बूभने तथा वाक्-चातुर्यं की चर्चा हुई है। कुवर मुजान के जोगे हो जाने पर चित्रावली जो व्यंग करती है उसका अश्लीलतापूर्णं वर्णन हुआ है:

> मेद शंभ रोमांच तन, ग्रामु पतन मुरभग प्रथम समागम जो कियो, सीतल मा सब ग्रंग।

किन्तु 'इंद्रावती' में राजकुवर तथा इंद्रावती के विवाह द्वारा आत्मा एवं परमात्मा का मिलन कराए जाने के सकेत मे अवलीलता का आभास नहीं मिलता किन्तु फलाहार के रूपक बाधने में कवि की उक्ति मे अवश्य कुछ अवलीलता आ गई है:

कुच श्रीफल वादाम दृग, ग्रघर खांड सम ग्राहि। चाहौ मो फरहार मे, पावौ लेउं सराहि।

इस प्रकार हिन्दी-सूफी-कवियो ने सयोग-श्रुगार में सम्भोग के कायिक पक्ष का विशद वर्णन किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने मर्यादा को त्याग दिया है। निसार के 'यूसुफ जुलेखा' के सयोग-श्रुगार में कश्मीरी काव्यो की माति कायिक भोग का वर्णन नहीं हुआ है अपितु इस में विवाह के अनन्तर यूसुफ एव जुलेखा के इक्क हकीकी को ही चर्चा हुई है।'

वियोग का चित्रण वारहमासे के रूप मे श्रत्यन्त गभीर, मार्मिक तथा निर्मल दंग में किया गया है। नागमती को सारा ससार जलमय दिखाई देता है। उस की नौका विना खेवक के है। स्वय नाव थक गई है श्रतः उसकी भेंट प्रियतम के माथ कैमे हो सकती है:

१. द्रप्टव्य-जायसी ग्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २४८-३५१।

२. मधुमानती, पृ० २३६। ३. चित्रावली, पृ० २०४।

४. इट्रावती, उत्तराई।

५. चालीम वरम जोग मे कीन्हा, मुन कै नांव मवै कुछ दीन्हा। जब तोर नांव मुनाते कोई, पावै लाख दैऊं जो कोई। वीन बरस रह्यो दरस ग्रधारा, वीम वरस मुन नाम मंभारा।

परवत समुद अगम बिच बन बेहड घन ढ ख।

किमि करि भेटो कत तोहि ना मोहि पाव न पाव।

मे चाद भी लोरक के विरह मे अत्यन्त व्याकुल होकर कहती

'चदायन' मे चाद भी लोरक के विरह मे ग्रत्यन्त व्याकुल होकर कहती है ही निसि चाद सुरुज कब पावछ । देवस होइ चढि सरग बोलावछ ।

विरही को पावस की रिम-िक्स वर्षा तथा शरद्-ऋतु की निर्मल एव स्वच्छ चादनी और शीतलता दाहक प्रतीत होती है। इसका चित्रण मक्सन ने भ्रपनी 'मञ्जमालती' मे किया है। 'चित्रावली' मे नायिका चित्रावली पत्र लिखते समय नायक सुजान को यह प्रदिश्ति करती है कि उसका ही सपूर्ण विरह इस सृष्टि मे व्याप्त है। 'हस जवाहिर' मे प्रिय के वियोग मे दुख-कातरता तथा आश्रयहीनता का भाव परिपूर्ण रूप से व्यजित हुआ है

नैन चुनै जस सावन ग्रोरी, पिउ बिन नाउ को खेरै मोरी। ' 'इद्रावती!' मे वियोगावस्था की दसो दिशाग्रो का चित्रण हुग्रा है। इस मे किन ने बारहमासे का वर्णन विरह को उद्दीप्त करने के लिये किया है

सुन्दर वाक मनाक न भावै, गगन चाक उद्वैग सतावै। कि कवि निसार ने भी वियोग-वर्णन मे बारहमासे की परम्परा का निर्वाह 'यूसुफ-जुलेखा' मे किया है।

#### ग्रन्य रस

शृगार के म्रतिरिक्त कश्मीरी तथा हिन्दी प्रेमाख्यानो मे वीर रस का वर्णन हुम्रा है। प्रभु की पीडा मे विह्वल सूफी-कवियो ने काव्य-सूजन को म्राघ्यात्मिक साधना का एक मनोरम मौर लोक-प्रिय रूप मान लिया है। उनके काव्य मे मेम-रस (शृगार) की प्रधानता है। युद्ध-वर्णनो के अवसर पर वीर-रस की जो भलक दिखाई पडती है, वह उस रस के परम्परागत प्रभाव की सूचक है। वीर श्रीर शृगार काव्य-शास्त्र की दृष्टि से मले ही परस्पर विरोधी हो, काव्य-प्रयोग

१. जायसी प्रन्यावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ३५५।

२. चदायन, पृ० १६१।

भादो भरम भयावित राति । विरह दवा मोहि सेज सघाती । सिष मघा पावस भक्तभोरी । पेम सलिल दुहु लोयन भोरी । मघुमालती, पृ० २१४ ।

४. गयो सीखि पपीहा मन बोला, ग्रजहू कोकत बन बन डोला। उड़ा परेवा सुनि मम वाता, ग्रजहू चरन रकत सो राता। पृ० १६७।

५. वही, पृ० १३७। ६. पूर्वार्द्ध ।

मे वे एक-दूसरे के प्रेरक रहे हैं। इन दो प्रधान रसो के भ्रतिरिक्त इन मे शान्त, वात्सल्य, वीभत्स तथा करुएा-रस ग्रादि का भी समावेश हुन्ना है।

कश्मीरी मूफी-काव्य, वहराम व गुल भ्रन्दाम मे नायक वहराम मल्लयुद्ध मे प्रवीए। है। वह कई देवो से युद्ध करता है। ''चन्द्रवदन' मे मैयार की सहा-यता के लिये पट्टन नगर पर आक्रमण किए जाने का भी वर्णन है। शान्त-रस का वर्णन 'लैला-मजनू' मे हुआ है जविक मजनू शान्ति प्राप्त करने के लिये नज्द-वन मे जाता है। ''यूसूफ जुलेखा' मे वात्सल्य रस का अद्भृत चित्रण हुआ है। पिता याकूव अपने प्रिय पुत्र यूसूफ के लिये विलाप करता है। ' इसी प्रकार 'जेवा निगार' मे पिता अपने पुत्र निगार के लिये व्याकुल होता है और उसके वात्सल्य का वाब फूट पडता है। वीमत्स इसका वर्णन खून के आसू बहाने के रूप मे हुआ है। इसी भाति करुण-रस का परिपाक लैला-मजनू, ' शीरी खुसरो ,

१ द्रप्टन्य--मूल शोधप्रवन्ध, मध्ययुगीन हिन्दी कवियो के सकेतित व व्यवहृत काव्य-सिद्धान्तो का ग्रध्ययन, पृ० ३७१।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० ३।

३. द्रप्टव्य-वही, पृ० ७

४. (१) लैला मजनू, गामी, द्रष्टव्य-पृ० १२ ।

<sup>(</sup>२) वही, पीर गुलाम मही-उद्-दीन (मिसकीन), द्रष्टव्य--पृ० ५६।

<sup>(</sup>३) वही, कवीर लोन, द्राटव्य--पृ० २६।

४ कतियू छांडत वो कस प्रश्नछत्र हाल चोनुय, मे चानी पुछि ल्वगुम वोग्रन्य जूनि ग्रानवी। मतो चलतम मतो चलतम मत्यो हो, यितम दर्शुन दितम मे हावतम रो।—हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २७।

६ द्रष्टव्य-वही, पृ० ६२।

७. द्रष्टव्य—लैला-मजनू, गामी, पृ० ६ ।
द्रप्टव्य—हारुन रशीद, पृ० ८ ।
द्रप्टव्य—रेगा व जेवा, पृ० १० । द्रप्टव्य—यूसुफ जुलेखा, गामी,
पृ० १० ।
द्रप्टव्य—यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-सद-दीन 'मिसकीन' प्र० २१ ।

द्रप्टव्य-यूनुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २१। द्रप्टव्य-मुमताज वेनजीर, हक्कानी, पृ० ६३।

म् द्रष्टव्य---लैला-मजनू, गामी, पृ० १३ । द्रष्टव्य---लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० ५२ । द्रष्टव्य---लैला-मजनू, कवीर लोन, पृ० २८ ।

६. द्रप्टव्य-सीनी खुसरो, गामी, पृ० १४।

यूनुफ-जुनेखा, हियमान तथा वामीक-अजरा आदि काव्यो मे हुम्रा है। हिन्दी-प्रेमाख्यानो मे से 'चदायन' तथा 'पद्मावत' श्रादि वीर-रस का वर्णन हुम्रा है। 'चदायन' मे लोरक की वीरता का वर्णन इस प्रकार हुम्रा है:

फिर सजोइ कटार लीन्ह, बाघ चला तरवारि।

रकत पियास खाड लोर कर, दौरा जीभ पसारि।

'पद्मावत' मे रत्नसेन दिल्ली-नरेश ग्रलाउद्दीन के दूत से कहता है:

तुरुक जाइ कहु मरे न घाई। होडहि इसकदर के नाई।

सुनि ग्रबित केदली बन घावा। हाथ न चढा रहा पछितावा।

श्रन्य काव्यों में भी वीर रस है परन्तु वह इतना सजीव नहीं। शांत-रस का वातावरण 'पद्मावत' की समाघि पर उपस्थित किया गया है:

> राती पिय के नेह गइ सरग भएउ रतनार। जो रे उवा सो अथवा रहा न कोड संसार।

वात्सल्य रस तथा बीभत्स रस के एकाघ वित्र ही मिलते है। करुण रस म्युगार एव वात्सल्य की कोड़ में ही ग्राया है। इसकी कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है।

### ६-क्ला पक्ष

करमीरी प्रवन्धकाव्यों में मसनवी-शैली का पालन किया गया है जिनके बीच-बीच में गजलों का भी समावेश हुआ है। इन करमीरी मसनवियों की विधा व विकास ईरानी है, मगर ये फारसी मसनवियों की अपेक्षा आतियों तथा पेचीदिंगियों से रहित है। इन में फारसी बह्लों का अनुकरण तो हुआ

१. द्रष्टव्य-यू सुफे जुलेखा, गामी, पृ० १८। द्रष्टव्य-हाजी मही-उद्-धीन 'मिसकीन', पृ० ७८।

२. द्रष्टन्य---हियमाल, वली ग्रल्लाह मतो, पृ० ६७-६८। द्रष्टन्य---हियमाल, सैफ-उद्-दीन पृ० ७४।

३. द्रष्टव्य---वामीक अजरा, सेफ-उद्-दीन, पृ० ३०।

४. चदायन, पृ० १४७।

५ जायसी ग्रन्थावली, डा-० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४४६।

६. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ३२४,।

७. जायसी ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० ५५४।

प. हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य, पृ० ३२७। -

स्व उर्दू के लिये द्रष्टव्य—कश्मीरी जबान और शायरी, दूसरा भाग, प० ६१।

है। किन्तु करमीरी शायरी की कुछ एक बहु फारसी बहा से बिल्कुल पृथक दिखाई देती है। गामी का काव्य तो चार बहा रमल मुस्मिन, लफीफ मुस्दस, मुतकारिव मुस्मिन, रमल मुस्दस में लिखा गया है किन्तु अधिकतर कर्मीरी किवयों की बहु स्थानीय भाव।त्मक विशेषताश्रो तथा फारसी एव उर्दू के प्रभाव के कारण कुछ बिगड गई दीखती है। यद्यपि इन बहा की अपनी ध्वन्यात्मकता है, वे मिश्रित बहा के प्रयोग भी कहे जा सकते है। मसनवी पद्धित के विषय में स्वय जामी का कथन है कि मसनवियों में किव को शैली तथा तुक के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता होती है। करमीरी प्रबन्धकारों ने तुक की धोर ध्यान तो रखा है किन्तु अधिक विद्वान न होने के कारण बहा में अवश्य कुछ परिवर्तन दिखाई देता है।

कश्मीरी-सूफी कवियों को फारसी-विचारधारा की ग्रिभिव्यिक्त के लिये कश्मीरी में उप्युक्त पारिभाषिक शब्द उपलब्ध न थे, अत उन्होंने उर्दू एवं फारसी के शब्दों को प्रचुर मात्रा में अपनाया। 'जेबा-निगार' में उर्दू की पिक्तयों को कही-कही पर स्थान दिया गया है। ''मुमताज बेनजीर' में उर्दू की गजल का भी समावेश हुआ है। 'इन सभी सूफी-काव्यों में निजामी तथा जामी की माति प्रत्येक् किन ने प्रसगी के अनुकूल फारसी में शीर्षक दिये हैं, जबिक 'गुलरेज' में ये शीर्षक कश्मीरी में दिये गये हैं।

हिन्दी सूफी-काव्यो की सर्जना मे प्रात फारसी मसनवी पद्यति को गृहीत

१ यस फेरि मनस इश्कुन चूर, रग-रग हगस गुल लागनस । यह म्रासि कनस शौकुक दूर, दर्दिक खमखानग्रह मय चावनस ।—लैला मजनू, गामी, पृ० १।

वहारस वसलिकस ग्रोनुथम, खजा ग्रज वादे महजूरी,
 हिय थग्रर जन फ्वल्य स्वरित, पोहन यन मा हरे क्वम्बरो।
 —यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'भिसकीत', पृ० २३।

३ द्वर मजनून द्राव लग्नलि हम्रजि राये, लग्नल रूज छाये मम्रतिस बुद्धन कैसर शाहन द्वीप हा वजीर म्याने, धुज मे सप्दुप बुस्त बेदाद।—लैला मजनू, कबीर लोन, पृ० २६।

४ मध्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० २५३। '

१ कश्मीरी जवान ग्रीर नायरी, पहला भाग, पृ० १०८।

६ द्रब्टन्य--पूर ६२।

७ द्रष्टव्य-पृ० १३६।

किया गया है पर उनका अन्धानुकरण नहीं किया गया है। हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में जो प्रबन्ध-रूढिया मिलती हैं, वे अधिकतर भारतीय चित-काव्यों की है। आचार्य रामचन्द्र जुक्ल का कथन है कि इन प्रेमगाथा काव्यों के सम्बन्ध में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इसकी रचना बिल्कुल भारतीय चित-काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढग से हुई है जिनमें कथा सर्गों या अध्यायों में विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं होती, बराबर चली चलती है, केवल स्थान-स्थान पर घटनाओं या प्रसगों का उल्लेख शीर्ष के रूप में दिया जाता है। 'चदायन' की प्रति में भी खण्ड-विभाजन के रूप में प्रायः कडवकों के शीर्ष के दिये गये है। इन सूफी-काव्यों में सस्कृत के महाकाव्यों की भाति सर्गों या खण्डों में विभाजन नहीं है।

फारसी की मसनवियों में जिन छदों का प्रयोग हुआ है, उनका प्रयोग हिन्दी के प्रेमाख्यानों में नहीं हुआ है। मुफी-किवयों ने दोहा-चौपाई का एक निश्चित क्रम स्थिर किया। कुतवन तथा मक्तन ने पाच अद्धालियों के उपरान्त एक दोहे का क्रम रखा है। मिलक मुहम्मद जायसी तथा उसमान ने सात अद्धालियों के पश्चात् एक दोहा रखा है। शेख नबी ने भी सात अद्धालियों के उपरान्त दोहे का क्रम रखा है। भाषा की दृष्टि से इन किवयों ने अवधीं की ही अपनाया। अधिकाश हिन्दी के सूफी-किव अवध-प्रान्त के रहने वाले थे, अतः काव्य में अवधीं का प्रयोग उनके लिये स्वाभाविक था।

## ग्रलंकार

कदमीरी प्रबन्ध काव्यों में ग्रलकारों का कोई सजग प्रयोग नहीं मिलता। भावों की सुव्यजना तथा उनकी तीव्रता के लिये ही इनका प्रयोग किया गया है। इन कवियों ने ग्रधिकतर साम्य मूलक ग्रलकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक ग्रादि का ही प्रयोग रूप-सौंदर्य-वर्णन में किया है। इसके ग्रतिरिक्त इन काव्यों में प्रतीप, ग्रतिशयोक्ति, सन्देह तथा व्यतिरेक ग्रलकारों का भी व्यवहार किया गया है।

जपमा का वर्णंन करते हुए इन कवियो ने अधिकतर जपमान साहित्यिक परम्परा से लिये है। जैसे:—

१. मलिक मुहम्मद जायसी श्रीर उनका काव्य, पु० ३३६।

२. वही, पृ०३३६।

३ जायसी ग्रन्थावली, भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, भूमिका पु० ४।

४. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, प्० २५५।

४. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू० २६१।

# कव्मीरी भौर हिन्दी सूफी-प्रवन्धकारो पर तुलनात्मक दृष्टि

- (क) तमुन्द मोए स्याह मुब्के तग्ररी, सरस पैवस्तग्रह ग्रन्दर नाफग्रहकग्ररी।
- (स) होग्यन चग्रन्य सेव तस मग्रम मुदवर। र
- (ग) जिनखदा सेव जन्नत या बिही तस।

## ग्रन्य ग्रलकारो के उदाहरण इस प्रकार है

- उत्प्रेक्षा (क) जबीन गिलगौन तस क्या श्रोस मोजून, मिलित चदुन बलित खुनुक शफक जन।
  - (ख) मुसलसल शूववुन क्याह जुल्फ व काकुल, जग्रह गैसू जन परेगान ताजग्रह सुवल।
  - (ग) तसुन्द रुख ग्राफताव जन मुन्दर।
- रूपक . (क) कमान-भ्रव व यवरजल-चरमे जादू।
  - (ख) परी सूरत सम्र बिल्कुल गरक दर नूर।

१ भ्रयात् उसकी सुगिवत केशराशि की महक पुष्पो से खिले सरोवर की सुगिव के समान चतुर्दिक् फैल रही थी। गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यसुफ टेंग, पृ० ७२।

२. ग्रर्थात् उसकी ठोडी सेव के समान चमक रही थी। जेवा-निगार, पृ०१०।

३. श्रर्थात् उसकी थोडी स्वर्गे (कश्मीर) के सेव श्रथवा बिही (एक फल) के समान सुन्दर थी। —हियमाल, सैफ-उद् दीन, पृ० १०।

४ अर्थात् वह अनुपम सौदर्यशालिनी यवती ऐसी प्रतिभासित होती थी मानो आकाश में चन्दन से आवेष्टित चद्रमा चमक रहा हो। लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पू० ४।

५. प्रयात् उसके मुख पर शोभा देने वाले दो जुल्फ ऐसे सुन्दर प्रतीत होते है, मानो दो ताजा सुवल पुष्प खिले हुए हो। गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ७२।

६. ग्रर्थात् उसका मुख मानो सूर्यं की माति चमक रहा हो। जेवा-निगार, पृ०१०।

ग्रयात् मींह रूरी घनुष तया निगस रूपी नेत्रो से वह जादू करती थी।
 गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुक टेग, पृ० ११८।

मर्थात् उसका अप्सरा रूपी मुख सौदर्य के कारण अत्यन्त प्रकाशवान् था ।
 जेवा निगार, पृ० ७ ।

प्रतीप :

वुद्धित गोमुत जिगर खून अनारन।

प्रतिशयोक्ति '

- (क) जि बेरहमी तसजग्रह चश्मग्रह मलभूर बग्नाशवह कत्ल मदम क्याह करन पूर।
- (ख) बरग्रह गयि चश्मग्रह डीशिथ गयि यर्बरजल, चलिथ गयि हिरगा हागल लग्य जगल।
- (ग) ड्यक तसं सुबंहा स्वतन ग्रोस रोशन।
- (घ) रुखस प्यठ खाल तम्यसुन्द याम ह्यूठुम। अजग्रयिव जन दोहस मज शाम ह्यूठुम।

व्यतिरेक: शाहजादस क्या वनै रुत स्वय भ्रोस, भाफताबग्रह स्वतग्रह जेवा रोग्रय श्रोस।

कश्मीरी सूफी-किवयों ने सादृश्य-योजना के लिये रित-भाव की पुष्टि करने वाले म्युगारिक वर्णनों में भी ऐसे उपमानों का प्रयोग किया है जो उसके अनुकूल सिद्ध नहीं होते, अपितु रित के पोषण के विपरीत वे वितृष्णा उत्पन्न करते हैं ग्रीर बीभत्स की उपस्थित का संकेत कर देते हैं। ऐसे वर्णन में ऊहात्मकता का समावेश हुन्ना है। 'रक्त के आसू' बहाने की कल्पना इस प्रकार की गई है।

(क) ल्वग वदने अश्कह कंनि तश्चम्य त्रोव खून ।"

१ श्रयत् उसकी विरहान्ति से ही श्रनारो का हृदय लाल हो गया है। जेबा निगार, पृ० ६।

२. अर्थात् उसकी दोनो मस्त आखे जलकरणो सहित देखने वालो के हृदय पर खुरी चलाती हैं। जेबा निर्गार, पृ० प ।

३. धर्थात् उसके नेत्रो की शोभा देखकर निगस का रग फीका पढ गया तथा सभी हिरए। एव बारहिंसचे बनो में भाग गए। गुलरेर्ज, सपादंक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ७३।

४. ग्रथित् उसका मस्तक प्रातःकालीन ग्राभा से भी ग्रह्यिषक सुन्दर था। लेला मजनू, गामी पु० २ ।

४ ग्रर्थात् उसके मुख पर चमकने वाला तिल ज्यो ही देखा, त्यो ही म्नाभास हुमा जैसे दिन मे सध्या का निवास हों। बहराम व गुल भ्रन्दाभ, पृ० ४।

६. श्रर्थात् राजकुमार के सौदर्य का क्या कहना, वह जाज्व ल्यंमान सूर्य से भी श्रिषक सुन्दर था। हारुन रशीद, पृं० ४।

७. भ्रर्थात् वह रोकर ग्रासुभ्रो के बदले खून बहाने लगा। हारुन रशीद, पुरुष्ठ।

- (ख) स्यठाह गम प्योस चश्मग्रव किन्य होरुन खून।<sup>8</sup>
- (ग) ग्रच्छयव किन्य खून दिल यछ गोस जग्ररी।
- (घ) दर वादी गम हरान अच्छ्यव खून ।<sup>इ</sup>

गामी के 'लैला मजनू', तथा यूसुफ जुलेखा, 'मे भी इन रक्त के भ्रासुत्रों का वर्णन हुआ है। सिक्ख-गासन के समय 'कश्मीरी-काव्य मे पजावी गव्दों का भी समावेग हुआ :

कदम मेरा चलता नही ग्रगाहान, इस जजये ने मोडान्दा विछाहान।"

हिन्दी प्रवन्धकाच्यों में भी भावों की तीव्रता के लिये ग्रंथांलकारों का प्रयोग हुआ है। इन स्फी-कवियों ने, वाक् वैदग्ध्य दिखाने वाले ग्रलकारों का प्रयोग ग्रंथिक नहीं किया है, न ही इन कवियों को काव्य के क्षेत्र में चमत्कार-प्रदर्शन की इच्छा ही थी। ग्रंथांलकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख, सन्देह तथा ग्रंतिश्योक्ति ग्रादि का प्रयोग हुआ है:

#### उपमा:

- (क) भौंह धनुक घनि घानुक दोसर सरि न कराइ। गगन घनक जो ऊगवै लाजन्ह सो छपि जाइ।
- (ब) सुघा समान जीभ मुख वाला, श्री वोलति श्रति वचन रसाला। 1º

१ अर्थात् अत्यन्त दु.ख के कारण ही उसने आखो से खून वहाया। रैंगा व जेवा, प्०१०।

२. अर्थात् हृदय का दु ख नायिका के नेत्रो से ग्रासुग्रो के बदले खून के रूप में वह निकला ।—यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २१ ।

अर्थात् दु ल का मारा वाटियो में वूमता-फिरता हुन्ना आलो से खून वहाने लगा। — मुमताज वेनजीर, प्० १३।

४. द्रप्टव्य--लेला-मजनू, पृ० ६।

५ द्रष्टव्य — यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १०।

६. मूल कञ्मीरी के लिये द्रप्टव्य—सानि ग्रदवग्रच-जान, डिस्कोरसिज न० ५, श्री प्रताप कालेज, श्रीनगर, प्रकाशक—मही-उद्-दीन हाजनी, जुलाई १६६०, पृ० १।

७ जेवा निगार, पृ० ८२।

प जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर काव्य, पृ० २४५।

६. जायसी ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पु॰ १८८।

१०. मचुमालती, पृ०५०।

#### उत्प्रेका -

- (क) ग्रम्ब फार जनु मोतिह भरे। ते लड भौह के तरे घरे।'
- (ख) पुहुप सुगन्ध करहि सब आसा । मकु हिरगाइ लेइ हम वासा ।<sup>3</sup> रूपक:
  - (क) चतुर कला सभ नागरि सुबुधि सुमत सुजान। भौह धनुक सर बरुनी मारहि ताकि परान।

#### उल्लेख:

एक कहा लट सो मुख सोमा, हीरा ऋषिक लखि मुरछा लोभा। एक कहा लट नागिन कारी, इसा गदल सो गिरा भिखारी। एक कहा लट जामिनि होई, रात जानि जोगी गा सोई। सन्देह.

दसन बीच दाउम को, की मोती लर होइ। की हीरा की नषत है, चमक बीज अस सोड। अतिश्योक्तिः

> मिरिग सजग भइ दहुं दिसि हेरइ। चीन्हि कै सीह सेदूर ग्रहेरइ।

इसके अतिरिक्त इन काव्यों में अन्त्यानुप्रास सर्वत्र सुन्दर रूप में मिलता है। जैसे—

तेहि पर राजकुवर एक भारी। देखि भरम बहु मित भइ बारी। हिन्दी के सूफी प्रबन्धकाव्यों में भी किवयों ने रित-भाव की पोपकता के विपरीत वीभत्सता का वर्णन करके 'रक्त के आसू' बहाने की उद्भावना निम्न-लिखित रूप में की है:

- (क) रक्त के आसु परे भुइ टूटी। रेगि चली जनु वीर वहूटी। ह
- (ख) रक्त रोइ मैं अस कै। चोलि चीर रतनार। to
- (ग) रकत ग्रासु घर परे जो टूटी। सावन भए ते वीर वहूटी।"

१. चदायन, पृ० ११६

२. जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १८६।

३ मधुमालती, प्०१०६। ४ इद्रावती, उत्तराई।

४. वही। ६ मधुमालती, पु॰ ४४।

७. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ०३६१।

मधुमालती, पृ० ५५।

६. जायसी ग्रन्थात्रली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३५५।

१०. चदायन, पृ० ३०८। ११ में घुमालती, पृ० २१४।

इन सूफी-कवियो ने अपने अप्रस्तुत-विधान मे अधिकाश परम्परागत सादृश्य योजना मे की है तथा रसात्मक प्रसगो मे अधिकाश भाव के अनुरूप अनुरजनकारी अप्रस्तुत की ही योजना की है। इन परम्परागत उपमानो मे कुछ अवश्य ऐसे है जिनसे माबोत्तेजना मे वाधा उपस्थित होती है, जैसे गले की सूक्ष्मता के वर्णन मे उसके अन्तर्गत पीक का ससार दिखाई देना, मास, रक्त एव मज्जा के द्वारा दु ख प्रदर्शित करना, जाधो की उपमा कदली वृक्ष से न देकर हाथी की सूड से देना।

## प्रतीक-योजना

प्रतीक ग्रप्रस्तुत, ग्रमूर्त ग्रीर ग्रदृश्य वस्तु का चित्र नहीं खीचता, केवल उस के वैशिष्ट्य ग्रीर प्रभाव का सकेत प्रस्तुत भूर्त ग्रीर दृश्य वस्तु द्वारा करता है। हि। हि। कि माध्यम से ग्राने विचारों को ग्रिश्यक्त किया है। उन्होंने शराव, साकी तथा जाम के प्रतीकों का ग्राश्रय लिया। कञ्मीरी प्रवन्ध-काव्यों में इन प्रतीकों के ग्रितिरक्त गुलाव, बुलबुल, निशान, वहार, मुक्ता तथा खजर ग्राहि प्रतीकों का भी प्रयोग हुमा है। गराव का उल्लेख प्रेम के रूप में शीरी-खुसरों, 'यूमुफ-जुलेखा' (महमूद गामी), 'जेवा निगार', तथा 'चन्द्रवदन' ग्राहि प्रवन्ध-काव्यों में हुमा है। साकी को सत्य ग्रस्तित्व के प्रतीक के रूप में 'चन्द्रवदन' में विगित किया गया है, किन्तु महमूद गामी ने उसे 'उन्मक्त प्रेमी' के लिये भी प्रयुक्त किया है। जाम ग्राहि का प्रतीक भी, चन्द्रवदन में ग्राया है। मुमताज

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० २५४।

२. विञ्लेपरा, वर्ष पहला, ग्रक पहला मार्च ६५ लेख पजावी सूफी-काव्य मे प्रतीक योजना, यदा गुलाटी, पृ० ३१ ।

यि मस्ती छग्रमनग्रह बुछुमग्रच जाहं शरावस । पृ० १ ।

४. मसग्रह छु मस्तानग्रह वो कग्ररथस खराव। पृ० ८।

५ दय त्रम्भवित मय यकसान क्याह च्योक । पृ० ५६ 1

६ रिन्दव च्यव मस्तानग्रह मय डञ्कनी मैखानग्रह । पृ० २।

७ ल्वोदमुत मय कलवालन, रिन्दव च्यव मस्तानग्रह । पृ० २ ।

पर्वत कश्रम्य चोनुक दामग्रह हा कलवाल मते । लैला-मजनू, पृ० १३ ।

यत्रोद सनी मज सीनस, रूय कास्तो आईनस,
 मजाज किश्रन प्यालन, ल्वोदमुत मय कलवालन । पृ० २ ।

वेनजीर में किव ने कहा है:

ख्याली गन्नय मय वस्लयक च्यवान जाम। t

'गुलाव' को केवल नायिका किन्तु बुलबुल को नायिका एवं आत्मा दोनो के प्रतीकात्मक रूपो में अपनाया गया है। 'गुलरेज' में नायिका को गुलाव के प्रतीक रूप में लिया गया है। 'नायिका के लिए बुलबुल का प्रतीक 'लैला मजनू' में आया है। 'आत्मा के प्रतीक-रूप में बुलबुल का प्रयोग 'हारुन रशीद' में हुआ है। 'कही-कही पर बुलबुल को नायक का प्रतीक भी माना गया है। 'उल्लास के लिए निशात, 'वस्ल के लिए वहार,' आसुओं के लिए मुक्ता तथा वियोग के लिए खजर अपदि प्रतीकों का प्रयोग हुआ है।

कदनीरी कवियो ने परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम को कई प्रतीको हारा व्यजित किया है जिन में से दीपक और पतग, " गुल और वुलवुल," मतलूब और तालिब," वहार और बुलवुल, " प्रकाश और सूर्य " तथा भ्रमर व यवरजल (निगस)" आदि प्रमुख है। इन काव्यों में जहां भी नाधिका के मुख-सौदर्य का वर्णान किया गया है, वहा उन्होंने इसी समन्वित सौदर्य के प्रतीक को प्रकट करने की चेष्टा की है।

13\$ op

श्रयी नायक तथा नायिका दोनो वस्ल (ईश्वर-मिलन) के जाम पीते गये,
 प० २५१।

२. गुलाबाह जन छु फवलमुत सुवलन मज । सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ७४।

३ दितुन बृलवुल सिफ्ते फरियाद व नारग्रह। पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १७।

४. पजरश्रह मजग्रह याम बुलवुल चूरि च्वल, म्यचि मुर श्रावारह गव ताम रगग्रह डल, पृ० ११।

५. वुनव्ल ग्राशके गुल काव छुय नग्रह । गुलनूर-गुलरेज, पृ० ७ ।

६ (१) निशातस ऐशिकस फसले बहार ग्रायो, जेबा निगार, पृ० ४२।

<sup>(</sup>२) निशातस ऐशकुय पचन योस्मन पोश । वामीक अजरा, पृ० ६।

७. वहारस वस्लिकस भ्रोन्थम, खजा अज बादे महजूरी। यूसुफ जुलेखा। हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २३।

म्वक्तग्रह जन होरुन जग्न दीदग्रह दा दुमा । हारुन रशीद, पृ० ३ ।

 <sup>(</sup>१) फराकथच स्नाक लग्नडत दिल कुतरथम । वामीक अजरा, पृ० ६ ।
 (२) कग्ररथम स्वनस मे सरतल यवोद लायहम चह करतल । जेवा निगार,

- १० (क) यवोद वनै ग्रसि सग्रत्य रोजी ग्रक दमाह, पोपरिक पग्रठ्य गत करि है शमा। यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १३।
  - (ख) पोपुर शमग्रस पान जालग्रनी, मुश्ताक गव व रोज दीदारस । हियमाल, वलीग्रल्लाहमतो, पृ० ६६ ।
  - (ग) गमा सूरत वुद्धित परवानग्रह गोसग्रय, परीरुख डेश्यवुन दी वानह गोसग्रम। वामीक ग्रजरा, पृ० १।
  - (घ) चम्र शमग्रह खानग्रह बो परवानग्रह चै हात । हियमाल, सैफ-उद्-दीन, पु० ४०।
  - (च) तगी परवानसम्रय शमुक बुछुन नूर, यिमस बर शोलम्र दर यकदम गळान सर।—गुलरेज, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० २३७।
  - (छ) गमा जन ग्रस रिवान पान मारान, सग्न कग्नरमग्रच सोख्तह पोपुर इक्कग्रह नारन। लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २७।
  - (ज) वजान परवानग्रह ग्रान शमग्रह सपुन, परेशानी चिजस दिल जमा सपुन । जेबा-निगार, पृ० ५ ।
- ११ (क) शमीम गुचग्रह चावान बुलवुलस मस, नसीम सुबह हावान नव गुलस अस। वामीक अजरा, पृ०२५।
  - (ख) मुय कुलकुप मजहरे कुल, सुय गुल तग्र सग्ररी बुलबुल। चन्द्रवदन, पु०२।
- १२ (क) मुवारक तस यस गळी शौक गग्नलिब, पेयी मतलूब श्रज्जान लागि तम्रलिव। सोहनी मेयवाल, पृ० ११।
  - (ख) छु वामीक तग्रलिव हक ग्राणिके पाक, ग्रमी मतलूव छस ग्रजरा ति गमनाक । वामीक ग्रजरा, पृ० १४।
- १३ सु वक्ताह क्याह गनीमत द्वनवग्रन्य घोस, ग्रजब फसले वहारान वुलवुलन ग्रोस ।—यूसुफ-जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन, 'मिसकीन', पृ० ६० ।
- १४ वुछुम शहरस प्यमुत गाजाह छु महताव, गटि च्जमग्रच तग्र डीथिश गोस वेताव।—गुलनूर-गुलरेज, पृ० १७।
- १५ (क) द्वपुत्र डरकन बन छु माने, हा व्वम्वृर तग्र यवरजग्रल जाने । लैला-मजनू, कवीर-लोन, पृ० २५ ।
  - (ल) व्वम्त्ररो गिजस चानेकले, सुय नार गोम यवरजग्रले । यूमुफ-जुलेखा, हाजी मही-डद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १५।

उन्होंने अपनी नायिकाओं के माध्यम से ईश्वरीय ज्योति को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। महमूद गामी कृत 'लैला मजनू' में लैला' 'शीरी खुसरो' में शीरी, वली अल्लाह मतो कृत 'हियमाल' में हियमाय, मकवूल शाह कृत 'गुलरेख' में नोशलब, सैंफ उद्-दीन कृत 'वामीक अजरा' में अजरा, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत 'लैला मजनू' में लैला, 'जेवा-निगार' में जेबा, 'सोहनी-मेयवाल' में सोहनी, हिक्कानी कृत 'चन्द्रवदन' में चन्द्रवदन्ध 'मुमताज बेनजीर' में 'बेनजीर', हिल्कानी कृत 'चन्द्रवदन' में चन्द्रवदन्ध 'मुमताज बेनजीर' में 'बेनजीर', हिली मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत गुलनूर-गुलरेज' में गुलनूर' तथा कबीर लोन कृत 'लैला-मजनू' में लैला' को परम सौदर्य का प्रतीक माना गया है। नायक आत्मा अथवा साधक का प्रतीक है जो

१. तिहिन्दि नूरह निश्चि गव पश्चदश्चह द्यालम, सु छुइ सूरत बमाने जिस्म श्रादम। गही तस्रम्य लग्नल लोगुय गाह मजनू, श्रशाकन हीलग्नह कन्नर्य कग्नर्य जान व दिल न्यून। पृ० २।

२ प्रजलवन्य छिस अलरवअन्य सत सितारग्रह, करअन तिम बेकरारन पारग्रह पारश्रह । पृ० ३ ।

३. पशान माणक छु तम्रम्यसुन्द साज डीशिथ, मशान तम्रम्यसुन्द सोख्य नाज डीशिथ। पृ० १६।

४. बग्रालम छुसनग्रह वुनक्यन काह ति सम्रनी, बनेमग्रच तस छि हुस्तच मेहर-बग्रनी । गुलरेज, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ७१ ।

५ चरागे शामे गम या सुबह उम्मेद, फरोगे नूरे दिल या नूर जावेद। पृ० ५।

६ जबीनस मजहर नूर इल्लमही, हसीन पट शुबान तस पादशग्रहो । लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पू० १ ।

७ छि रोशन श्रज जबीन व रोय ग्रान हूर, दलील माने नूर ग्रली नूर। पृ० १।

न तस हता परी न हूरे जन्नत, तसन्दी हुस्नह सम्सारस छि मिन्नत ।पृ० १० ।

क्राह तस नूरह बुजमल, तूरिक नूरग्रच मशाल । पृ० ३ ।

१०. जि ब्राईनह छि रोशन साक पुर नूर, वगैरत शोलहबर गव शमा काफूर, पृ० १०।

११ चह बन्तम क्याह मे ड्यूठ्म न्यसफ रातन, यि नूराह क्या मे होबुम जाति पाकन । पृ० १७ ।

१२. सतन ड्येड्यन अन्दर चाव वारअह वारय, ग्वमुत तस ग्रज फिराक ग्रोस पारअह पारे । पृ० १६ ।

नाथिका की प्राप्त के लिए प्रेम-पथ पर अग्रमर होता है और तभी नायक-नायिका के प्रेम की कथा ग्रात्मा और बहा के प्रेम की प्रतीकात्मक कथा होती है। लैला-मजनू (गामी) मे मजनू, 'जीरी-खुसरो' मे फरहाद, 'वामीक ग्रजरा' मे वामीक, 'जेवा निगार' मे निगार, 'सोहनी-मेयवाल मे मेयवाल, 'तथा 'चन्द्रवदन' मे मेयार, 'श्रादि इमी रूप मे चित्रित किए गए है। 'यूसुफ-जुलेखा' मे जुलेखा ही साधिका है जो यूमुफ की प्राप्त के लिए प्रयलमय रहती है। 'नायिका का रूप वर्णन सुनकर ग्रयवा स्वप्न या चित्र या माक्षात् दर्जन करके ही नायक प्रेम-पथ पर ग्रयसर होता है। वह गुदडी (खिरका) पहनता है ग्रीर मार्ग की कठिनाइयो की परवाह नही करता। खिरका प्राप्त मुरीद यह जानता है कि खुदा ने उसे स्वीकार किया है। 'गुलनूर-गुलरेज' मे इस खिरके का उल्लेख हुग्रा है। जिसे नायक दिलाराम ग्रयनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए घारण करता है। 'हारुन-रजीद' मे नायक ग्रजीज कन्था घारण करके निर्गुण-प्राप्त के लिए ग्रग्र-मर होता है। ' 'लेला मजनू (गामी कृत) मे भी मजनू कन्था घारण करके साध्य की

१ सु कोनग्रह खसे नज्द वनस, यस फेरि मनस इब्कुन चूर, पृ० ६।

२ वनन यारव कनन गछि ना सदा म्योन, वो छुस वन्दश्रह चश्र छुक वरहक खुदा म्योना । पृ०१०।

३ सपुन शहलादग्रह वामीक ताजह मजनून, वदन हर दम वदन श्रोसुस पुर श्रज खून। पृ० ८।

४ गरावे वे बुजी च्यत गव मु सरमस्त, मताए दिल दितुन यकबार श्रज दस्त । पृ० १४।

५ न कम्रसि सम्रत्य भ्रोसुय गुफतगू तस, ख्याले यार भ्रोसुय रूबरू तस।
पृ० १३।

६ हयजग्रन्य वोलयस माये, दीन नोवुम चानि माये। पू० १०।

७. (१) पाक ग्राशक ग्रायस करान ग्रल्विदा,
 ग्रोस यूमुफ खास माशूक खुदा । गामी, पृ० १८ ।

<sup>(</sup>२) वो दर खिल्बत ग्रमी न्यूनस वसदजार, वराय वस्ल ख्वद श्रायम वयकबार, यूमुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन मिसकीन, पृ० ४९।

मध्ययुगीन प्रेमाल्यान, पृ० २३५।

व्यद्धन नालग्रह कवाहे वादशग्रही,
 वोलुन खिरकग्रह च मर्दान इल्लग्रही । पृ० १५ ।

१० जाहदह परहेज गम्ररी खिरकम्रह वल, खिरकम्रह पोशन निशि शैतान दूर च्योल। प० ६।

प्राप्ति मे लीन होता है। 'बहराम व गुल अन्दाम' में भी नायक क्न्या पहनता है। कित्य करमीरी प्रबन्धकाच्यों में नायको द्वारा केवल भस्म- मलने तथा वस्त्र फाडने की बात कही गई है। प्रेम-पथ की कठिनाइयों का वर्णन सभी काच्यों में हुआ है। पर्वतों, दैत्य, तूफान, तथा समुद्र आदि भी एक प्रकार से भयकर कठिनाइयों के प्रतीक होकर आए हैं।

हिन्दी के सूफी-किवयों ने अपनी भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति, के लिए भारतीय प्रतीकों को ग्रहण किया है, फिर भी मिदरा, साकी तथा मिदरां लय का प्रयोग प्रायः सभी प्रेमाख्यानों में हुआ है। इन किवयों ने जीवात्मा तथा परमात्मा के प्रेम की लहर एवं सागर, वन्द्रमा एवं चकोर, दीपक एवं पत्रग, कमल एवं भ्रमरं तथा बूद एवं समुद्र आदि प्रतीको द्वारा भ्रमिव्यक्त

- ३. द्रष्टव्य—लैला-मजनू, पृ० ४ ।
  द्रष्टव्य-- हारुन-रत्तीद, पृ० ४ ।
  द्रष्टव्य—गुलरेज, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ६७ ।
  द्रष्टव्य—वामीक अजरा, पृ० ११ ।
- ४. द्रष्टव्य-शीरी खुसरो, पृ० १०।
- ५. द्रस्टब्य-बहराम व गुल अन्दाम, पृ० ६-६।
- ६. द्रष्टव्य-मुमताज बेनजीर, पृ० १३।
- ७. द्रष्टव्य गुलरेज, सम्पादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १११।
- मच्ययुगीन प्रेमास्यान, पृ० २२६।
- श्ररे श्ररे कलवार पियारे, मिंदरा ढारे नैन तुम्हारे।
   एक पियाला भर मद दीजै, मोल पियारो मानस लीजै। इँद्रावती, उत्तराढें।
- १०. तुइ जो समुद मैं लहरि तुम्हारी, मैं जो बिरिख तुइ मूल। मधुमालती, पृ०७०।
- ११. चकई विछुरि पुकारं कहा मिलहु हो नाह। एक चाद निसि सरग पर दिन दोसर जल माह।—जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १६१।
- करत न हत्या श्राप वह, इन्द्रावित रमनीय,
   दीपक कहत पत्रग सो, मो पर दे तें जीप । इन्द्राविती, पृ० ६३ ।
- १३. भवर श्राइ बनखड हुति लेहि कंवल के वास दादुर बास न पावहि भलेहिं जो आर्छिहि पास ।—जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ ' माताप्रसाद गुप्त, पृ० १३६।
- १४. वह समुद्र आगे हम लोगें, बिन्दु समां आबे केहि जागे । अनुराग बासुरी

१. जामग्रह त्रग्रवित तग्र पानस जन्दग्रह वोलुन । पृ० ४।

२. वोलुन तम्रम्य जम्रन्दम्रह म्वलुन तम्रम्य सूर तम्र सास । पृ० १०।

किया है। इन मे नायिका परम-सौदर्य की प्रतीक है। मसन कृत 'मघुमालती' मे मघुमालती के माध्यम मे देवी सौदर्य को हृदयगम कराने का प्रयत्न किया गया है। कुनवन कृत 'मृगावती' की नायिका परम-सुन्दरी है। जायसी कृत 'पद्मावत' की पद्मावती ईर्वरीइ ज्योति को प्रकट करने वाली है। नायक ग्रात्मा के प्रतीक रून मे चित्रित किए गए है। ये सभी नायक नायिका की प्राप्ति के लिए मार्ग की कठिनाइयो की कोई परवाह नहीं करते। इन प्रेमास्थानो मे यात्रा का प्रतीक भी ग्रह्ण किया गया है। यात्रा का यह प्रतीक लेते हुए भी हिन्दी के मूफी-कवियो ने ग्रात्मा के उन्नयन की विचित्र श्रीणयो को अपने ढग म स्पट करने की चेष्टा की है। 'चित्रावली' मे साधना के निरन्तर विकास को लक्षित करने मे किव ने मार्ग मे भाने वाले विषयात्मक श्रन्तराश्रो को 'पुरो' को सज्ञा हो है। 'पहला पुरमोगपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा नेहपुर श्रीर चौथा रूप नगर है। इसी माति 'इन्द्रावती' मे किव ने राजकुवर की ग्रागमपुर यात्रा के वीच मे श्राने वाले कुछ बनो का वर्णन किया है। नूर मुहम्मद की 'श्रनुराग वामुरी' मे प्रतीक-पात्रो का नामकरण उनके गुण-विशेष के ग्राधार पर किया गया है।

हिन्दी-सूफी कवियों में जायसी ने जिस प्रकार हिन्दी-वर्णमाला के प्रक्षरों को लेकर 'प्रखरावट' की रचना की है, श्रीर उस में सूफी-सिद्धान्तों, का निरूप्ण किया है, ठीक उसी प्रकार करमीरी में भी सोहनी मेयवाल तथा खैला-मजनू (कत्रीर लोन कृत) में उर्दू वर्णों को पहले रखकर कतिपय पिक्तिया लिखी गई है। यद्यपि वे 'श्रखरावट' की तरह न तो क्रमबद्ध है श्रीर न ही उनमें वर्ण-माला के सभी श्रक्षरों का ही उपयोग हुआ है।

### रूपक तत्व, समासोक्ति एवं अन्योक्ति

जायसी के 'पद्मावत' के अन्त में कथा को 'तन चितं उर मन राजा कीन्हा' ग्रादि उक्तियों के द्वारा रूपक का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। करमीरी के किसी भी सूफी-काव्य में सपूर्ण कथा-वस्तु को इस प्रकार के रूपक से बाघने का कोई भी वर्णन-सकेत उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि 'यूसूफ-जुलेखा' में यूसुफ को

१. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, प्० २३४।

२ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पू० २१६।

३. द्रप्टव्य--जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६५३-६७६।

४. द्रप्टब्य--पृ० १४।

५. द्रप्टव्य-वही, पृ० २।

६ वही, पृ०५६२।

ईश्वर कहा गया है, किन्तु ग्रन्य पात्रो पर यूसुफ की भाति ही जीवात्मा तथा माया ग्रादि का ग्रारोप नहीं किया गया है।

ज़ायसी के 'पद्मावत' मे 'गढ तस बाक जैसि तोरि काया' जैसे स्थल करमीरी सूफी-काव्यो मे उपलब्ध नहीं होते। यद्यपि प्रेमसाधना के स्वरूप को स्पष्ट करना इन सूफी-काव्यो का भी लक्ष्य है, परन्तु वे समासोक्ति, अन्योक्ति अथवा रूपक तत्वो का प्रयोग नहीं करते। अधिक से अधिक वर्णन के समय वे प्रेम-व्यापार-सम्बन्त्री प्रतीकों का प्रयोग कर लेते हैं। वस्तुत कश्मीरी सूफी-कवियो ने अपनी प्रेम-पद्धति का प्रतिपादन सीधे ढग से या तो कथानक द्वारा किया है या नायिका के अलौकिक सौदर्य-वर्णन द्वारा अथवा इन तीनों के द्वारा। इसलिए उक्त विवाद के लिए न तो उन्होंने अवसर प्रदान किया है और न ही ऐसा कोई सकेत दिया है जिसके आधार पर उक्त तत्वों की उपलब्धि उनमें ढढ़ी जा सके।

# ७ सूफी-सिद्धान्तों का निर्वाह

आलोच्यकाल के समस्त कश्मीरी तथा हिन्दी-सूफी कवियो ने सूफीमत में प्रचलित सभी सूफी-सिद्धान्तों का परिचय ग्रंपने काव्यों में दिया है। प्रत्येक सूफी किव के विषय में यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वह ग्रंपने मत का अनुयायी होने के कारण उन सिद्धान्तों में पूर्ण विश्वास रखता होगा। उनकी रचना किसी पूर्व परिचित कार्यकान के प्रनुसार किसी रेखा-चित्र में केवल रगमात्र भर देती है और इस रग्भरी में प्रदर्शित उनका कला-नैपुष्य ही उन्हें ग्रन्थ कियों की श्रेणी में स्थान दिलाता है।

## परमात्मा श्रोर सृष्टि

प्राय सभी कदमीरी प्रबन्धकारों ने 'हम्द' में ईश्वर को कुरान के प्रनुकूल चित्रित किया है। उन्होंने ग्रल्लाह को 'ग्रहमद', 'खालिक, 'इलाही' जात' तथा ग्रहद' आदि कहा है। इन कियों ने केवल इस्लामी एकेश्वरवाद ग्रिप्तु शुदूदिया सप्रदाय के विचारों को भी हृदयगन किया है, अल्लाह की तीन शांक्तयो-सृजन, पालन एव सहार कृ। परिचय तो दिया है, किन्तु ग्रधिकतर कियों ने ग्रल्लाह को कर्ता तथा सृष्टि को कृति रूप में ही चित्रित किया है। 'उन्होंने, परमसत्ता को केवल इच्छा-मात्र ही सृष्टि-रचना में महत्वपूर्ण माना है। उसकी कर्तव्य-शक्ति ही प्रधान है। उन्हें इजादिया मत ग्रमान्य नहीं रहा किन्तु इसके साथ ही उन्होंने शुदूदिया तथा वजूदिया सिद्धान्तों को भी मान्यता दी। शुदूदिया विचारधारा के ग्रनुसार उन्होंने शिम्ब-प्रतिविम्ब ग्रीर वजूदिया के ग्रनुसार क्यापक, व्याप्य एव ग्रज-ग्रही की भावना को ग्रपनाया। 'मुमताज वेनजीर' में

इस जगत् को उसका प्रतिविम्व माना गया है। हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ने 'यसुफ जुनेखा' काव्य मे इस विम्व-प्रतिविम्ब भाव चित्रगा स्पष्टतया किया है। ' 'जेवा-निगार' मे किन ने ईन्वर को ही प्रेमी-प्रेमिका का रूप दिया है। ' 'चन्द्रवदन' मे किन हक्कानी ने उसे ससार मे व्याप्त माना है। ' इसी प्रकार

- (२) पस प्रज हम्द-खुदा व नाते सहमद-वामीक अजरा, पृ० ३।
- ४ (१) भ्रव्वल हम्दाह द्वप तस खग्रलिकस कुन, दितुन यम्य भाव व खाकस नार इश्कुन। लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २।
  - (२) हम्द तस खश्रिकस यम्य दर दो श्रालम, जिखलकत खास क्वर ईजाद श्रादम । सोहनी मेयवाल, पृ० २ ।
  - (३) ख--- खग्रलिक छु मग्रलिक रव-उल्-ग्राल्मीन, ज मीनन ग्रासमानन मज छु वसकीन। लेला-मजनू, कवीर लोन, पृ० २।
- ५. इलग्रही रहमतुक वर मुचरावुम, जमाल शाहद मकसूद हावुम। जेबा-निगार, पृ० २।
- ६ (१) हम्दाह जूवी जातस, युस जलवग्रहगर कायनातम । चद्रवदन, पृ० २।
  - (२) सपग्रज लग्रहिश यिन तस जाते पाकस, क्वरुन तग्रम्य पग्रदग्रह श्रादम ग्राव व खाकसा—यसुफ-ज्लेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० ६।
- ७ यज नुनतह नन्यव नूरे सरमद, ग्रहदस नाव प्यव ग्रहमद। चन्द्रवदन, पृ० २।
- ५. (१) भ्रव्यल हम्दाह तिमस यम्य पश्चदह क्वर जान, जमीन व धासमान व इक्त व श्चारफान ।—शीरी खुसरो, प० २।
  - (२) क्वरन यम्य पग्रदह खाकस शक्ल ग्रादम, हरुन यम्य डब्क सग्रत्यन जाने ग्रालम ।——लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २।
- ६. चू म्राईना मजला कुन जमीरम, नुमा शैदा बहुस्न वे नजीरम। पृ० २।
- १०. वो तम्यसुन्द अवस छुस असलस निशिह गच्छग्रह, वो सुय अवस गन्छग्रह अवसस मे कर पिंजुह।—पृ० ३३।
- ११ छु लग्रगित ग्रागक-माशूक पानग्रह, सु जेवा तग्र निगार ग्रोसुस बहानग्र । पृ० २ ।
- १२ छुड रग-रग मस्दर, वे रग पानग्रय छु मजहर, ह्यारि व्वन वसिय पानग्रह, छुय गग्रर सुन्द वहानग्र। पृ०२।

१ जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६४।

२ सूफी-काव्य सग्रह, पृ० ६८-६६।

<sup>3.</sup> हम्द बेहद नाते ग्रहमद हर सहीफस इब्तिदा, रोज दमाह सोजे इश्कन बोज ए मर्दे खुदा—यमुफ जुलेखा, गाभी, प० २।

'गुलनूर गुलरेज' में इस सृष्टि को उस परमसत्ता का प्रतिविम्व मानकर उसे इस में व्याप्त माना गया है। ' कबीर लोन कृत 'लेला-मजनू' में कहा गया है कि जो उस निराकार 'डो' का उच्चारण करता है, वही यह जानता है कि वह सब प्राणियो, में निवास करता है, वह परम सत्य इस सपूर्ण ससार के जीवो, वस्तुश्रो तथा कार्य-कलापों में विद्यमान है। वह एक ही अनेकत्व के रूप में व्यक्त हो रहा है

खि मललूक ग्रादमी, ग्रल्लाह खु खालिक, गच्छुन तस खग्रलिकस प्यठ शूबिग्राशिक।

(अल्लाह खालिक है और शेष सभी प्राग्गी मखलूक वह एक ही अनेकत्व मे व्याप्त हैं। उस प्रमु (अल्लाह) के साथ प्रेम-माव रखना ही प्राग्गी को शोभा देता है।)

कश्मीरी-सूफी किवयों की घारणा है कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम अपने नाम के आलोक से 'नूरलमुहम्मिदया' अर्थात् 'मुहम्मदीय आलोक' की सृष्टि की जो आदि-भूत बन गया।' फिर उसी 'नूर' मम्बन्धी उपादान कारण से पृथ्वी, जल, वायु एव अग्नि नाम के चार तत्वों की सृष्टि हुई, फिर आकाश और तारे हुए और उसके अनन्तर सप्तमुवन, घातु, उद्भिज पदार्थ, जीव-जन्तु एव मानव की रचना हुई जिनके द्वारा ब्रह्माण्ड बना तथा अनेक ब्रह्माण्डों का विश्व प्रादर्भूत हुआ।' कबीर लोन ने अपने 'लेला-मजनू' में कहा है कि परमात्मा ने सर्वअथम 'मुहम्मदीय असोक' की सृष्टि की। ' 'सोहनी मेयवाल' तथा लेला-मजनू (गामी)" में भी इसी प्रकार का मत प्रकट किया गया है।

१. द्रष्टवय--पू० ५।

२. कन हा युस दियि मित ची तारे, जो परान हम सुय जाने। पृ० २०।

३ गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १०१।

४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ३८।

५. तम्रिमय नूरन छु द्युतमुत म्रालमस नूर, चे सारिम्रनी न्रोठ पैदा करित ग्रहमद । वनै क्याह नूर महमद यिछ छु बेहद, छु सारिनग्रय पाय ब्वड यिछ सोन सरदार । पृ० २ ।

६ जुरुन नग्न रुख रूवटुन ग्रज हुस्न बेहद व्यरुन न्वन पान ग्रज नूरे मुहम्मद, क्वरुन सुय दर नवी ग्रादम शरफनाक, बहुस्नश खिलते तशरीफ लोलाक, पृ० २।

७ हम्द तस यम्य मुहम्मद पग्रदग्रह क्वरुन, पनिन इरक सग्रत्य तस सीनग्रह व्वरुन, तिहिन्दि नूरह निशिह गव पैदा श्रासम, सु छुय सूरत बर्मने जिस्म श्रादम। पृ० २।

इन कवियो ने माया का ग्रथं जगत्-प्रपच तथा सासारिक प्रलोभनो को ही माना है।

हिन्दी के मूफी-कवि ईश्वर के स्वरूप मे सहमत है। उन पर भारतीय विचारधारा का यथेप्ट प्रभाव पड़ा हुआ है। जायसी ने 'पद्मावत' मे कहा है कि डिवर एक है, वह ग्रलख है, ग्रहा है, ग्रवर्श है, प्रकट ग्रीर गुप्त सभी म्णानों में व्याप्त है, न उसके पुत्र है भौर न माता-पिता ही है। उस को किसी ने उत्पन्न नहीं किया। सपूर्ण ससार का मूलकारण यही है। किव मफन ने प्रनिविम्बवाद की ग्रोर सकेत करते हुए कहा है कि उस परमसत्ता के समान दूसरा शीर कोई नही है। यह सृष्टि उसके मुखके सौदर्य का दर्पेश है। वह इस समार मे सर्वत्र प्रतिविम्वित हो रहा है। नूर मुहम्मद ने कहा है कि वही परमसत्ता सर्वत्र व्याप्त है और उसी एक के रिव, सिस, नीरज तथा कुमूदिनी भादि विभिन्त नाम है। उसमान ने उस परम-सत्ता को गुप्त एवं प्रकट रूप मे सर्वत्र ब्याप्त माना है। उसने यह भी कहा है कि मैं आदि में उस चितेरे का वनान करता हू, जिसने इस जगत् के चित्रण का निर्माण किया है। कुलवन ने भी परमात्मा तथा सृष्टि मे चित्रकार भीर चित्र का सम्वन्य स्थापित किया है।" जेख निसार का कहना है कि वह परमात्मा चौदहो भुवनो मे व्याप्त है। उसके विना कोई जन्तु जीवित नही रह सकता। जैसे नट स्वरूप घारए। करके अनेक लीला में करता है, वैसे ही वह परमात्मा भी विभिन्न रूप बारए। करके अनेक

१ द्रण्टन्य---हारुन रशीद, पृ० १। द्रण्टन्य---लैला-मजनू, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २५।

२. यलख ग्ररूप ग्रवरन सो करता। वह सव सो सव श्रोहि सो वरता।
परगट गुपुत सो सख वियापी। घरमी चीन्ह निह पापी।
ना श्रोहि पूत न पिता न माता। ना श्रोहि कुटुम्व न कोड सग नाता।—जायसी-ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १२४।

र एक अहै दोसर कोई नाही। तेहि सम सिस्टि रूप मुख जाही। मधुमालती,

४ तुमही हेह वरे सब ठाऊ । रिव सिस नीरज कुमुदिनी नाऊ । इन्द्रावती।

४ सब वहि भीतर वह सब माही, सबै श्रापु दूसर को नाही। श्रापु श्रम्रित, भूरित जपाई, मूरित माति तहां समाई। चित्रावली।

ध्यादि वसानो सोई चितरा, यह जग चित्र कीन्ह जेहि वेरा।—वही।

७ फिन यह रहे कि चरित पसारा, सो कहत मन जोग सभारा। चित्र देखि के खोज चितेरा, खोज करा तो मिले सवेरा। मृगावती।

क्रियाए कर रहा है। वह अमर तथा अजन्मा है। कोई विरला ही उसके मर्म को समभने मे समर्थ होता है।

परमज्योति ने स्वय से एक और ज्योति या नूरमुहम्मद साहब को उत्पन्न किया जिसके सुख के लिये इस सपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। मफ्तन का कथन है कि उन्हीं के लिये परमात्मा के मन मे सृष्टि-रचना की चाह उत्पन्न हुई। कुतबन ने भी कहा है कि उसने सर्वप्रथम मुहम्मद के नूर का सृजन किया, तत्पण्चात् मानव का। जायसी का भी यही मत है। इस प्रकार सभी सूफी कवि मानते है कि मुहम्मद की प्रीति के लिये ही परमसत्ता ने सृष्टि का सृजन किया। मफ्तन का कथन है कि सृष्टि के मूल मे प्रेम का प्रवेश हुआ। उसके परचात् सकल सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि का मूल कारण ही प्रेम है। ससार मे उसी का जन्म और जीवन सफल है जिसके हृदय में 'प्रेम की पीर' उत्पन्न हुई हो

प्रथमिह श्रादि पेम परिवश्टी। तौ पाछे भइ सकल सिरस्टी। उतपित सिस्टि पेम सो श्राई। सिस्टि रूप भर पेम सबाई। जगत जनिम जीवन फल ताही। पेम पीर उपजी जिश्र जाही। जेहि जिश्र पेम न श्राइ समाना। सरुज भेद तेइ किछु न जाना।

उसमान का भी कथन है कि ग्रादि मे विधि ने प्रेम को उत्पन्न किया। प्रेम के लिये जगत् को सवारा। इसी ग्रपने रूप को देखकर उसे सुख मिला।

१. वह पूरन चौदह खड माही। वह बिन जिया जन्तु कोउ नाही।। सब मह ग्रापसु खेले खेला। नट नाटक चाटक जरु मेला।। न वह मरे न मिटेन होई। ग्रपरम मरम न जाने कोई।।—यूसुफ जुलेखा।

२ जायसी के परवर्ती हिन्दी-कवि भीर काव्य, पृ० ४६।

३ नाउ मुहम्मद त्रिभुवन राऊ, ग्रोहि लागि भएउ सिस्टि कर चाऊ। मधु-मालती, पृ० ६।

४ पहले नूर मुहम्मद कीन्हा, पोछ नेहिक जनता सव कीन्हा । मृगावती ।

प्रथम जोति विधि तेहि कै साजी, ग्रौ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी । जायसी-ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १२७ ।

६ मधुमालती, पृ०१६।

अादि पेम विधि ने उपराजा । पेमिह लागि जगत सब राजा ।
 अपने रूप देखि सुख पावा । अपने हीये पेम उपजावा ।—चित्रावली

इन कवियो ने माया को जगत् प्रपच के रूप मे अपनाया है।' जीवात्मा ग्रीर साधक

सूफी-श्रेमाख्यानो मे आघ्यात्मिक श्रेम का वर्णन हुआ है। इनमे दो जीवनो का एकीकरण दिखाया गया है। यह एकीकरण कश्मीरी प्रवन्धों मे नायक-नायिका की मृत्यु अथवा विवाह की सस्था द्वारा दिखलाया गया है। साधक जीवात्मा का प्रतीक है, और तभी वह उसके मिलन के लिये व्याकुल रहता है। उसे विग्वास है कि एकीकरण अथवा वस्ल (ईश्वर-मिलन) होने पर ही सपूर्ण वस्तुए सुलभ हो सकती है। इस के लिये गुरु का पथ-प्रदर्शन आवश्यक है।

हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यानो में भी साधक जीवात्मा का ही रूप है। इन कवियों ने भी प्रेम-तत्व की महिमा का गान करके ग्रन्त में नायक-नायिका का मिलन करा दिया है जो जीवात्मा तथा ईश्वर का ही तादात्म्य है। उनका कथन है कि सच्चे गृह का चेला कभी पथभ्रष्ट नहीं होता।

कन्मीरी तथा हिन्दी के 'यूसुफ जुलेखा' मे यूसुफ को साध्य तथा जुलेखा को साविका भ्रथवा जीवात्मा के रूप मे ग्रहण किया गया है।

# सोंदयं, प्रेम ग्रौर विरहानुमूति

कश्मीरी प्रवन्धकारो मे रूप-सौदर्य ग्रौर प्रेम का ग्रन्योन्याश्रय दिखाया गया है। उन मे रूप-सौदर्य को ही परमात्मा की ज्योति के रूप मे मान्यता मिली है। प्रत्येक प्रवन्ध-काव्य की नायिका ने रूप का वाशिज्य प्रमारा है। लैला, शीरी, हियमाल, गुल चन्दाम, ग्रजरा, नौशलब, जेवा, सोहनी, सनदावदन, स मुमताज, ११ गुलनूर १४ म्रादि नायिकाए परम-ज्योति से युक्त है। मजनू तथा फरहाद साक्षात्-दर्शन द्वारा ही अपनी-अपनी प्रेमिका के प्रति आकर्षित होते है। नागराय भी साक्षात्-दर्शन मे हियमाल के सौदर्य पर मोहित होता है। अतीव सुन्दरी अजरा के प्रति भी वामीक का प्रेम दृढ एव भ्रटल है। " वुड से गुल-भन्दाम के रूप-सीदर्य का वर्णन सुनकर वहराम प्रौड व्यक्ति से नौशलव के नख-शिख का वर्णन सुनकर, अजबमिलक तथा सेवक से सोहनी के गुणो को सुनकर मे यवाल ग्रासक्त होता है। प्रत्येक नायक ग्रपनी नायिका का रूप-सौदर्य-वर्णन सुनकर प्रेमाभिभूत होता है। वह विरहाग्नि मे तपने लगता है क्योंकि प्रेम तया विरह का ग्रनिवार्य सम्वन्व है। उस समय तक साधक की साधना सिद्ध नहीं होती , जब तक कि उसकी हृदय की सपूर्ण कलुषताए नप्ट नहीं होती। महमूद गामी का मजनू, फरहाद एव हारुन रशीद, वली श्रल्लाह मतो व सैफ-उद्-दीन का नागरात्र, पीर-गुलाम नही-उद्-दीन 'मिसकीन' का मजनू, निगार एवं मेयवाल, तकतानी का मैतार तया कवीर लोन का मजनू ग्रादि नायक

श्राजीवन तडपते है। 'यूसुफ जुलेखा' मे भी जुलेखा जीवन-पर्यंत तडपती है ग्रीर यूसुफ से भेंट होने पर उसकी सपूर्ण वासनाए निर्मल हो जाती है। 16

- १ तबहु भा मन माया-भारा । अब लागि अनुरागी परा । अनुराग बासुरी, पृ० २३।
- २ द्वन वस्रन्य वस्ल गव रूद कुनुय, कुनिरस तिहिन्दिस कुस हेयि नाव— लेला-मजनू, गामी, पृ० द ।
- अगुवा सोइ पन्य जो जाना, अगुवा सिहत न फिरे भुलाना ।
   अनुराग बासुरी, पृ० १२८ ।
- ४ ड्यक तस सुबह स्वतन ग्रोम रोशन, तसन्दी हुस्नह गव सम्सार तोशन।
  —- लैला मजनू, पृ० २।
- प्र जहूरे नूरे हक पेशाने ग्रो, चि गोयम वस्फ ग्रालीशाने ग्रो। शीरी-खुसरो, पृ०२।
- ६. स्व जूनी डव शबन क्याह शोलग्रह नूर, नतग्र जीनत तम्यकुय सय जन्तग्रच हूर।—हियमाल, वली ग्रल्लाह मतो, पृ० १७।
- छ पेशानी तिहिज जन भ्रापताबाह, तित यित ताजतर भ्रासन गुलाबाह ।
   वहराम व गुल भ्रन्दाम, पृ० ४ ।
- चरागे शामे गम या सुबहे उम्मीद, फरोगे तूरे दिल या नूर जावेद।
   वामीक मजरा, पृ० ५।
- हु यथ वक्तस अन्दर दर मुल्के दुनिया, निगारे गूल रुख माशूके जेव ।।
   गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ७१ ।
- वोजुल रुख तस बनल हुस्न प्रजलुन, जहानस हुस्निकस बानो कुनी जन—
   रैस्सा व जेंबा, पृ० ५।
- ११. भुहेल यथ बर जबीन सुवह पूर नूर। सोहनी मेयवाल, पृ० प।
- १२ कद बागे हुस्नुक शमशाद, रूद जलवये मेहरार शाद । चन्द्रवदन, पृ० ३।
- १३ बुयन हुन्द फसल नूरुक वस्ल माबीन, तजली दर मुकामे काव तौसीन । मुमताज बेनजीर, पृ० ६।
- १४ समन सारिवग्रय ग्वमुत नूक्क जोहराह, जहानस हर तरफ सुय नूर जोशन।
  गुलनूर गुलरेज, पृ० १७।
- १५ यिहमना स्वाबे न्यन्द्र यवोद यियम मे, दिहमना दरशुनाह वरशुन पेयम मे।—वामीक ग्रजरा, पृ० ६।
- १६. जि दर्द इश्क जिन्दग्रह पान मुदी, तवय पत्तकुन तिहुन्द ग्रमसानग्रह रूदुय । यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन मिसकीन, पृ० ७६ ।

कञ्मीरी कवियों के वर्णनों में आया हुआ यह प्रेम ईश्वरोन्मुख प्रेम का प्रतीक हैं। नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर सँफ-उद्-दीन ने विरह की महत्ता वताते हुए कहा है कि जिसके हृदय में प्रेम का चोर प्रवेश. करता है, वह प्रिय के वियोग में सदा तडपता रहता है। पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिमकीन' ने अपने काच्य 'सोहनी-मेयवाल' में कहा है कि उल्लासोद्यान विरह रूपी ग्रोलों के कारण तहस-नहस हो जाता है। उस में यह भी कहा गया है कि दो प्राणियों का वियोग असहनीय होता है। इन काव्यों में विरह को उस मूल पदार्थ के रूप में लिया गया है जिस में अमरत्व का गुण विद्यमान है। विरहानुभूति के कारण ही इस प्रेम का अस्तित्व दिखाया गया है। इन्होंने परमात्मा से विछुडी हुई जीवात्मा की विरह-व्यथा का ग्रारम्भ होना भ्रनिवार्य मा माना है।

हिन्दी के प्रेम काव्यों में भी सौदर्य, प्रेम तथा विरहानुमूर्ति का वर्णन किया गया है। यही रूप ही ज्योतिर्मय परमात्मा से परिचित होने के लिये प्रेम की प्रोर अग्रसर होने का माध्यम बनता है। मक्षन की 'मधुमालती' में मनोहर मधुमालती को समक्षा रहा है कि यही रूप बहुत से रूपों में प्रकट हुआ है, यही रूप बहुत में अनुपम भावों में व्यक्त हुआ है। यही रूप समस्त नेत्रों में ज्योति वनकर समाया हुआ है, यही रूप समस्त सागरों में मोती वनकर उत्पन्न हुआ है, यही रूप समस्त है, ग्रीर यही रूप अमरों के विलाम का रस है। यही रूप श्रीर सूर्य है, ग्रीर यही रूप जगत् में पूरित होकर उसको आपूर्ण कर रहा-है। "पद्मावत' में भी तोते के मुख से पद्मावती

१ वोज महमूद क्या गिय इश्कवग्रजी, हकीकत द्राव जग्रहिर ग्रज मजग्रजी। लेला, गामी, पृ० १४।

२ मुझ्ब्वत यस दिलस मज चाव चूरे, मरुन छुड तम जुरुव दिलदार दूरे। वामीक अजुरा, पृष्ट ।

३ शगूफस ऐ्शकिस मज डोठ पेयिनय। पृ० २३।

४ जुदमई वोड कयामत यार यारन, पृ० ४६।

४ हकीकत गव वरुन शोक इलग्रही, मजाजस प्यट दरुन वाही तवाही।
—वामीक ग्रजरा, पृ० ३६।

६ येलि द्वन मेलि सोदा क्या तिमन गम, दिलन द्वन वस्ल गव योद व गेलह ग्रालम ।—हियमाल, वली ग्रल्लाह मतो, पू० २६।

७. इहै रूप परगट वहु रूपा। इहै रूप वहु मार्च अनूपा। इहै रूप सम नैनन्ह जोती। इहै रूप सम साया मोती। इहे रूप सम फूलन्ह वासा। इहै रूप रस भवर वेरासा। इहै रूप समिहर श्री सूरा। इहै रूप जग गरि श्रपूरा। मघुमालती, पृ० ६५-६६।

के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनकर रत्नसेन उस पर श्रासक्त हो जाता है। रत्नसेन ने सहस्त्रो किरणो को विकीर्ण करने वाला उसका रूप देखा। उसे ऐसा लगा कि जहा-जहा उसकी दृष्टि पड़ी है। कमल खिल उठा है।

विरहानुभूति का चित्रण भी इन काव्यो मे हुआ है। जायसी ने विरह की महानता का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेम मे विरह और रस दोनो का समावेश है, जैसे मोम के छत्ते मे गहद और वर्रे दोनो का वास होता है। 'चदायन' मे लोरक जिस समय चदा का दर्शन करता है, उसी समय वह उसका हृदय काढ के ले जाती है। बेचारा लोरक विरहाकुल होकर तडपने लगता है। 'कुतवन' की 'मृगावती' का नायक राजकुमार प्रेमिका-श्रमिलन में उद्भूत विरह्द्या का अनुभव करके किंगरी वजाने पर ही तुल जाता है। में मक्त कृत 'मधुमालती' मे मनोहर अपनी प्रेमिका मधुमालती से कह रहा है कि जिस जी में तुम्हारा दु ख उत्पन्त हुआ, जगत् में उसका जन्म घन्य है। प्रत्येक नायक इस विरह का अनुभव करके अपनी प्रेमिका से मिलन के लिये साधना-पथ पर अप्रसर होता है। केवल किंव निसार के 'यूसुफ जुलेखा' में जुलेखा ही आयुपर्यन्त अपने प्रेमी यूसुफ से मिलने के लिये विरहाग्ति में जलती रहती है। 'चित्रावली' का सुजान, 'ज्ञानदीप' का ज्ञानदीप, 'हस-जवाहिर' का हस तथा 'इद्रावती' का राजकुवर आदि भी ऐसे नायक है जो कहानी के प्राय आरम्भ में ही, विरह-यातना द्वारा अभिभूत हो जाते है।

## श्राध्यात्मिक सोपान

कदमीरी प्रवन्धकान्यों में प्रेम-साधना को दुर्गम मानकर उसे एक प्रकार की श्राध्यात्मिक यात्रा माना गया है। इस यात्रा में साधक को कई सोपान पार करने पडते है। जब ब्रात्मा उस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान (मारिफत) प्राप्त करती है,

१ सहसहु करा रूप मन भूला । बह बह दिस्टि कवल जनु फूला ।
—जायसी ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १८३ ।

२ पेमहि माह विरह ग्रौ रसा। मैन के घर मधु ग्रवित बसा। वही, पृ० २३२।

श्रीह दिन हो जेउनार वुलावा । महर मदिर काहू दिखरावा ।
 सो जिउ ले गई कही न जाई । बिन जिउ भयउ परेउ घहराइ ।
 चदायन, पृ० १७८ ।

४. बहुरि वियोग मएउ सिर सेती । कहेसि बात नीई ग्राविह एती, कीगरी कीहे वियोग बजाइ । समहा सुन वोही देखन ग्रावह । मृगावती ।

५ जेहि जिय महि तोर दुख उपजा। धनि सोजग ग्रौतार। मधुमालती, पृ०६३।

तब उसके साथ एकाकार होने मे उसे कि चित्-मात्र भी बाधा उपस्थित नहीं होती। हक्कानी कृत 'मुमताज बेनजीर' से वेनजीर अपने प्रेमी मुमताज के सामने विवाह (वस्ल, ईश्वर मिलन) से पूर्व जो पाच शतें पूर्ण करने के लिये रखती है, वास्तव मे वे पाच आध्यात्मिक सोपान है। तत्पश्चात् उसे वस्ल के लिये ही यह लम्बी एव किठन आध्यात्मिक यात्रा तय करनी पड़ती है। राज-रानी की प्राप्ति होते ही उसने दूसरा सोपान पार किया। वेनजीर के साथ विवाह करने के लिये वह इसी प्रकार अन्य सोपानो को पार करते हुए आगे वढ़ गया। कबीर लोन कृत 'लेला मजनू' मे चार मुकामात का उल्लेख किया गया है। उसने सासारिक सुख एव मोगो को पहला मुकाम, ईश्वर-मिहमा के परिज्ञान को दूसरा मुकाम, किठनाई के सागर को पार करके आगे बढ़ने को तीसरा मुकाम तथा फना को अन्तिम मुकाम माना है। सूफियो की दृष्टि मे इसे क्रमशः नासूत, मलकूत, जबरूत तथा लाहूत की सज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार हक्कानी ने 'मुमताज वेनजीर' मे भी शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हक्कीकत आदि की अवस्थाओ की महिमा का गुण-गान किया है। हाजी मही-उद्-दीन मिसकीन ने अपने 'यूसुफ जुलेखा' मे मारिफत आदि की अवस्थाओ को पार

श. जि तरक वस्ल रोजी जान सलफत, छु यवोद दूर कयामतकुय ग्रलामत ।
 ×
 ×
 ×
 भ थोवमुत ख्वास्त गारस ई छु दस्तूर, करन पग्रची शरग्रइत मियग्रन्य मजूर । मुमताज वेनजीर, पृ० २६ ।

२ वहारे वस्ल दिलवर छुस स्यठाह कूठ, तव्य छुस रोब ग्रामुत युणुय सफर ज्यूठ। वही, पृ० ३३।

३. दर ती गनग्रजिल व मरग्रहिल, तयजील करान गद्यय दो मजिल। वही, पृ० ६१।

४ वसद शादी करान गव कतए मजिल । वही, पृ० २३६।

५. ग्वडिनिच वित हो वनवुन बोजनी, तन छनग्रह तित म्वकलान । वजर ब्रोठ कोनग्रह छुक लारान, तिम शायि आशको दीदव बुछुवय। तरग्रहबुन जानन बुछुन दिरयाव, पकान बर हवा हाय । चोर फना हो गच्छ जानाने हाय, चूरन हुन्द दौर ग्रन्दरग्रह नेरे । लैला-मजनू, कवीर लोन, पृ० १२।

मुय रहवर मावर शरीयत, सुय मुनफहर माशर तरीकत।
 मुय वाग हकीकतुक कुनुय कुल, यानी वजहान सु शेख फी उल्कल।
 मुमताज वेनजीर, पृ० ७०।

करके हकीकत (सत्य की उपलब्धि) की इच्छा प्रकट की है। उसने ग्रयने दूसरे प्रवन्य-काव्य 'गुलनूर-गुलरेज' मे भी शरीयत, तरीकत, मारिफत एव हकीकत का वर्णन किया है। गुलरेज मे भी कहा गया है कि -इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी का पुल है, तथा यह हकीकत की भवस्था लोक-परलोक का राजस्व प्रवान करती है। हकीकी की महिमा का गुण-गान 'वामीक ग्रजरा' मे भी किया गया है, इस प्रकार सभी सूफी-प्रेमाख्यानो मे इन ग्राच्यात्मक स्थितियो का वर्णन हुन्ना है।

जो प्राणी ससार को क्षिणिक एव नाशवान् समक्रकर शरीयत के अनुसार उसकी जिक्र (स्मरण्), फिक्र (चिन्तन), समा (कीर्तन) एव अवराद (नित्य-प्रार्थना) मे लीन होता है, वही तरीकत के क्षेत्र मे 'नफ्स' को परास्त करके अधिक प्रज्ञा-सम्पन्न बन जाता है। तोबा (अनुताप), जहद (स्वेच्छा दारिद्रय), सब्न (सतोप), शुकर (धैर्य एव कृतक्रता), रिजाअ (दमन), तव्वकुल (कृपा पर पूर्ण विश्वास) तथा रजा (वैराग्य या तटस्थता) पर चलने वाला साधक

१. वजाइ मारिफत मखमूर करतम, अनवार हकीकत सीनग्रह वरतम । पृ० २।

२ तरीकत से बुजर्गाह पाकवाजाह, हकीकत जानवुन क्याह ग्रहल राजाह। पृ० १।

३. मजाजस नाव पुल थोवमुत बुजर्गव, तरी अमि कभ्रदलग्रह युस सु बहरहवर। गुलरेज, पृ० २३८।

४. मजग्रजी हस्त वग्रही व तवग्रही, हकीकत ग्रालमन द्वन पादशाही। वही, पृ० १०२।

प्र माजजुक इश्कह थीव सूरत-परस्ती, हकीकत मैन्युक गव जोक व मस्ती।
पृ० ३७।

६ (१) जिक्र हन्दिह पवग्रह युस फिकरिह मज सिनये। दरियाइ वहदत मजदियि बन।—हिथमाल, वली अल्लाह मतो, पृ०६।

<sup>(</sup>२) स्वरतग्रह ग्रल्लाह परतग्रह ग्रल्लाह, जिक ग्रल्लाह फिक ग्रल्लाह । करतग्रह टिल ग्रागाह परतग्रह ग्रल्लाह, फेरवुन छुय शाह परतग्रह ग्रल्लाह । वही, पृ० ४० ।

७ (१) स्वयं कर म्वस्तस रवी वृद्ध यारस, जिक्र हन्दिह वेल पवल्य इरिस तर म्राव। गुलनूर-गुलरेज, पृ०६।

<sup>(</sup>२) करान जिक्र खुदा पुरनूर चेहरा, तरीकत रो बुजर्गाह पाक वाजग्रह। हकीकत जानवुन क्याह ग्रहल राजाह, फकीरस निशिह गच्छित वा ग्रवल बा तमीज—वही, पृ० ६।

ग्रात्मशुद्धि के ग्रनन्तर ग्रन्य ग्रवस्थाग्रो को पार करके वम्ल (ईब्वर-मिलन) प्राप्त करता है। मिलन की दका मे दोनो ग्रमिन्न हो जाते है।

ग्राध्यात्मिक यात्रा के लिये कित्यय कश्मीण प्रवन्धकारों ने गुरु की महिमा का गुगा-गान किया है। वली ग्रल्लाह मतो ने 'पीर' को परमात्मा का ही नूर मानः है जिसके त्रिना उस तक पहुचना किठन है। कित हैरत ने भी इसी रूप मे उसकी प्रगसा की है। सैफ-उद्-दीन की 'वामीक ग्रजरा' मे कहा गया है कि ज्ञानी गुरु ही परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। गुरु का पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने वाला माधक ही बम्ल प्राप्त कर सकता है।

हिन्दी के मूफी-कवियों ने भी इन ग्राध्यात्मिक सोपानों का वर्णन किया है। 'पद्मावत' में रत्नमेन के जन्म से लेकर मुग्गे के ग्रागमन तक की स्थित को 'नासूत' की स्थित कह सकते हैं। इसके बाद उसके भागी वनकर निकलने से लेकर सिंहल द्वीप पहुचने तक की स्थिति को 'मलदूत' की स्थिति कह सकते हैं। सिंहलगढ में पहुचने से लेकर विवाह तक की स्थिति को 'जवक्त' की मजिल कह सकते है, पर यह होते हुए भी 'लाहूत' या हकीकत की मजिल 'पद्मावत' में वडी ग्रस्पप्टतापूर्ण ग्रीर उलभी हुई लगती है। उसमान का भोगपुर 'नासूत' की स्थिति हो सकती है। उसका गोरखपुर दूसरी मजिल होकर 'मलकूत' है। गोरखपुर में जाने के लिये सच्चे साधक को गुदडी घारण करनी पडती है। नेह नगर को 'ग्रालमें जवस्त' समभा जा सकता है। इस में साधक को ग्राध्यात्मिक गिक्त प्राप्त होती है, उसका रूपनगर ही हकीकत (लाहूत) की मजिल है।" सकत की 'मबुमालती' तथा उसमान की 'चित्रावली' में कथा का

१ द्वय त्रश्चवित मय यकसान क्याह च्योक, तियय तस नाजनीन पानस बोलुन पान-जेबा निगार, पृ० ५८।

२ छु पीरी नूरहवलनूर ग्रली नूर—हियमाल, पृ० ६।

चह छुक तूर अली तूर इल्लग्रही, अनिव तशरीफ दीगर पीरग्रह कंश्मीर ।
 रैंखा व जेवा, पृ० २ ।

४ वलो उम्तादम्रह द्वन मज छुक चम्रह महरम। पृ० १२।

४ विना शक थिम समन तम्रलिव त मतलूब, जि हम जिन्सी छु तस रगवत ज्यादम्रह—जेवा-निगार, पृ० ४०।

६ मध्ययुगीन प्रेमास्थान, पृ० १३७।

७ रूपनगर म्रति ग्राह सोहावा । जेहि सिर भाग सो देखे पावा । ग्रिनिहि डेगवन म्रतिहि मो ऊचा । कोटि माह कोउ एक पहुचा ।

<sup>—</sup> चित्रावली, छद २१३।

पर्यवसान नायक के विवाह के पश्चात् होना है। ग्राच्यात्मिक सायना के उच्चतम शिखर 'लाहूत' की स्थिति ग्रालोच्यकाल के इन प्रेमाख्यानो मे भी स्पष्ट नहीं हो पाती है।

नूरमुहम्मद ने 'जिक्र' तथा 'फिक्क' दोनो की व्याख्या की है। उसमान तथा जायसी जैसे कवियो ने इन प्रकारो का वर्णन न करते हुए गुप्त जाप या 'खिलवत दर प्रजमन' की ही प्रशसा की है। गुप्त जाप करने वालो ने उसे पा लिया, परन्तु प्रदर्शन करने वाले दर्शक ही इकट्ठा करके रह गए। जायसी का कथन है कि प्रकट मे तो साधक को चाहिये कि वह सारे सासारिक कार्य करता रहे, किन्तु मन ही मन उसे आराध्य का घ्यान करना चाहिये।

इन्होंने भी गुरु का चयन किया है। जायसी ने कहा है कि 'गुरु वह है जो शिष्य के हृदय में विरह की चिनगारी उत्पन्न कर दे।' हीरामन ही रत्नसेन का गुरु है। उसमान ने अपनी 'चित्रावली' गुरु की महिमा का गान करते हुए कहा है कि हे गुरु ! तुम नाथ हो और मैं अनाथ हूं, इस कारण मेरी होर को पकड़ कर खीच लो। तुम मेरे अगुआ हो और मैं तुम्हारा अनुसरण करने बाला हू।

### मिलन की दशा

कश्मीरी सूफी-किवयों के ग्रनुसार श्रन्तिम दशा अपनी प्रियतमा व प्रियतम के साथ मिलन की होती है। उनका परम लक्ष्य स्वय परमात्मा है जो 'एक' श्रीर 'एकमात्र' सत्य है। खुदा के साथ 'वस्ल' की हालत मे श्रा चुकने पर ही एक सच्चा सूफी श्रपने जीवन की सार्थकता मानता है। लगभग सभी कश्मीरी

१. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० १३७।

२. जब लग प्रेम न व्यापै, तब लगि स्वाय । स्वाय जात जब आवत, पाढत जाय । अनुराग बासुरी, पृ० १०७ ।

३. गुपुत रहहु कोउ लखें न पावें। प्रकट भये कुछ हाथ न आवें।
गुपुत रहे ते जाइ पहुचें। परगट बीचे गए बिगूचे। चित्रावली, पृ० ११४।

४. परगट लोकाचार कहु बाता, गुपुत लाउ जासौ मन राता ।
---जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ २६५।

प्र. गुरु विरह चिनगी पै मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला। वही, पृ० २०४।

६. मैं ग्रनाथ तुम्ह नाथ गुरु, खेंचहु मम डोर। ते मोर अगुग्रा पथ तह, मैं पिछलगुग्रा तोर। चित्रावली, छद २१५।

मूफी-काव्यों में इस 'वस्ल' (ईश्वर मिलन) को परम-लक्ष्य माना गया है। वह खुदा के वृजूद में ग्राने को 'फना' कर उसके साथ 'वका' के स्तर पर भी पहुच जाता है।

जुवस गिन्दुन क्वरुन थारस फिदा जान, वका ल्ववनय जि शौक स्रो सपुन फान। रे (अपने प्राणो पर खेलकर उसने शरीर को प्रियतम पर न्योछावर कर दिया। अपने शौक के कारण 'फना' होकर उसने 'बका' की प्राप्ति की।)

'फना' होने के लिये 'नपस' (वासनापूर्ण आत्मपक्ष) का त्याग अतीव आवश्यक है। वली अल्लाह मतो कृत 'हियमाल', हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत 'गुलनूर-गुलरेज', तथा कवीर लोन कृत 'लेला-मजनू' में इस 'नपस' की निन्दा की गई है। ईश्वर-मिलन के लिये सूफी-सतो ने माया (सासारिक प्रलोभन) के त्याग को ही उत्तम माना है। ससार के वासनात्मक प्रेम में फसा प्राणी अत में हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाता है। ऐसे प्राणी को सद्गति प्राप्त नहीं होती:

१ (१) ग्वोण्ड मजनून हवोण्ड मुसलाह, वस्लुक गव नम्र तस जाह ति तमलाह। लैना-मजनू, गामी, पृ० ८।

<sup>(</sup>२) दिल व जान वस्लुक लोल गछि वरनुय। हियमाल, वली घल्लाह मतो, पृ० ७१।

<sup>(</sup>३) जि वागे वस्ल अजरा पोश छावी । वामीक अजरा, पृ० २४।

<sup>(</sup>४) च्यवन मस ग्रग्रस्य लोलिक वस्लह बीगग्रह, विहित जन ग्रोस मजनू लग्नलि निजिह ।—गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १६ म ।

<sup>(</sup>५) सपुन तिन पानवधनी दर इश्क फग्रनी। क्वश्क हम्रसिल वसाले जावदानी। जेवा-निगार, पृ० ८४।

<sup>(</sup>६) व गैरत दर मोहन्बत द्वाय जानवाज, सपुन ग्रज वस्ल यकदीगर सर इफराज—सोहनी मेयवाल, पृ० ४७।

<sup>(</sup>७) ख्यम्रली गम्रय मय वस्लुक च्यवान दाम। मुमताज वेनजीर, पृ० २५१।

२ सोहनी मेयवाल, पृ० ४५।

उ छ नप्स वार गम्रलिव तालिवनान, जन व फरजन्द व म्रखशन दुश्मने जान। पृ०२।

४. नपम श्रमारन क्वरनस स्वार । पृ० ३ १

५ नपस अमारन ववरनस वजगार, पृ० ३।

६ व डङके गहब्ती युस ग्रासि मुरदार मु खूनरेजी करान छुय ग्राखिरकार।
—मुमताज वेनजीर, प० ४६।

दपुस तग्रम्य खोफ मे छुम दर कथामत, जिनाकारन अन्दर प्यमग्रह दर नदामत।

उनका साध्य फना है, मोहब्बत नही। वे हकीकत (मत्य की उपलब्धि) की प्राप्ति के लिये ही विभिन्न सोपानो को पार करने के इच्छुक है।

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों में भी 'सूफी सांचक' इस दृश्यमान जगत् से परे परमसत्य की खोज में रहता है। इस जगत् से कार एक चिरन्तन, चैतन्य सत्ता है जो भूत-मात्र में परिव्याप्त एवं प्रन्तर्भूत वाश्वत ग्रात्मा है। ग्रज्ञान के कारण जीव परमात्मा के वास्तविक रूप को समक्ष नहीं पाता। परमतत्व को पहचानने के पूर्व स्वय को पहचानना या ग्रात्मज्ञान ग्रावश्यक है। ग्रं ग्रंपने को पहचानने वाला ही ईश्वर को भी पहचान पाता है। ग्रन्तदृंष्टि से ही परमसत्ता के दर्शन होते हैं। यह ससार ग्रसार है ग्रीर यहा का सपूर्ण ऐश्वयं, सुख एवं सम्पत्ति मिथ्या है जिसका वर्णन कासिमवाह ने किया है। उसकी साधना उसी परमसत्ता में फना (लीन) होकर बका (भवस्थित) हो जाने के लिये होती है।

## द. कश्मोरी ग्रौर हिन्दी सूफी-काव्यों में साम्य

करमीरी तथा हिन्दी-प्रबन्धकाव्यो मे कथानको के विकास के लिये कुछ समान श्रमिश्रायो का उययोग हुग्रा है। साक्षात्-दर्शन, स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन तथा गुरा-श्रवरा पर श्राश्रित ये सूफी-काव्य फारसी मसनवी, प्रचलित कथाग्रो, कल्पना-प्रसूत कहानियो तथा ऐतिहासिक एव पौरािए श्रावार को लेकर लिखे गये है। इन सूफी-प्रेमाख्यानो मे नायको के पिता प्राय पुत्र न होने से चिन्तित रहते चित्रित किये गये है। पिता के दान-पुण्य या ज्योतिषी अथवा किमी सिद्ध पुरुष के ग्राञीर्वाद से ही ग्रजबमिलक, हारुन रञीद, मेयवाल, मनोहर, सुजान तथा ज्ञानदीप ग्राद नायक जन्म लेते हैं। नायक अथवा

१. यूसुफ-जुलेखा, हाजी मही-उद् दीन 'मिमकीन', पृ० ४४।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ७१।

द्रव्य भड़ार चला सब द्वारे, जावम-हारजात जो ग्रारे।
 ज्रग बावर ग्ररका तेहि पहिया, ग्रन्त निदान होय सव कहिया, हस जवाहिर,
 पृ० ४।

४ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० ७५।

५. द्रष्टब्य-गृलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ५४।

६. द्रप्टव्य-हारुन रशीद, पृ० ३। ७ द्रप्टव्य-सोहनी मेयवाल, पृ० ४।

द्रष्टव्य—मधुमालती, पृ० २७-३१।

द्वष्टव्य—चित्रावली, पृ० १६।

नायिका के हृदय मे विरह के वढ जाने पर वैद्य या ग्रोका ग्रादि बुलाये जाते हैं। वे नाडिया देखकर यह बताते हैं कि रोग ग्रसाध्य है। जेवा के सीदयं-वर्णन के श्रवण से निगार का शरीर विवर्ण हो जाता है ग्रीर उसका ग्रनार जैसा लान शरीर पीला पडता है। उसके पिता द्वारा वैद्य बुलाए जाते हैं किन्तु वे उसका उपचार नहीं कर पाते। 'गुलरेज' में भी ग्रजबमितक नायिका नोशलब के रूप-सौदयं के श्रवण-मात्र से पुण्य की भाति वियोग के कारण मुर्मा जाता है। उनके ग्रसान्य-रोग का पता वैद्यों को नहीं लगता। 'वामीक ग्रजरा' में नायिका ग्रजरा भी ग्रपने नायक की विरहाग्नि में जल उठती है तथा शर्वत (काढा) पीकर भी उसके रोग का जयन नहीं होता। वह नायक रूपी वैद्य के दर्शन से ही स्वस्थ हो जाती है। 'पद्मावत' में पद्मावती के ग्रा-श्रवण से मूर्छित रत्नसेन के उपचार के लिये बुलाए गए वैद्य प्रेम रोग की दवाई देने में श्रसमर्थ हो जाते है। 'पयुमालती' में भी मनोहर की नाड़ी पकडकर वैद्य उसकी पीडा पर विचार करते हुए कहते हैं कि कुमार दृष्टिवाणों से मारा गया है, श्रीर उसकी वेदना इस प्रकार की है, जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। 'उसमान की 'चित्रावली' में भी कुगल-वैद्य नाडी देखकर कहता है कि

१ हकीमन पादशाहन नाद दोबुन, मर्ग तम्यसुन्द तिमन अथि आजमोबुन। हकीमव याम दुछ तस नब्ज पुर चोश, सपुन नादान सिफत व वे अक्ल व वेहोशा— जेवा-निगार, पृ० १७।

२. म्बठुस यज दर्दे दिल राह्न त ल्पन-च्यन, सपुन तस गुल अजारस रगे सोसन-गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० द६।

<sup>3.</sup> हकीमस इञ्कुनुय दोद गव न मोलूम, इलाजची वय लग्नवग्न, न गव सु महरम !—वही, पृ० ८७।

४ जि गर्वत दर्दे दिल हिंगज व्यलुस नग्न, जि गीरम्रह सोज खानुक तव चलुस्नह ।

<sup>× × ×</sup> 

श्रनिन स्वग वामीकस निशिह चूरि दर गार, बुक्क दीदार फारिंग स्वश जि श्रगयार, पृ० ११-१३।

प्र जांवत गुनी गारुरी आए। ओका वैद सयान वोलाए। चरचिह चेप्टा परिखिह नारी। निग्रर नाहि श्रोषद तेहि वारी। —पद्मावत, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० २००।

६ कहेमि कुबर लोयन सर मारा। वेदन सो जो न काज हमारा। पृ० ८४।

राजकुवर को कोई रोग नही है, वह विरह-बाएा से मारा गया है।

दोनो प्रबन्ध-काव्य के नायक प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाने पर ग्रयनी नायिका से मिलने के लिए प्रातुर दिखाई देते है। वे कठिनाइयो का सामना करते हुए श्रागे बढते है। इन नायको को घुडसवारी, मल्लयुद्ध तथा युद्धवीरो के रूप मे भी चित्रित किया गया है। 'गुलनूर-गुलरेज' मे नायक दिलाराम घोडे पर बैठकर वायु वेग से उडता है। बहराम व गुल अन्दाम मे नायके बहराम मल्लयुद्ध मे प्रवीए होने के साथ-माथ युद्ध-वीर भी है। मोलाना दाऊद के 'चदायन' का नायक लोरक भी युद्धवीर है। मार्ग मे नाना प्रकार की कठिनाइया सहते हुए सभी नायक गन्तव्य स्थान की ग्रोर बढते है। दोनो काव्यो के नायक श्रिषकतर राजकुमार तथा नायिकाए राजकुमारिया है। दोनो प्रकार की नायिकाए लैला, शीरी, जुलेखा, अजरा तथा चाद को छोड़कर अविवाहिता है। ये सभी प्रधान नायिकाए परमात्मा की प्रतीक श्रकित की गई है शौर इसी कारएा उनके नख-शिख वर्गान मे तथा कथा के घटना-चक्र मे उनके परमात्म-तत्व का सकेत इन कवियों ने अपने काव्यों में किया है। नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न प्राय नायक की ग्रोर से होता है किन्तु यूसुफ-जूलेखा' (गामी, हाजी, मही-उद्-दीन 'मिसकीन' तथा निसार कृत) मे नायक को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। 'रंगा व जेवा' मे नायिका जेबा अपने प्रेमी रैगा को पत्र लिखकर भाग जाने के लिए विवश करती है। ' 'चदायन' मे चाद इसी प्रकार अपने प्रेमी नायक लोरक को बिरस्पत के द्वारा सदेश मेजती है कि उन दोनो (प्रेमी-प्रेमिका) को मिलकर सध्या समय भागना चाहिये। इन द्रोनो काव्यो मे नायक का भाग जाने की प्रेरएाा नायिका द्वारा ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त दोनो काव्यो मे भाग जाने से लेकर मल्लाह की कुद्ष्टि पड जाने तक की सभी घटनाग्रो मे बहुत साम्य है। दोनो

१. द्रष्टव्य--चित्रावली, छन्द ६५।

२ यिल बर इस्प हिकमत स्वोत दिलाराम, कसम दितूनस समन शहरक हयोतुन नाम । पृ० १४ ।

३ ब तीर अन्दग्रजी व हम नेजहबग्रजी, रोटुन बर पहलू अनान सर फिरग्रजी। पृ० ३।

४ िभरक लोह जनु ग्रदनल भानू । डरहें दूसर सूिभ न ग्रॉन् ।
 देखि बाँठ राजा पहें ग्रावा । चाँद कहा सूरज चिल ग्रावा । पृ० १५१।

५. तय्यग्ररी करतग्रह नेख श्राम गाशय, करव मानन्द बुलबुल बोल बाशय।
पृ० ६।

६ आइ बिरस्पत कहा सदेसू। लोर चाद लइ (जा) परदेसू। पृ० २८६।

नायक ग्रानी-ग्रानो नायिकाग्रो को भगाकर नदी-तट पर पहुचते है। जेवा के रूप-सौदर्य को देखकर मल्लाह उस पर ग्रासक्त होता है। ठीक इसी प्रकार गगा-तट पर पहुचकर 'चदायन' मे चाद पर मल्लाह की कुदृष्टि पडती है ग्रीर वह उस पर मोहित होता है।

समुद्र-यात्रा करते हुए दोनो (कश्मीरी तथा हिन्दी) प्रबन्धकाव्यो के नायक तूफान मे फस जाते हैं। 'गुलरेज' मे नायक अजवमिलक, 'मुमताज वेनजीर' मे मुमताज' तथा 'गुलनूर-गुलरेज' मे दिलाराम' आदि को समुद्र अथवा नदी-यात्रा करनी पडती है। मभन की 'मधुमालती' मे जोगी बनने के समय मनोहर को को चार मास तक समुद्र मे चलना पडता है। 'चित्रावली' मे सुजान की नौका भवर मे फस जाती है।"

इन काच्यों में प्रेंस घटक के रूप में पक्षियों का उपयोग किया गया है। हारुन रगीद 'यूसुफ जुलेखा है, गुलरेज-गुलनूर, ' लैला-मजनू ' प्रादि काच्यों में ये पक्षी सहायक के रूप में चित्रित किये गये है। इसी 'पद्मावत' में तोता तथा उसमान की 'चित्रावली' में परेवा सुजान का सहायक सिद्ध होता है। दोनो

१. वुखग्रनी खी जेवा गव गिरिपतार । वनन वादिल दि करग्रह क्याह हीलह-कार—रेगा व जेवा, पृ० १० ।

२ सेवट देस विमोहा रूप। ग्रमरन वहुल सुनारि सरूप। दई विद्याता पूजई ग्रासा। ग्रश तिरिया जो ग्रावइ पासा। —चदायन, पृ० २५०।

३ द्रप्टब्य--गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ११।

४. द्रप्टव्य-मुमताज बेनजीर, पृ० १३।

५. द्रप्टव्य--गुलनूर-गुलरेज, पृ० ३६।

६. वोहित वोिम समुद चलावा । विवि का लिखा जानि नहि पावा । सामारि गए पानिहि पानी । फुनि सो ग्रदिन घरी नियरानी । पृ० ६६ ।

७ चित्रावली, पृ० २३२।

न. द्रप्टव्य-पृ०७।

६. द्रप्टव्य--यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० ६ । द्रप्टव्य--यूसुफ जुलेखा, हाजी मही-चद्-दीन 'मिसकीन', पृ० २२ ।

१०. इप्टब्य-पृ० ३५।

११. द्रप्टव्य--लैला मजनू, गामी, पृ० १२। द्रप्टव्य--लैला मजनू, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १४।

प्रकार के काव्यों में पक्षियों को चुगने के लिए मोती दिये जाते हैं। नायिका का पक्षी रूप मे परिवर्तित होना दोनो काव्यो मे समान रूप से मिलता है। 'गुलरेज' तथा 'मधुमालती' के नायक तथा उपनायक एव नायिका तथा उपनायिका की कथा मे विशेष साम्य है। 'गुलरेज' की नायिका नोशलब माता के मत्र पढने से ही पक्षी बनती है। ' 'मधूमालती' की नायिका मधूमालती भी इसी प्रकार माता रूपमजरी के मत्र पढ़ने से पक्षी का रूप घारए। करती है। जिस प्रकार 'मधुनालती' मे सखी प्रेमा नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती का सयोग करवाने मे सफल होती है और फिर इस कुकृत्य पर मधुमालती की माता रूप-मजरी प्रेमा की पर्याप्त भरसीना करती है, ठीक उसी प्रकार 'गुलरेज' मे भी नायिका नोशलब तथा नायक अजबमलिक का मिलन करवाने में सखी नाज-मस्त सफल होती है जिसे तत्पश्चान् नोजलब की माता गुलबदन की प्रताडना सहन करनी पडती है। ' 'गुलरेज' की भाति 'मधुमालती' मे भी नायक-नायिका को पृथक् किया जाता है। ग्रजबमलिक को नायिका नोशलब मे पृथक् किये जाने के अनन्तर तुर्किस्तान के किसी स्थान पर डाला जाता है, श्रीर मनोहर को भी इसी प्रकार कनकगिरि पर फेक दिया जाना है। अजबमिलक की पक्षी बनी प्रेमिका नोश्चलब को मासूमशाह पकडकर उसकी व्यथा-गाथा सुनने के

१ १—बरगवत जानवारन म्वस्तग्रह ह्युत स्थोन, जितमये खाम नफ्सन जालग्रह लोगुना—गुलरेज, सपादक, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ६३।

२ - मुक्ता परे जाल ढहराई। देखि पित तो दिस्टि फिराई।
उडन के मनसा जो चित्त ग्रही। रही खिनक मुकुता तन चही।
मधुमालती, पु० १६२।

२ पवकाह दितुनम परिथ मग्रन्थर सनेयम, बयक दम जानवर सूरत बनेयम।
—-गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० १८२।

तब चिरिवा भर लैंके पढि छिरकेसि मुख पानि । लागत खिन मबुमालित पछी होइ उडानि । मबुमालती, पृ० १८७ ।

४ द्रष्टव्य---मधुमालती, प्०१८२-१८३।

५. द्रष्टव्य--गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० १६९-१७३।

६ तुलुक वग्रत्य वग्रत्य व तुर्किस्तान त्रोवुख, -ति क्याह मोलूम छम कथ जायि थोवुख।— गुलरेज, मुहम्मद, यूसुफ टेंग, पृ० १७४।

७ कुवरहिं लै सो कनैगिरि डारा । मघुमालती लै मदिर उतारा । मघुमालती, पृ० १८३ ।

ग्रनन्तर पिजरे मे वद करके उसके माता-पिता के पास उसी प्रकार ले ग्राता है, जिस प्रकार मनोहर की पक्षी वनी हुई प्रेमिका मघुमालती को ताराचन्द पकड-कर उमकी व्यथा-गाथा मुनने के पञ्चात् पिंजरे मे वद करके उसके माता-पिता -के पास ले जाता है। मासूम शाह पक्षी नोशलव को लेकर जव उसके माता-पिना के पास पहुचता है तो माता गुलबदन प्रसन्न होकर उसका विवाह मासूम-गाह से करना चाहती है किन्तु वह स्पप्ट रूप से इन्कार करते हुए कहता है कि उसने नोजनव को अपनी वहिन के रूप में स्वीकार किया है। 'मधुमालती' में भी मानगढका राजकुवर ताराचन्द पक्षी वनी मधुमालती को जब उसके माता-पिता के पाम ले ग्राता है उस समा वे उसका विवाह ताराचन्द के साथ करना चाहते है किन्तु वह उसके साथ विहन का सम्वन्व जतलाकर उनकी इस प्रार्थना को ग्रस्वी-कृत करता है। दोनो प्रबन्धकाव्यो (गूलरेज व मधुमालती) मे पक्षी वनी नायिकाए पुन माता के मत्र से पूर्व रूप घारण कर लेती हैं। उघर से स्वय 'गुलरेज़' का नायक अजवमिलक उपनायिका नाजमस्त को राक्षस से बचाता है। " 'मधुमालती मे भी मनोहर उपनायिका प्रेमा को राक्षस के चगुल से छुडा लेता है। अन्त मे उपनायक मासूमशाह का विवाह उपनायिका नाजमस्त से तथा उपनायक ताराचन्द का विवाह उपनाधिका प्रेमा से होता है। दोनो प्रवन्धों में राक्षसो एव दैत्यों का वर्णन हुआ है। किसी उजाड नगर मे उपनायिका के साथ साक्षा-त्कार होने की वात एक रूपता तथा साम्य रखती है। अजवमलिक उपनादिका

१ यि छम खनाहर वश्च छुस श्रम्यमुन्द वरादर, करस कथ नजरे वद जानन च मादर । गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० २०२ ।

२. यह मुनि कुवर कहा सुनु माता । वाचा मोहि एहि वीच विद्याता । वाच विह्नि मोरि दुहिता तोरी । जस तुड जननि घ्रोहि के तिस मोरी । मबुमालती, पृ० २१०।

१) वत महर व मपुन वर शक्ले ग्रसली, तिख्य्य गिय विग्रख परीजाद
 ग्रम्भद ग्रसली।—गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग पृ० १६६।

<sup>(</sup>२) रूपमजरी पिंड के छिरका मधुमालित मुख नीर। पिंहलड रूप भई वर कामिनि परिहरि पिख सरीर। मधुमालती, पृ० २०१।

४. द्रष्टव्य-गुलरेज, मुहम्मद यूमुफ टेंग, पृ० १३०।

५ द्रटट्य—मबुमाननी, पृ० १४६।

६ द्रव्टव्य---गुलरेज, मृहम्मद यूमुफ टेंग, पृ० २३२-२३४।

७. इप्टब्य-मधुमानती, पृ० २६१।

नाजमस्त को पलग पर लेटी हुई देखकर उसके सौदर्य पर उसी प्रकार ग्रासक्त होता है, जैसे मनोहर उपनायिका प्रेमा को पलग पर लेटी हुई देखकर उस पर मोहित होता है।

कश्मीरी तथा हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के कथानकों की घटनाश्चों का साम्य कई अन्य करों में भी उपलब्ध है। 'जेबा निगार' में ब्राह्मएए पिता रात्रि के समय अपनी पुत्री जेबा को मजूषा में रखकर नदी में बहा देता है भीर एक निस्सतान मुसलमान रजक उसका पालन-पोषएए करता है। 'जानदीप' में भी जानदीप को सुखदेव एक काठ की पेटी में बन्द करके नदी में बहा देता है। राजा भीमराय उसे अपने पास पुत्रवत् रख लेता है। निसार तथा हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत 'यूसुफ जुलेखा' में एक जैसी समता विद्यमान है और दोनों प्रकार के कथनकों में कोई विशेष अन्तर नहीं दीखता। अख्तर हुसैन निजामी द्वारा रचित 'प्रेम चिगारी' काव्य का माव अहमद बटवारी की 'नय' (बासूरी) जैसा ही है यद्यपि वह एक मुक्तक रचना है। दोनों के काव्य का यह सदेश हैं कि 'बासुरी' की ब्विन सुनने वाले हृदय ही प्रभु-दर्शन में सफल होते है। 'इसी भाति 'पद्मावत' में सुग्गे की अनुक्ष्यता वहाब खार के लघु प्रबन्ध 'तोतह' (तोता) से की जा सकती है। हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप-सौदर्थ का वर्णन सुनकर रत्नसेन उसकी प्राप्ति के लिये सिहल पहुचता है:

चला भुगुति मागे कह साजि कया तप जोग। सिद्ध होउ पदुमावति पाए हिरदै जेहिक वियोग। ' इसी माति कवि वहाबखहर के 'तोतह' मे राजा भी नायिका जेबा के रूप-

१. वुरुन तस थोद तुलुन श्रज रोयि पुरनूर, गिरव गव छा परी या जन्तश्रच हूर,
 —गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० ११७।

२ नौ सत सार्जे बाला निभरम सेज सुख सेन ।

दुइ चखु कुवर चकोर जेउ चद्रवदनि मुख जोव।—मधुमालती, पृ० १००।

इष्ट्य-जेबा-निगार, पृ० ६।

<sup>&#</sup>x27;३. (१) बसी के भाषा सुन ताती, मध मधब है रक्त सौ राती।
प्रेम कथा वंसी जब गावै, मजनू के विरही वौरावे। प्रेम-विगारी।

<sup>(</sup>२) श्रावाजे शीराज हलकै यद्राज,
वजवान शश जहातस ।
श्रालव म्यानी यस गयि गोशन,
तस ख्रुय दिल तोशन । सूफी-शश्रयिर, पहला भाग, पृ० १७१ ।
जायसी-ग्रन्थावली, हा० माताप्रसाद गुप्त पृ० २०५ ।

वर्णन को सुनकर द्वीप सगीन शहर पहुचता है। वह 'जेवा' को प्राप्त करने के ग्रनन्तर रत्नसेन की भाति ही समुद्र-तट पर पहुचता है। इसी प्रकार 'गुलरेज' मे भी नायिका एक द्वीप मे रहती है।

जजीरस मज सकूनतगाह छम तस, दपान वयत ग्रलामा तत नाप मुल्कस। (नायिका का निवास स्थान एक टापू है। उसका नाम बैत ग्रलामा है।)

प्रत्येक सूफी-काव्य मे नायिका का निवासस्थान ग्रत्यन्त दूर दिखाया गया है लेकिन उस स्थान का नामकरण भिन्न-भिन्न रूपों मे किया गया है। इन काव्यों मे नायिका के निवासस्थान के कुछ नाम बलपूर, चीन, मकवा, हुसना-वाद, गुजरात तथा समन ग्रादि दिए गए हैं। गुलरेज, मुमताज, वेनजीर एव गुलनूर-गुलरेज ग्रादि की नायिकाए किसी न किसी द्वीप की ही रहने वाली है। कदमीरी तथा हिन्दी के प्रवन्ध-काव्यों मे एकेव्वरवाद की भावना प्रमुख है ग्रीर इसी कारण इन मे ग्रात्मा तथा परमात्मा को ग्रभिन्न माना गया है। 'ग्रनल्हक' हिन्दी सूफी किवनों को 'एको बह्म द्वितीयों नास्ति' का ही रूपान्तर है। 'इन में प्रतिबिम्बवाद का दार्शनिक पक्ष ग्रधिक निखरा है। गुलनूर का सौदर्य ही सारे ससार मे व्याप्त है। जायसी ने भी पद्मावती के रूप-सौदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकृति में उसी का रूप समाया हुग्ना है। दोनो प्रकार के काव्यों में नायक नायिका का प्रथम-दर्शन करते ही मूंछित होता है।

विरहानुभूति की मावना तथा उसका ऊहात्मक वर्णन इन दोनो प्रकार के कान्यों में हुआ है। रक्त के आसू वहाना तथा शरीर का पीला पड जाना सामान्य रूप में इनमें उपलब्ध है। नाधिका को देखकर नायक का मूखित होना तथा जल कीडा का वर्णन भी इनमें मिलता है। नारी की निन्दा समान रूप से इन में

१ जेवा हूर ह्यथ गरग्रह कुन द्राव, समन्दर जुवस प्यठ ब्वरुख ठहराव।
—मूफी गग्रथिर, दूसरा भाग, पृ० १७१।

२ गुलरेज, मुहम्मद यूमुफ टेग, पृ० ६८।

जस मारूड कह वाजा तूरू। सूरी देखि हसा मसूरु।
 चमके दसन भएउ अजियारा। जो जह तहा वीजु अस मारा।
 —जायसी-प्रन्यावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २९५।

४. नजर त्रम्रवमन बुद्धुन मज दूर नूराह । समन साखिम्रय गोमुत नूरुक जोह-राह ।—गुलनूर, गुलरेज, पृ० १७ ।

थ्र. ग्रोनए मेघ परी जग छाहा । सिस की सरन लोन्ह जनु राहा ।
 छिप गै दिनिह भानु कै दसा । लै निसि नखत चाद परगासा ।
 जायमी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६० ।

पाई जाती है। श्राध्यात्मिक अवस्याओं का वर्णन, गुरु महिमा, हठयौगिक किया-पद्धित, प्रकृति-चित्रण तथा मिलन-सुख आदि की वाते दोनों में एक ही प्रकार से विंगत हुई है। अपनी भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिए इन काव्यों में प्रतीकों की भी आवश्यकता पड़ी है। कई सिद्धान्त-सम्बन्धी बातों को वर्णों के प्रतीकों द्वारा प्रकट किया गया है। काव्य के अन्त में भी कश्मीरी तथा हिन्दी कवियों ने अलौकिक प्रेम के महत्व का निरूपण किया है।

दोनो प्रकार के काव्यों का प्रणायन ममनवी शैली में हुग्रा है। दोनों में निर्माण्य-महिमा, हजरत मुहम्मदं की प्रश्ना उनके चार मित्रों का गुणा-गान, प्रेम की महिमां तथा विनय-प्रदर्शन की भावना समान रूप से उपलब्ध है। कश्मीरी तथा हिन्दी के प्रधिकतर कवियों ने काव्य का रचना-समय दिया है। कश्मीरी कवियों ने इसे काव्य के ग्रन्त में दिया है जबिक हिन्दी-प्रबन्धकारों ने इसे काव्य के ग्रारम्भ में ही प्रस्तुत किया है। दोनों काव्यों (कश्मीरी तथा हिन्दी) का नामकरण या नायक या नायिका ग्रयवा दोनों नायक-नायिका के ग्राधार पर किया गया है।

## ६-- कश्मीरी और हिन्दी सूफी-काव्यों में वैषम्य

कश्मीरी के अधिकतर वियोगान्त सूफी काव्यों के कथानक फारसी, पजाबी, उर्दू, दक्षिणी-भारत तथा प्रचलित लोक कथाओं के कुशल रूपातर है। इन काव्यों की नायिकाए प्रायः अविवाहिता है और केवल लेला, शीरी, जुलेखा एव अजरा ही विवाहिता चित्रित की गई है। विवाहिता नायिकाओं के दो प्रेमियों का वर्णन किया गया है। एक ऐसा प्रेमी है जो वासनात्मक प्रेम का भूखा है किन्तु दूसरा प्रेमी एकनिष्ठ साधक है जिस के लिए नायिका सदा विरहाग्नि में जलती रहती है। उसके लिए नायिका साध्वी रह कर जीवन-यापन करती है और वह सदा नायक के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए आतुर दिखाई देती है। लैला-मजनू

१ (१) द्रष्टव्य-हियमाल, वली अल्लाह मतो, पृ० १६।

<sup>(</sup>२) तिरिया काट केतुकी, भौर ओहट हुत बार । प्रकट सरूप देखि जिन भूलिह होइहि स्रत वेकार । मधुमालती, पृष्ट ५७।

 <sup>(</sup>१) न शीरी न सु खुसरो न सु फरहाद,
 मगर छय ग्राशकन हम्रज ग्रिक कथाह याद।
 शीरी-खुसरो, पृ० १५।

<sup>(</sup>२) कह सरूप पदुमावित रानी । कोई न रहा जग रही कहानी ।
— जायसी ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ५५५।

(पीर गृलाम मही-उद्-दीन कृत) मे लैला, 'कीरी-खुमरो मे कीरी, यूमुफ खुलेखा मे खुलेखा' तथा वामीक अजरा मे अजरा अपने-अपने प्रिय के वियोग मे एक-निष्ठ प्रेम एव पवित्रता का परिचय देती हैं। 'रैगा व जोवा' मे भगाई गई जोवा भी अन्तर्कताओ द्वारा मल्लाह का मनोरंजन करके अपने चरित्र की रक्षा करने मे सफन होती है। 'इन काव्यो मे नायक अपनी नायिका की प्राप्ति के लिए जीवन-भर तडपता रहता है और उसका प्रेम अक्षरीरी रूप मे विग्ति किया जाता है। जहा नायिका अविवाहिता है वहा विशेषतया प्रतिनायक की कल्यना नहीं की गई है। किसी-किसी काव्य मे उपनायक तथा उपनायिका की कथा भी माथ-माथ चलती है। यह उपनायक नायक का मित्र अथवा मत्री-पुत्र होता है जो मागं मे उससे विखुड जाता है। 'गुलरेज' मे नायक के मित्र रासख तथा 'मुमताज वेनजीर' मे वजीर पुत्र दमसाज की कथाए प्रासिंगक रूप मे आई हैं। इन काव्यो मे जहां कही सयोग का वर्णन हुआ है, वह सभोग की अतिशयता के कारण दूपित नहीं होता। गुलरेज, 'मुमताज वेनजीर,' गुलनूर-गुलरेज, 'तथा रैगा व जेवा, में नायक-नायिका का सयोग साचक एवं साघ्य के 'वस्ल' के रूप में विग्रित हुआ है। सयोग-भूगार का वर्णन करते हुए कियो ने इन काव्यो

मे छुम वस अजिक पत कुन चोन दौदार,
 अजीन पस देवकूफी यिछ करा वो । पृ० ४६ ।

२ जि पायस खाक वरसर लग्नज लदने, वलो फरहादह म्याने दोस्तवारग्रह। पृ० ११।

उ चे सिवा कम्रसि सम्रत्य दिल त्वगुम न, चे सिवा वोन्द मे काचाह यार छुमनम्रह । यूसुफ जुलेखा, गामी, पृ० १०।

४ चे रोस्नुय यारग्रह छुय मुश्किल लसुन म्योन, वसुन वागैर यकदम जुव खसुन म्योन। पृ० १८।

४ द्रष्टव्य-रैसा व जेवा, पृ० १२-४०।

तुलुख यचकाल योदवय काल वस्लुक,
 त्वदुक स्वश अकवत इकवाल वस्लुक।—गुलरेज, मुहम्मद यूसूफ टेंग,
 पृ० २३१।

७. स्यन्नली गन्नय मय वस्तुक च्यवान दाम । पृ० २५१।

प्य । पृ० ५४।

६. वकामे दिल वजामे ऐका मय च्योन, म्बठुस अज कादमअनी रज व गमप्रोन। पृ० ५७।

मे कही भी हास-परिहास तथा वाक्-पटुता का वर्णन नहीं किया है। इन में षट्-ऋतु वर्णन का आधार भी नहीं अपनाया गया है। नायक-नायिका के सयोग-श्रुगार का चित्रण करते समय केवल बजने वाले साज तथा सतूरों की घ्वनि को ही महत्ता दी गई है। यह सन्तूर कश्मीर की वीगा कहलाता है। इस में शहतून के खोखले चौखट के ऊपर सौ तारे फैली हुई होती है। इस माति सभी कश्मीरी सूफी-काव्यों में नायक तथा नायिका का मिलन साधक एवं साध्य के तादात्म्य का प्रतीक है।

कश्मीरी सूफी-काव्यों में बारहमासे का वर्णन कही पर नहीं हुआ है। नायक के ह्र्य को विरहाग्नि उस समय भी सतप्त करती है जब वह किसी प्रोढ व्यक्ति द्वारा नायिका के रूप-सौदर्य का वर्णन सुनता है। 'बहराम व गुल अन्दाम' में नायक बहराम प्रोढ व्यक्ति बुड से ही गुल अन्दाम के रूप-सौदर्य का श्रवण करके उस पर आसक्त होता है। 'मुमताज-वेनजीर' में प्रौढ पुरुष ही मुमताज को उसकी प्रेमिका के नगर में पहुचा देता है। इन काव्यों में नायिका ही नायक के प्रेम की परीक्षा लेती है और कोई अलौकिक पात्र लौकिक मात्र के रूप में परीक्षा लेने के लिए अवतरित नहीं होता। 'कीरी-खुसरो' में शीरी ही फरहाद की परीक्षा लेकर अन्त में अग्ना परचाताप प्रकट करके कहती है 'हे फरहाद! मेरे द्वारा ली गई इस परीक्षा के लिए तू मुक्ते क्षमा कर। 'जेबा निगार' में जेबा अपने प्रेमी को परीक्षा में सफल हुआ देखकर बधाई देती है। इन में अबिकतर नायक अविवाहित है, अत पूर्व-पत्नी की विरहावस्था का प्रकृत ही उत्पन्न नहीं होता। वियोग की अतिश्वयता को प्रकट करने के लिये लश-लकडी (देवदार की लकडी जिसे चौबे-चराग भी कहा जाता है) का प्रयोग हुआ

१ यिथय पश्चठ्यन वजान अस्य साज व सत्र, शबस्ता सुबह सग्रेरी शाद व मसरूर।—मुमताज बेनजीर, पृ० २४८।

The Santoor is the veena of Kashmir It has hundred strings stretched over a hallow wooden frame of mulbery wood.
 ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पु॰ ४२७।

३. द्रव्टव्य-वहराम व गुल ग्रन्दाम, पृ० ४।

४ द्रष्टव्य---मुमताज बेनजीर, पु० १४-१७।

द्रपुस शीरीनि ऐ फरहाद दाना,
 गुनाह ब्स्शुम करियोमय इम्तहानाह । पृ० १०।

६ यि बूजित वारयाह तस गोस दिनशाद, मुबारक छुय वै गैरत द्राक फरहाद। पु० ४८।

है। 'यूमुफ-जूलेका' मे जुलेखा अपने प्रेमी यूमुफ का स्वप्न-दर्जन करके वियोग के कारण देवदार की लकडी (कञ्मीरी-लजनार) की भाति जलती है। अधिकतर नायक अपनी नायिका की प्राप्ति के लिए वैरागी वन जाते है। इन मे ऐयारों का भी वर्णन हुआ है और वे नायक-नायिका को मिलन-मुख में वंचित रखने ये दक्षता रखते है।

नायिका किसी सरोवर अथवा होज पर ही स्नान करने के लिए आती है। कही-कही पर कमीरी कवियों ने दिग्या की कल्पना सागर के रूप में की है। विसाय एवं नायिका का मिलन महल में ही दिखाया गया हैं।

ममनवी जैली में लिखे गये इन काव्यों में जाहेबक्त की प्रश्नमा नहीं की गई है। कवियों में विजेपरूप से प्रात्म-परिचय नहीं दिया है। काव्य के अन्त में कर्मी में मूफी कवियों ने नमामोक्ति, ग्रन्योक्ति ग्रथवा रूपक तत्वों का भी प्रयोग नहीं किया है। काव्य के बीच-बीच में उन्होंने गजलों का समावेण किया है।

हिन्दी के यूकी प्रवन्वकान्य अविकाश रूप में संगोगान्त है। उन में सयोग के माय-माय मम्भोग का भी चित्रण अविकतर हुआ है। इसी सम्भोग के कारण नायक-नायिका के हास-परिहास अथवा वाक्-चातुर्य का वर्णन इन कान्यों में उपलब्ध है। चदायन, मधुमालती तथा चित्रावली आदि कान्यों में हास-परिहास का मम्यक् रूप से वर्णन हुआ है। इन में पट्-ऋतु वर्णन का भी आश्रय लिया गया है।

इन काव्यों के कथानक ग्रधिकतर उत्तर-भारत से सम्बन्धित है। नायिकाएं प्राय. ग्रविवाहिता है। किनियम नायक विवाहित हैं और तभी इन में उनकी पूर्व पत्नी की विरह-व्याकुलता का चित्रण हुआ है। इस वियोग-वर्णन के लिए कवियों ने बारह-मामें का वर्णन किया है।

१ ग्रिंग मित बुद्धनो क्या बन्योम, लिंग नारग्रह जग्रजथस गोम नेगारा।
——यूनुफ जुलेखा, हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन', पृ० १५।

२. व सहने वाग्र होजाह श्रोम स्वगतर, गुवन यय जन्तस मज होजे कौसर, ववस्न तमि जामग्रह ग्रज नाजुक बदन दूर, बदन तम्यसुन्द ग्रयान गव जोलह नूर।—जेवा निगार, पृ० ३०।

इप्टब्य—मुमताज वेनजीर, पृ० १३।

४. चाद कहा विन एक मभारहु। हार टूटि गा मोतिह सभारहु। पृ० २०६।

५. कवहं पेम घुमाइ घड़ावै । कवहं मुघारम सीचि जियावै । कवह पेम ग्रानन्द हुलासा । कवहं दुहुन्ह वियोग तरासा । पृ० ७३ ।

पुनि मन्मय रित फागु सवारी, खोलि प्रखून कनक पिचकारी।
 रंग गुलाल दों ले भरे, रोम-गेम तन मोती ऋरे। पृ० २०४।

संभी मूफी काच्यों में प्रतिनायक की कल्पना नहीं की गई है। जहां कहीं भी प्रतिनायक की योजना हुई है, वहां वह नायिका की प्राप्ति में नायक के लिये वाघक सिद्ध होता है। इन काच्यों में विरह-च्याकुलता किसी पक्षी द्वारा उत्यन्न की जाती है जो गुरु रूप में उपस्थित होता है। पक्षी द्वारा ही नायिका का रूप-वर्णन मुनकर नायक प्रेम-पथ पर अग्रसर होना है जैसा कि 'पृद्मावत' में विश्ति है। ठोडी भीर उस में गड्ढा पड़ जाने का वर्णन उसमान के अतिरिक्त अन्य किसी किव ने नहीं किया है। इन में अधिकतर नायक अपनी नायिका की प्राप्ति के लिये मन्यास धारण नहीं करते।

इन किवयों ने मानसरोवर का वर्णन किया है। 'पद्मावत' में पद्मावती अपनी सिवयों के साथ मानसरोवर में स्नान करने आती है। 'चित्रावली' भी सिखयों के साथ मानसरोवर पर स्नान करने जाती है। '

इन सूफी प्रेमाख्यानों में नायक तथा नायिका एक-दूसरे का दर्शन शिव-मन्दिर में करते हैं। 'पद्मावत' में रत्नसेन से पद्मावती का मिलन शिव-मन्दिर में होता है। 'चित्रावली' में चित्रावली शिव-मन्दिर में ही अपने प्रेमी सुजान से मेंट करती है। 'यही शिव तथा पार्वती, कथा-नायक की सहायता करते है। पहले पार्वती नायक रत्नसेन की परीक्षा लेती है और फिर शिव नायक रत्नसेन को यह उपाय भी वतला देता है कि उसे नायिका पद्मावती किस भाति प्राप्त होगी। 'कश्मीरी प्रवन्ध-काव्यों की भाति इन में ऐयारों का वर्णन नहीं हुआ है जो नायक-नायिका के मिलन सुख में बाधा उपस्थित करते हैं।

हिन्दी के सूफी-कवियों ने मसनवी-शैली को अपनाकर शाहेवक्त का गुरागान किया है। काव्य के अन्त में 'पद्मावत' तथा 'हस जवाहिर' आदि में कथा रूपक की चर्चा हुई। 'इन कवियों द्वारा ग्रन्थारम्भ में ही आत्मपरिचय दिया

श्रव मूल सम ठोडी भई,
 वह ग्रामिल यह ग्रमिरत मई ।
 तेहि तर गाड़ ग्रपूरव जोवा,
 पाक ग्राव जनु ग्रगुरी टोवा । चित्रावली, पृ० ७३ ।

२. द्रष्टन्य-जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १४८-१६२।

३. द्रष्टच्य--चित्रावली, पृ० छन्द ११७-१२१ तक

४. जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पु॰ २५१।

५. द्रष्टव्य---चित्रावली, छन्द, २८८।

६. जायसी-ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६०-२६५।

गया है। फारसी-बह्नों के म्थान पर ये काव्य दोहा-चौपाई, चौपाई वरवे तथा दोहा-चौपाई ग्रादि के छन्द-क्रम पर लिखे गए है। इन में भारतीय प्रेमाख्यान काव्य एव फारसी की मसनवी काव्य-जैली का मिला-जुला रूप द्रप्टव्य है।

कडमीरी सूफी-काच्यो में फारमी प्रतीकों को अपनाया गया है किन्तु हिन्दी के मूफी-किवयों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये अधिकतर भारतीय प्रतीकों का ही याश्रय लिया है, यद्यपि मिंदरा, साकी तथा मिंदरालय के प्रतीकों का व्यवहार प्राय हिन्दी के मूफी-काच्यों में भी उपलब्ध है।

इस प्राधार पर यह कहना युक्तिसगत प्रतीत होता है कि यद्यपि दोनो प्रकार के काव्य निजी विशेपतात्रों, अनेकरूपता तथा विविधता से महित है, फिर भी इन में विभिन्नतात्रों की अपेक्षा अधिकतर साम्य के तत्व ही दृष्टिगोचर होते है।

#### १० - साम्य वैषम्य के मौलिक काररा

# (क) पूर्ववर्ती प्रभाव

कण्मीरी-सूफी-कान्यो पर शैवमत तथा फारसी-साहित्य का पूर्ववर्ती प्रभाव है। शैवमत या त्रिक् शास्त्र के दाशंनिक सिद्धान्त सृष्टि के तीन रूपो शिव, शक्ति एव पुरुप से सम्त्रन्थित है। इस में इस वात को मान्यता दी गई है कि मृष्टि परमात्मसत्ता की शक्ति से उद्भूत उसकी आत्माभिव्यक्ति है। इस में जाति एव रग के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं। उसका प्रतिविम्व इस सृष्टि में दर्पण पर पडे प्रतिविम्ब की भाति ऋलक रहा है। अपनी ही इच्छा (चित्ति) के आधार पर उस परम-सत्ता ने स्व-मृष्टि की यवनिका पर अपने आपको

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूकी कवि ग्रीर काव्य, पू० ३२६।

R. The philosphy is concerned with the three-fold existence of the Universe, Shiva (the Universal Being) Shakti (the Universal energy) and Nar or Purush (the individual) Shaivism also holds that the Universe is manifestation of God Himself brought about by His (Swatantra Shakti) motivating power. Shaivism recognises no restrictions of caste and creed and has no place for discrimination on this basis.

<sup>---</sup>कश्मीर शैविजिम, प्रवक्ता, स्वामी लक्ष्मग्गजू, रेडियो कश्मीर से १०-६-६५ को प्रमारित वार्ता।

विमलमकुर सामाजी, यत्याभयन कमाकम सेय ।
 प्रश्मभुजितयपद अलमाजी, शून्य कृत्वा पुनरिप तेय । महानय प्रकाश, पृ० १२५ ।

प्रकाशित किया है। इस्लाम के कश्मीर मे प्रवेश पाने से पूर्व शैवमत मे तात्रिक विधि-विधानों का सम्मिश्रण हो चुका था। शितिकण्ठ ने तेरहवी शताब्दी में 'महानय प्रकाश' की रचना की जिस में योग की चार अवस्थाओं तथा पाच अध्यात्मिक स्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध म्थापित किया गया है जिन से मानव की चेतना जागृतावस्था को प्राप्त होती है। इस में गुरु-महिमा का भी वर्णन है:

गुरुदेव्यु अकग्रकथियदेवत श्रन्तरमाव परस्परिकत्त। यारवेत क्षीरसमुद्र सए कत। यान्याहरिचत्तन्यानृत्त।

महाराजा ग्रजोक (ईसा पूर्व २३२-२७३) से पूर्व यहा बौद्ध-विहारो की स्थापना हो चुकी थी। इस्लाम के कश्मीर मे श्रागमन से पूर्व ह्नासोन्मुख बौद्ध-धर्म का शैव-तत्रों के साथ एकत्व स्थापित हो चुका था।

फारसी के फिरदौसी, सनाई, अतार, रूमी, शेख सादी, हाफिज तथा जामी आदि कवियों की रचनाए तसव्वुक्त के रंग में रंगी हुई है। इन कवियों का प्रभाव कश्मीरी सूफी-कवियों पर पड़े बिना न रह सका। इनकी एक उक्ति 'अल मजाजों कतुरतुल हकीका 'अर्थात् 'इश्क मजाजों ही इश्क-हकीक़ी का पुल हैं' के आधार पर मकबूल शाह कालवारी ने अपने काव्य 'गुलरेज' में कहा है: मजाजस नाव पुल थोवमुत बुजर्गव, तरी अमि कदलअह युस सु बहरवर गव। '(पूर्वजों ने इश्क मजाजों को इश्क-हकीक़ी का पुल कहा है और जो इस पुल से पार होता है, वही परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करता है।)

निजामी की पाच मसनवियों में से 'खुसरो शीरी' में क्रमश खुदा की तारीफ, रसूल की नात, शाहेवक्त तुगरिल की दुआ तथा इश्क का गुग्-गान किया गया है, 'लैला-मजनू' में भी उसने 'हम्द' के अन्तर्गत खुदा की प्रशसा, नात में रसूल

१. स्वेच्छ्या स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति—By the power of its own will (citi) unfolds the universe upon its own screen. प्रत्यभिज्ञाहृदयम्, सूत्र २, ग्रनुवादक, एमिल वेयर ।

२. कग्रशिरिह ग्रदबग्रच तग्ररीख, पृ० १३७।

३. महानयप्रकाश, पृ० ५७।

४. कम्रशिरिह मदवमच तमरीख, पृ० ११७।

५. गुलनूर, मुहम्मद यूसुफ टेंग, पृ० २३८।

६. खुसरो शीरी, निजामी, नवल किशोर प्रेस, लखनक, सन् १६०२ ई०, पृ० १-४।

का गुरा-गान तथा मेराज का जिक्र किया है। जामी ने अपने काव्य 'यूसुफ जुलेखा' मे कहा है कि मासारिक प्रेम को छककर पियो ताकि तुम्हारे श्रोठ भ्रीर श्रिष्ठिक गुद्ध प्रेम का मुरापान कर सके।

प्राय सभी कदमीरी-सूफी प्रवन्धकारों ने 'हम्द' मे ईश्वर की प्रशसा की है तथा उन्होंने अपने काव्यों में लौकिकता के माध्यम द्वारा अलौकिकता के दर्शन कराए है। जिस समय कब्नीरी फारमी-सुफी कवियो पर फारसी के इन कवियो का मर्वप्रथम प्रभाव पडा, तो उन्होने उसी ग्राधार पर काव्य-रचना की । याकुव सर्फी वाबा दाऋद खाकी नथा मुल्ला मुह्मिन फानी ही यहां के प्रमुख स्थानीय फारमी-मूफी कवि थे। इनके माध्यम से ही यहा के कश्मीरी सुफी कवि प्रभावित हुए। निजामी के अनुकरण पर ही याकूब सर्फी ने पहले 'पजगज' लिखा जो पाच ममनिवयो (लैला-मजनू, यूसुफ जुलेखा, वामीक ग्रजरा, मगाजी-उल-नबी तथा मुकामाते-मुर्शिद) का सग्रह है। तदनन्तर फारसी मसनवी के द्वारा एक सुगम गैली का सूत्रपात हुन्ना जिसके फलस्वरूप महमूद गामी ने म्राध्यारिमक परम्परा को एक नई दिजा दी। कश्मीरी-मूफी कवियो ने फारसी से प्रभावित होकर ही वह हज म मुस्दस, बह रमल मुस्दस, बह खफीफ तथा तकारुव प्रादि का प्रयोग किया। महमूद गामी की मसनवी 'लैला-मजनू' 'जीरी-खुसरो', तथा 'इारुन-ग्जीद' मे बह हस्र मुस्दस का उपयोग किया गया है। 'हियमाल' (सैफ-उद्-दीन तथा वली ग्रल्लाह मतो कृत), गुलरेज (मकवूल गाह कालवारी कृत) तथा जेवा निगार (पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कृत) आदि काव्य प्राय इसी वह में लिखे गए है। फारसी कविता राजदरवार की कविता थी, किन्तु कण्मीरी मूकी कवियों को किसी भी राजा का प्रश्रय प्राप्त न था। शाहेवक्त की प्रशमा न करके उन्होंने ग्रपने काव्यों में फारसी मसनवियों की भाति ही हम्द,

१ लैला-मजनू, प्०१-३।

Prink deep of earthly love, that so thy lip,
May learn the wine of holier love to sip

<sup>----</sup>यूमुफ जुनेग्वा, जामी, अनुवादक रैल्फ टी-एच ग्रिफ्थ (लदन), पृ० २४।

Later on the Persian 'Masnavi' provided a convenient technique for this literary development of Mahmud Gami gave the mystical tradition a new turn.

<sup>—</sup>कब्मीरी लिट्टेचर नी प्रिटेड, पृ० ११४।

४ मून उर्द के लिए द्रप्टच्य-कश्मीरी खवान और बायरी, पहला भाग, पृ० १-३।

नाते नवी, श्रीलिया की प्रशसा तथा ग्रन्थ-रचना का कारण श्रादि सव कुछ प्रस्तुत किया। उपमानो के रूप मे लिये गये पुष्प श्रिष्ठकतर ईरानी है। किसी-किसी वृक्ष, पुष्प तथा फल मे स्थानीय रग व रूप की फलक दिखाई देती है। चिनार, श्रमशाद, सुबल, तथा बादाम श्रादि उपमानो को फारसी के श्राधार पर ही श्रपनाया गया है। मजनू, फरहाद तथा यूसुफ श्रादि को फारसी काव्यो के श्राधार पर साधारण नायको के रूप मे ही चित्रित किया गया है।

इस प्रकार महमूद गामी से लेकर आज तक हमारे यहा सूफी तथा दार्शनिक काव्य की जो पूजी जिस मात्रा मे विद्यमान है तथा उस कोष मे जितनी नई-नई पूजी शामिल हो रही है, उस पर निस्सदेह फारसी विचार-धारा का पर्याप्त प्रभाव पडा हुआ है।

हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान फारसी की प्रेमाख्यानक मसनवियों से प्रभावित होते हुए भी भारतीय परम्पराग्रों के ग्रधिक निकट है। परमात्मा ही उद्गम-स्थल है, उसी से उत्पन्न होकर प्राणी पुन उसी में लौट जाते हैं सपूर्ण ब्रह्माण्ड में एक ही परमात्मा ज्याप्त है। इस सृष्टि की रचना उसी ने की है। है

१. कश्मीरी जबान भ्रौर शायरी, पहला भाग, पृ० १६२।

२. श्रकिस श्राशयन्य श्रासान छय श्रासान विहिल बूनी । हियमाल, वली श्रल्लाह मतो, पु० १६ ।

३ तश्रम्यसुन्द कद छु ग्रज नेको सरगती, बिला तशबीह शमशाद विहिन्ती। सोहनी मेयवाल, पृ० ८।

४. सु तूल जुल्फ श्रज श्रवर तसलसुल, व पेच व ताब लरजान मगै सुबल। मुमताज बेनजीर, पृ ६०।

भ मय नव या कमान या फितनये भाम, दो तेग मगै भागक बगै वादाम। वामीक अजुरा, पृ० ४।

६ मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य—कश्मीरी जवान और शायरी, पहला भाग, पृ० १६६।

थतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति,
 यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति । तद्विजिज्ञास्य, तद्ब्रह्ये ति । तैत्तिरीयोपनिषद्,
 भृगुवली, प्रथम अनुवाद ।

द. एकोदेव सर्वं भूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेताकेवलो निर्गुग्रहच। इवेताहवर उपनिषद्।

सोऽकामयत । बहुस्याम प्रजायेयेति । तैत्तिरीयोपनिषद्, षष्ठ अनुवाक

तथा उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का मार्ग-दर्शन ग्रावन्यक है ग्रादि सभी सम्ब-नियत विचारघाराग्रो पर भारतीय उपनिषदों का प्रभाव पड़ा है। सूफीमत का नाम्य ग्रहीनवाद के माथ है फिर भी वे मत वेदान्त के इन विभिन्न मतवादों में प्रभावित तो है लेकिन वे उनकी नकल मात्र नहीं है।

सम्कृत का प्रभाव इन पर म्पप्टतया परिलक्षित होता है। 'चदायन' में भीलाना दाऊद तथा 'पदमावत' में जायसी ने एक नायक तथा दो नायिकाओं का वर्णन किया है। सामान्यतः लौकिक प्रेम-कथाओं में राजकुमार श्रीर राजकुमारी श्रविवाहित ही दिखाये जाते हैं, इसे पूर्णतः मुस्लिम परम्परा की देन भी नहीं माना जा सकता क्योंकि संस्कृत की नाटिकाओं में ज्येप्ठा श्रीर कनिप्ठा के रूप में दो नायिकाओं की करुपना उपलब्ब है, जिनमें पहली विवा-हिता परनी और दूसरी प्रेयसी होती है, जो वाद में ज्येप्ठा की श्रमुकम्पा से परनीत्व का पद प्राप्त करती है।

वौद्ध-धर्म ग्रपने सस्थापक की मृत्यु के ग्रनन्तर कई शाखाओं मे विभक्त हो गया। इसके उत्तरकाल में तत्र की प्रधानता रही। जत्र-मत्र तथा जादू-टोना की उरामना धिन्त के प्रतिरूप समभक्तर की जा रही थी। ग्रह का नाग, खिलवत (एकान्त-मेवन) मुगकवा (ध्यान) तथा फना (निर्वाण) ग्रादि पर बौद्ध-धर्म का ही प्रभाव प्रतीत होता है।

नाय-सप्रदाय का प्रभाव उत्तरी-भारत के पश्चिमी प्रदेशों में था। इस सप्रदाय के प्रवर्त्तक गोरखनाय की सावना में ग्रद्ध तवाद तथा योग-सावना का समन्वय मिलता है। ये गोरखपथी मिद्ध हाथ में किंगरी, कान में कुण्डल तथा गले में क्टाक्ष की माला पहनते थे। इनका वस्त्र लाल या गेरुए रग का होता था। मूफियों पर इन नाथ-पथियों का प्रभाव उनकी योग-मावना पर पडा। 'यद्भावत' में रत्नमेन गेरुए कपड़े वारए। करके ही सिंहल की ग्रोर बढता है।

१. परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्यकृत. कृतेन ।
 तिव्वानार्यं स गुरुमेवाभिगच्छेन् मित्पाणि. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम ।
 मुण्डकोपनिषद् (१-२-१२)

नूफीयत नाघना और साहित्य, पृ० ३७६।

<sup>3.</sup> मूल गोच प्रवन्व, मध्ययुगीन, हिन्दी-कवियो के नकेनित और व्यवहृत काव्य निदान्तो का ग्रव्ययन, पृ० ३७०।

४. चला कटक जोगिन्ह कर कै गेरुग्रा सब भेपु। कोन बीन चान्हि दिसि जानह फूला टेमु। जायसी-ग्रन्थावली, डा० माता-प्रमाद गुप्त, पृ० २११।

पद्मावती के रूर-सौदर्य का दर्शन करते ही गोरखनाथ का यह चेला मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडता है।

सिद्धों, नाथ पथियों और सन्तों ने मध्यकाल में अपने विचारों और सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार के लिये छन्दों और गीतों का आश्रय लिया। इनका महत्व ज्ञान की दृष्टि से अधिक है और काव्य की दृष्टि से कम, फिर भी उन में यत्र-तत्र सरस उक्तिया बिखर पढ़ी है और वे काव्य की दृष्टि से भी उच्च स्तर पर पहुचती है। उन में सरसता और वाक्य तत्वों की उपलब्धि हो जाती है। रहस्यवाद की साधना के कारण उनकी उपदेशात्मक सूक्तियों में भी मनो-रमता के दर्शन होते हैं।

अपभ्र श के चिरत काव्यों की काव्यगत रूढियों जैसे प्रेमारम्भ से पूर्व गुंण-श्रवण, चित्रदर्शन, साक्षात्-दर्शन, लौकिक कथा में अलौकिकता का सदेश, समुद्र-यात्रा की योजना, बन में किसी सुन्दरी के साक्षारकार, सरोवर में अचानक नायिका से साक्षारकार, पणु-पक्षी की भाषा समक्षना, नारी-जाति की प्रवचना, सिहल की यात्रा, जन्म जन्मान्तर के प्रेम आदि का प्रभाव भी इन सूफी-काव्यों पर पडा है। 'करकण्डू चरिउ' के नायक की भाति ही रत्नसेन को सिहल की यात्रा करनी पडती है। 'मधुमालती' में मनोहर नायिका मधुमालती को अपने जन्म जन्मान्तर के प्रेम के सम्बन्ध में कहता है:

कै करवत ग्रोहि जनम देवाएउ। ताहि पुन्नि तोहि दरसन पाएउ। स्कृत, प्राकृत तथा श्रपभ्रश के काव्यों में सर्वत्र विनय-प्रदर्शन है। 'पद्मावत' 'मधुमालती' तथा 'चित्रावली ग्रादि में कवियों ने इसे ग्रपनाया है।

इत काव्यो पर फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव पड़ा है। फारसी के काव्यो मे पछी सदेशवाहक रूप मे आए है। इस प्रकार पद्मावत का हीरामन तोता, हस जवाहिर मे पछी का रूप घारणा करने वाली परी तथा इन्द्रावती के सदेश को प्रेमी के पास ले जाने वाला पक्षी भी सदेश ले जाने मे सहायक सिद्ध

१. परा भाति गोरस का चेला । जिउ तन छाड़ि सरग कह खेला। वही, पृ० २५१।

२. मूल शोघ-प्रबन्ध, मध्यकालीन हिन्दी कवियो के सकेतित श्रीर व्यवहृत काव्य-सिद्धान्त का श्रध्ययन, पृ० ३७०।

३. मधुमालती, पृ० ५८।

४. द्रव्टव्य--जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ १३५।

५ द्रब्टन्य-मधुमालती, पृ० २३। ६ द्रब्टन्य-चित्रावली, छद ३३।

होता है। पारमी पात्रों के समान ही रत्नसेन, यूनुफ(यूसुफ जुलेखा, निसार कृत) तथा हस ग्रादि ग्रत्यन्त सुन्दर है। हिन्दी-सूफी काव्यों में वियोग का ऊहात्मक वर्णन फारसी प्रभाव के कारण ही हुग्रा है।

## (ख) परिस्थितियों का स्रन्तर

कन्मीर पर इस्लाम तथा फारसी का प्रभाव फारस तथा मध्य एशिया
में ग्रांने वाले मेंयद उलेनायों तथा विद्वानों द्वारा खूव पडा। यहां से भी विद्वान
बुखारा, समरकन्द तथा हेरात ग्रांदि विन्वविद्यालयों में फारसी सस्कृति का गहन
ग्रध्ययन करने के लिये चले जाते थे। उस समय वे स्थान इस्लामी-सस्कृति के
महान् केन्द्र थे। फारसी भाषा, विशेषकर महाव-उद्-दीन(सन् १३१४ ई०—७३)
के ममय में सम्कृत के स्थान पर कन्मीर की सास्कृतिक तथा राज्य-भाषा बनी। 
ग्रम प्रभाव के फलम्बरूप यहां के फारमी सूफी कवियों तथा कन्मीरी-सूफी
कवियों ने ग्रतार, निजामी, रूमी तथा जामी ग्रांदि के अनुकरण पर काव्य लिखे।
यद्यपि फारसी राज्य-भाषा रही, तथापि राजनीतिक उतार-चढाव के कारण
यहां के फारसी तथा कन्मीरी सूफी कवियों ने माहेवक्त की प्रशसा नहीं की।
फारसी के कन्मीरी-सूफी कवि याकूव सफीं (सन् १५२१ ई०-सन् १५६४ ई०) 
ने कहा है कि यदि निजामी ने मेरी तरह उतार-चढाव से पूर्ण ग्रजातिमय
वातावरण देखा होता, तो वह कभी भी ऐसे मिक्तमाली काव्य की रचना में
कदापि समर्थं न होता।

<sup>?.</sup> The place of perso Islamic influence in the valley was accelerated with the immigration of Sayyid nobles and scholars from Persia and central Asia. After ordent scholars went to the Universities at Bukhara, Samarkand Herat, the centres of Islamic culture, to drink deep from the Persian culture

<sup>--</sup> ए हिन्द्री थाफ कश्मीरी, पृ० ५०५।

replaced Sanskrit as the language of culture and administration, particularly during the rule of Shihab-Ud Din

<sup>&</sup>lt;sup>≘</sup>्टरव्य—ए हिस्ट्री म्राफ कश्मीर, पृ० ५०७-५०८ ।

८. निजामी रा कि हरगिज हेच कर दी, वदल न निगस्तह बूद ग्रज गर्म व मदी।—पत्रगज, वामीक ग्रजरा, पृ० ४८।

कश्मीरी-सूफी प्रबन्धकारों को ग्रिषिकतर राज्य का सरक्षण एवं श्राश्रय प्राप्त न हुग्रा। इस कारण उन्होंने न राजदरवारों का चित्रण किया धौर न ही शाहेवक्त की प्रशसा की। इन काव्यों में केवल निस्सतान राजा के स्वभाव का चित्रण ही कुछ एक पक्तियों में उपलब्ध है। 'सोहनी मेयवाल' में कवि ने निस्सतान राजा की चिन्ता का वर्णन करते हुए केवल इतना कहा है कि वह ग्रत्यन्त दु खी था।' उनके काव्य में सामूहिक रूप से स्थानीयता वहुत कम या धुन्धनी-घुन्धली नजर ग्राती है क्योंकि उन्होंने फारसी से प्रभावित कश्मीरी भाषा का ही बहुलता से प्रयोग किया। सूफी-सिद्धान्तों की ग्रिमव्यक्ति के लिए उन्होंने एक नया वातावरण उत्पन्न किया, जो न ईरानी था ग्रीर न कश्मीरी फिर भी उन्होंने ग्रपने सामाजिक रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों की ग्रवहेलना नहीं की।

इन काव्यों में नायिकात्रों के रूप-सौदर्य का वर्णन परम्परानुसार हुआ है किन्तु उनके निवासस्थान के नाम विभिन्न रूपों में आए हैं। नायक प्रथवा नायिक के नाम हिन्दू तथा मुसलमान दोनों प्रकार से दिये गये हैं। नागराय एक हिन्दू नायक तथा हियमाल एक हिन्दू नायिका है। इसके अतिरिक्त 'जेबा निगार' की नायिका जेवा तथा 'चन्द्रवदन' की नायिका चन्द्रवदन, मूल रूप में हिन्दू नारिया है।

काव्य-रचना का समय प्राय प्रत्येक काव्य के अन्त मे दिया गया है। शाली-नता के कारण ही कुछ कवियों ने अपने काव्यों में आत्मपरिचय बहुत कम दिया है। कई काव्यों में आत्मपरिचय उपलब्ध ही नहीं होता। कतिपय काव्यों के अन्त में कवियों ने अपने गुनाहों के लिए क्षमा-याचना भी की है।

कश्मीरी सूफी-काव्यों के कथानक प्राय एक जैसे है। किवयों ने बीच-बीच में गजलों का भी समावेश किया है। इन में षट्-ऋतु-वर्णन तथा बारहेमासे का वर्णन नहीं हुआ है। कुछ किवयों ने भज्ञान के कारण दिरया को ही समुद्र के रूप में अपनाया है। परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ये सभी काव्य वियो-गान्त है।

जहा तक हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के देश, काल तथा परिस्थितियों का सम्बन्ध

श्रमानन बोज केंह ग्रासुस न ग्रौलाद, स्यठाह दिल ग्रोस तस ग्रोजरह नागाद।
 सोहनी मेयवाल, पृ० ३।

२. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जवान और शायरी, प्रथम भाग, पृ० १०८।

३. तिमन दर म्राव दरिया मुदशा गव, विकस्मत भ्राजकन ब्वड हसरताह स्यव।—मुमताज बेनजीर, प्०१३।

है, उन में कियों ने परम्परागत एवं क्रिविद्ध घटना-व्यापारों की योजना करके प्राप्ती कथावस्तु का मगठन किया है। ग्रभारतीय कथावस्तु को भाघार पर निखे जाने पर भी उनमें भारतीय वातावरण को ग्रक्तित किया गया है। 'हस जवाहिर' तथा 'यूमुफ जुलेन्वा' नामक काव्यों के क्षेत्र ग्रभारतीय है। 'हस जवाहिर' के नामकरण के श्रतिरिक्त उनकी गृह-व्यवस्था, सामाजिक रहन-सहन एवं रीति-रिवाज मभी भारतीय है।' शेव-निसार की प्रेमगाथा 'यूसुफ जुलेखा' के पात्र ग्रभारतीय है शोर कुछ तो ग्रजीकिक तक कहे जा सकते है, किन्तु इतना होने पर भी उनकी मपूर्ण चेप्टाए सर्वथा ग्रभारतीय नहीं है। प्राय प्रत्येक मूफी-किव ने नत्व शिव, वारह-मासा, पट्-त्रातु, विवाह-प्रथा एवं उत्सवादि का वर्णन उनके भारतीय हगों में ही प्रस्तुत किया है।

इन कान्यों में राजदरवारों का सास्कृतिक चित्रण अवश्य हुआ है। प्रत्येक राजदरवार में मंगीतज्ञ, चित्रकार, ज्योतिपी तथा गुप्तचर का होना आवश्यक था। प्रत्येक कान्य के नायक-नायिका का जन-जीवन के नायकों से तादात्म्य म्यापित किया गया है। प्रेम का उत्कर्ष भारतीय परिस्थितियों के आधार पर ही विणित है। इमी कारण अधिकतर कान्य मुखान्त है। कहमीरी तथा हिन्दी-सूफी कवि जब टोपी उतार कर मक्के की ओर अल्लाह के चरणों पर रखते है, उस समय मूफियों के जिक्र में वह शक्ति है कि वह देश, काल तथा परिस्थिति के उत्तर उठकर आत्मा और ररमात्मा के मिलन में महायक होती है।

# (ग) काव्यों श्रीर कवियों के दृष्टिकोगों का श्रन्तर

कड़मीरी मूफी-कवियों का काल्यादर्ज फारसी काल्य रहा है जबिक हिन्दीमूफी कवियों का काल्यादर्ज मारत के प्राचीन चरित और कथा-काल्य। इस
आदर्ज-भिन्नता के कारए। दोनों के काल्य-सम्बन्धी दृष्टिकोए। में भी अन्तर आ
गया है। हिन्दी के सूफी-किव अपने काल्यों को भारतीय काल्य-परम्परा के अधिक
में अधिक ममीप रख़ने का प्रयत्न करते हैं और इसी लिये वे अपन्न जया पूर्ववर्नी काल्यों में प्रचित्त कथा-कृष्टियों, उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग करते
हैं, जबिक कल्मीरी-सूफी किवयों का दृष्टिकोए। इसके सर्वथा विपरीत है और
उन्होंने इन तत्वों को फारमी परम्परा में ग्रह्मा किया है। दोनों में ममनवी जैली
का माम्य होते हुए भी हिन्दी के मूफी-किव काल्यारम्भ के वर्णनों में एक-दूसरे
के ग्रविक नमीप है और इस में वे एक नियम विशेष का पानन करते हैं जबिक

१ जायनी के परवर्नी हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० २०६।

२. वही, पृष्टिश

कश्मीरी-सूभी कवि इन ग्रारम्भिक वर्गानो मे ग्रपनी रुचि को ही प्रमुखता देते है। यही कारण है कि उन्होंने तत्कालीन राजा या बादगाह का वर्णन प्रस्तुत नहीं किया है। राजनीतिक उथल-पृथल ग्रथवा राज्याश्रयहीनता भी इसका कारए। हो मकता है। यूसुफ जुलेखा (निसार कृत) को छोडकर हिन्दी के सभी -सूफी-काव्यों के नायक-नादिका हिन्दू है और इन सूफी कवियों का उद्देश्य भी अधिकतर हिन्दुओं के बीच प्रेम का प्रसार करना था श्रत उन्होंने हिन्दू-जीवन, श्राचार श्रीर रीति रिवाजो ग्रादि का विगद्-वर्णन प्रस्तुत किया है। कब्मीरी सूफी काव्यो के नायक-नायिका ग्रविकतर मुसलमान है, इसीलिये उन्होंने इस्लामी रीति-रिवाजो को ही उस मे प्रश्रय दिया है। इन सूफी-काव्यो के निर्माण-काल की अवधि मे कश्मीर की बहुसस्यक जनता मुसलमान बन चुकी थी। फलस्वरूप उन्हे अपनी प्रेम-पद्धति के प्रकार के लिये उनके ही सम्पर्क में ग्रधिक ग्राना पहता था। हिन्दू जनता भैव-तत्र से प्रभावित थी, ग्रत ग्रपने सुफी-काव्यो में उन्होंने केवल उन ही शैव-तत्वो का समावेश किया है जो उनके अनुकूल पहते थे और इस प्रकार वे फारसी-परम्परा के इन प्रेमाख्यानों के माध्यम से हिन्दू जनता को भी किसी सीमा तक प्रभावित कर लेते थे। हिन्दी और कश्मीरी सूफी कवियो के दृष्टिको ए। के इस मौलिक अन्तर के कार ए। ही उनके काव्यादशों में भी भन्तर भा गया है यद्यपि लक्ष्य दोनो के समान हैं।

### (घ) साम्य के लिये साधना-पद्धति का साद्श्य

सूफियों का ईश्वर किसी एक जाति या धर्म-विशेष गुराों से युक्त अल्लाह, गाड, राम अथवा अन्य कोई सज्ञारूप ईश्वर नहीं है। वह न किसी एक स्थान पर बैठा है, न अवतार लेता है और न शासनाधीश की भाति वहीं से विश्व का सचालन करता है। वह तो एक व्यापक जिक्त है जिसे किसी भी निश्चित नाम से पुकारा जा सकता है। हम सब उससे पृथक् नहीं हैं। वहीं हमारा स्रोत हैं, अत. हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, वौद्ध और पारसी नाममात्र के ही भेद हैं, सभी का लक्ष्य विविध साधनों से एक ही स्थान पर पहुचना है और वह है अपने मूल विश्वात्मा से एक स्थात । कश्मीरी सूफी-काव्य 'चन्द्रवदन' में नायक मैयार इसी आधार पर अपनी प्रेमिका से कहता है कि मै अपने धर्म से स्वय बेगाना हूं। न मैं हिन्दू हू और न ही मुमलमान। मैंने सकेत पाये जाने वाले सौदर्य-शाली रूप का ज्ञान पाया है। राम-राम की प्राप्त की उत्कट इच्छा मन

१. सूफीमत और हिन्दी साहित्य ए० २५५।

को ग्रोजपूर्ग बना ग्ही है।

दोनो प्रकार के काव्यों में किवयों की सावना उसी परमात्मा में फना (लीन)
होकर कका (अवस्थित) हो जाने के लिये है। यही प्रयास-काल साधक (सालिक)
का गागं या नाधना-पत्र हे। (ईंक्वर-मिलन) करमीरी काब्यों म प्रधान रहा है।
'लैला-मजनू गामी कृत,' 'हियमाल', वली अल्लाह मतो कृत,' 'वामीक-अजरा','
'मोहनी-मेदवाल,' 'गुलनूर गुलरेज,' आदि में इस (वस्ल) को महत्वपूर्ण वताया
गण है। मार्रिफन (पूर्ण जान) के लियं साधक को कुछ सोपानो और अवस्थाओं
(हाल) को पार करना पडता है। हकीकत ही साधक की परमानुभूति है। इन
की माधना में 'जिक्क' एव 'फिक्क' की भी योजना है। 'जिक्क' में साध्य के निरन्तर
चिन्तन का उल्लेख है और 'फिक्क' का उद्देश्य आत्म-विस्मरण है। 'जिक्क' के
अतर्गत प्राणायाम पद्रति एव नियमन की प्रधानता है। इस में मन, प्राण तथा
हरीर का नियमन होता है। 'जकात' या दान भी उनकी साधना का एक अग
है किन्तु शरीयत, तरीकत तथा मार्रिफत की अवस्थाओं को पार करके ही
हक्कीकन के माथ नादातस्य मभव है। उपामना-पद्धति में गुरु या पीर का अत्यचिक महत्व है। प्रेम की एकनिष्ठ भावना भी इन काब्यों में उपलब्ध है। कठिनाज्यों को पार करके ही साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्त होती है।

#### सूफी कथानक रूढ़ियां श्रीर श्रिभिप्राय

उन मूकी-काब्दों में 'प्रेम की पीर' को एक विशेष प्रश्रय मिला है। इनमें 'उन्क-मज़ाजी के म्यान पर 'इक्क-हकीकी' के हो बीच उपलब्ध होते हैं। मूफीमत के प्रचार के कारण कन्मीर तथा भारत में एक नवीन प्रेमाच्यान पद्धित का मूजपान हुआ। कदमीर के मूफी प्रेमाच्यान ग्रधिकतर फारमी मूफी-काब्यों की कथानक कृटियों में प्रभावित हैं। इनमें लौकिक प्रेम की अपेक्षा अर्लािक प्रेम के निकाण के माय-माय उम्लामी विचारधारा का ग्रकन ग्रधिक मुस्पट्ट है। यद्यपि ग्रधिकाण काव्य ग्राकार में छोटे हैं, फिर भी उनमें 'प्रेम की पीर' की ब्याजन ग्रधिक गहरी एवं कहात्मक है।

अज दीन न्वद वेगानग्रह, नय ह्युन्द नय मुमलमान,
 मे रश्रोय त्वव नेव नामुक, त्वग जोग तम राम रामुक ।
 चन्द्रवदन, पृ० १।

२ इट्ड्य-पृत्य। ३ इट्ड्य-पृत्वशः

८. इ.ट्टा-पि॰ २८-५४। ४ बेट्टा-पि॰ ४७।

६. इत्हर-पृव्धः।

हिन्दी सूकी-किवयो ने लोक-प्रचलित मारतीय प्रेमाख्यानो की प्रचलित परम्पराभ्रो का सूत्र पकड़कर एवं कई ऐतिहासिक तथा ग्रर्झ-पौराणिक प्रेम-कथाओं को भी अपनाकर उनपर अपना रग चढाया। इन प्रेम-कथाओं की कथा-वस्तु का विकास उन्होंने अपनी प्रेम-साधना तथा पद्धित के अनुरूप करना चाहा जिसके लिये उन्हें कई प्रचलित कथानक रूढियों का भ्राश्रय लेना पडा। किसी राजकुमारी पर राजकुमार के श्रासक्त होने के माध्यम से उन्होंने कष्ट-सहन, विरह-भावना तथा सौदर्यादि की जो अद्भुत कल्पना की, उसके लिये उन्हें कई प्रकार के पात्रों के अतिरिक्त बन, उपवन, समुद्र-सरोवर तथा नगर-वर्णन को भी अपनाना पड़ा। ईश्वर को प्रियतमा मानने के फलस्वरूप इन काब्यों में एक विशेष रचना-पद्धित को ग्रहण किया गया है। इस रूप में प्रेम-साहित्य के एक नए अड़ की पूर्ति हुई। विशेषतः इन काब्यों में इस्लामी विचारधारा के सिद्धात का चित्रण कर भारतीय-साहित्य में उन्हें एक विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है।

#### चौथा अघ्याय

# कश्मीरी भ्रौर हिन्दी सूफी मुक्तक काव्यों पर तुलनात्मक दृष्टि

## (१) सूफी मुक्तक कान्यों की कक्ष्मीरी परम्परा तथा हिन्दी परम्परा

मुक्तक काव्यो की कश्मीरी परम्परा सन् १३५० ई० से मानी जाती है। उस समय कश्मीर के मास्कृतिक जीवन में उथल-पुथल मची हुई थी। इवर से शैव-मन की जीवन-पोपए। परम्पराग्रो की वाह्य-ग्राडम्वर ने ढक लिया था ग्रौर उधर में इस्लाम के प्रचारक मूफी फकीर एक नया दृष्टिकोए। पेश करने लगे थे। मवंप्रयम लल्लेश्वरी (सल्लद्यद—सन् १३५० ई०—सन् १४०० ई०) ने कबीर से मी वर्ष पहले इस बाह्याडम्बर ग्रौर पाखण्ड पर तीन्न चोटे की। वह ग्रमीर कबीर मैयद जली हमदानी की समकालीन थी जिसने सन् १३७६-८० ई० ने मन् १३८५-६६ ई० में कश्मीर-यात्रा की। लल्लेश्वरी के 'बाक्यो या 'बाक्यो' में मूफी-माहित्य के मुक्तक रूप का बीज निहित्त है। इन में हकीक़त की भनक स्पष्ट रूप में नजर ग्राती है। इन 'बाक्यो' का छन्द-विद्यान परिष्कृत तथा कमा हुग्रा नहीं है। केवल एक लचीली लय का ही मनोरम सगीत समा-विष्ट है।

१. कन्मीरी भाषा ग्रौर माहित्य, पृ० ४।

२. वही, पुरु १।

<sup>5.</sup> Being a contemporary of Sayyid Ali Hamdani at the time of his visit to Kashmir, 1379-80 to 1385-86 A. D.

<sup>—</sup>दि वर्ड ग्राफ लल्ल, पृ०१।

Y. मृल उर्दू के लिये इष्टव्य-लल्बद, भूमिका, पृ० १४।

लल्लेश्वरी के लगभग तीस वर्ष ग्रनन्तर ग्राघ्यात्मिक समन्वय का सहारा लेकर शेख नूर-उद्-दीन (नुंदर्थोश सन् १३७७ ई० — सन् १४८८ ई०) मानवता का प्यार भरा सन्देश सुनाने के लिये ग्रागे बढ़े। लल्नेश्वरी के पश्चात् वे दूसरे इस्लामी ऋषि थे जिन्होंने क्लोको (स्नुकियो) की रचना की जो 'नूरनामा' तथा 'ऋषिनामा' में सग्रहीत है। नुदर्थोंग को राजदरवार ग्रथवा गोष्ठियो में विशेष एचि न थी। वे लल्लेश्वरी की प्रसिद्धि तथा कीति से ग्रत्यन्त प्रभावित थे। इन ही कारणों से जनके श्लोको (स्नुकियो) पर सस्कृत-साहित्य का प्रभाव ग्रक्षुपण रहा। साथ ही फारसी ग्रीर ग्ररवी से प्रभावित होना भी इनके लिये स्वाभाविक था। नुदर्योंग के बारे में जो सुन्दर लोकगीत ग्रीर सलाप गीत ग्राज भी प्रचलित है उन से ज्ञात होता है कि 'योंग' साहित्य की परम्परा कम से कम सोलहवी ज्ञती तक जारी रही होगी जब कि वर्तमान 'योंगनामा' लिपि-बद्ध किया गया।

मुसलमान होते हुए भी जेल नूर-उद्-दीन शैवमत से प्रभावित थे। वे जीवन मर गुफाओ तथा कन्दराओ मे तपस्या करते रहे। इस भाति इस्लामी ऋषि वरावर तसव्वृफ तथा शैवमत का समन्वय करते रहे। यह तसव्वृफ कश्मीर मे पहुचकर खालिस कश्मीरी तसन्वृफ का रूप घारण कर गया। अपनी 'तुजुक जहागीरी' मे जहागीर ने कहा है: कश्मीर मे सब से अधिक ऋषि प्रतिष्ठित हैं, ये साम्प्रदायिकता से कोसो दूर होकर एकान्त-जीवन व्यतीत करने वाले हैं, ये सचमुच खुदा की उपलब्धि मे ही दत्तचित्त हैं, ये किसी के सामने अपना हाथ भी नहीं फैलाते।

नप्स, काम-क्रोधादि का नाश, जिक्र-पिक्र की महिमा, गुरु की प्रधानता तथा परमात्मा-सम्बन्धी विचारों को जिस रूप में इन इस्लामी-ऋषियों ने अपनाया था, उसी ऋषित्व को सभी परवर्ती कश्मीरों सूफी किवयों ने अपनाया, जिसका प्रमाशा हमें उनके मुक्तक काव्य से मिलता है। लल्लेश्वरी तथा शेख नूर-उद्-दीन के अनन्तर फारसी भाषा केवल राजदरवारों तथा खानकाओं तक

१. करमीरी भाषा श्रीर साहित्य, पृ० ७।

२. मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टव्य-फलसफस मज सोन मीरास, रेडियो वार्ता।

३. लल्लद्यद, वाक्य ६१, पृ० ८८।

४. नूरनामा, श्लोक ४७, पृ० ८३।

५. वही, श्लोक १५, पृ० ११०।

कलामे शेख उद्-दीन ग्रालम, प्रकाशक, गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद,
 महाराज रएावीरगज, श्रीनगर, पृ० ४'।

७. मूल कञ्मीरी के लिये द्रप्टव्य-फलसफस मज सोन मीरास. रेडियो वार्ता।

ही मीमित न रही, ग्रपितु उनका प्रचार साधारण जनता मे होने लगा। इस कारण इन परवर्ती सूफी-कवियो मे फारसी के गब्दो का भी वाहुल्य मिलता है।

कश्मीरी मूफी साहित्य में सोलहवी एवं संत्रहवी शताब्दी में कोई उल्लेखनीय मुक्तक कि नहीं हुआ, यद्यपि अव्दुल अहद आखाद का यह कहना है कि हुट्या खातून (जन्म समय सन् १५४१ ई०—१५५२ ई०) के समसामयिक हवीब अल्लाह नौशहरी ने अपनी गजलों द्वारा तसब्बुक का प्रचार किया। अवतार कृष्ण ग्हबर ने भी इस तथ्य को मान्यता देते हुए कहा है कि उन (अवीव अल्लाह नौशहरी) के तमब्बुफ से युक्त गजल वे बचन है जिन में आध्यात्मिक प्रेम (इक्क-हकीकों) का प्रस्फुटन हुआ है, यद्यपि ऐसे आध्यात्मिक पदो तथा गीतों का आधार नुदर्योश इलोकों को ही माना जा सकता है। हवीब अल्लाह नौशहरी के ये गजल अनुपलब्ध है अतः उन पर निर्पक्ष रूप से कुछ कहा नहीं जा मकता।

ग्रठारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्वच्छकाल, शाह गफूर तथा महमूद गामी ने मुक्तक काव्य की रचना करके सूफी-साहित्य में ग्रमिवृद्धि की। तदनन्तर मुक्तक किवयों की ग्रन्न घारा प्रवाहित हुई जिन में से नगमा साहव, रहमान हार, वशव खार, गम्म फकीर, ग्रहमद बटवारी, शाह कलन्दर, ग्रसद परे, वाजह महमूद तथा ग्रहमद राह ग्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन किवयों ने ग्रपने मुक्तक-काव्य की रचना ग्रधिकतर गज़लों, गीतों, नातों में की। यह वह ग्राध्यात्मिक वपौती है जिस में तसव्वुफ ग्रीर शैव-दर्शन एक स्वर होकर बोलते मुनाई पडते हैं। इन गज़लों में जहां प्रेम-चर्ची हुई है, वहां वाह्याहम्बर एवं कमंकाण्ड की ग्रालोचना भी की गई है।

कड़मीरी सूफी मुक्तक साहित्य प्रचुर मात्रा म उपलब्ध है। यहाँ प्रेम-प्रबन्धों का ग्रारम्भ ग्रठाहरती शताब्दी के उत्तराद्धं से होता है किन्तु मुक्तक-काब्य की उग्लब्धि चौदहवी शताब्दी में ही होती है जिस में जन-जीवन की ग्रिभिब्यक्ति मुनाक रूप में हुई है।

१ मूल उर्दू के लिये इप्टब्य-कडमीरी खवान श्रीर जायरी, दूसरा भाग, पृष्ट्र

२ इप्टब्य-वही, पृ० २०२।

३ मूल उर्दू के लियं द्रप्टब्य—वही, पृ० ७०।

४ मूल बरमीरी के लिये इष्टब्य-क्युरियरिह ग्रटब्रग्नच तम्ररीख, पृ० २२८।

५ नवियों नी मूल रचनात्रों के लिये द्रष्टव्य-मूफी शग्नियर, तीनो भाग।

६ योजना, ग्रगम्त-मिनम्बर, १६४७, पृ० १८।

हिन्दी-साहित्य मे सूफियो की स्फुट काव्य-रचना भी सूफी प्रेमाख्यानो के साथ ही ग्रारम्भ हुई। हिन्दी-साहित्य मे ग्रमीर खुसरो (सन् १२५३ ई०—सन् १३३५ ई०) को सर्वप्रथम सूफी-मुक्तक-काव्य का रचयिता माना जाता है। उनके प्राप्त पदो तथा दोहो मे सूफी-साहित्य का वीज निहित है। ममनवियो के अतिरिक्त उन्होंने मुक्तक-काव्य की भी रचना की। मुक्तक-रचनाग्रो की प्रशाली भारतीय-साहित्य मे ग्रत्यन्त प्राचीन है। सस्कृत एवं ग्रपन्न न मे लिखित मुक्तक-साहित्य प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है।

खुसरो के अनन्तर अब्दुल कद्दूस गगोही ने मुक्तक-काव्य मे रचना की। उनके उपलब्ध दोहे उनके महापूरुप होने की बात को सिद्ध करते हैं। जायमी ने भी 'पद्मावत' के धतिरिक्त मुक्तक-काव्य की रचना की । उनके 'श्रखरावट' मे जीव-बृह्म एव साघना ग्रादि तथा 'ग्राखिरी कलाम' मे पीर महिमा, इस्लामी धर्म-दर्शन, जीव, सृष्टि, ब्रह्म भादि पर विचार प्रकट किए गए है। तदनन्तर यारी साहब एव बुल्लेशाह ने स्फुट पद लिखे। नजीर के प्रेमातिरेक मे रचित पद तथा अब्दुल समद के भजन भी मुक्तक सूकी-साहित्य के अन्तर्गत आ जाते है। सुफियों के मुक्तक पदों की अपेक्षा उनके मुक्तक दोहों की संख्या अधिक है। इन दोहों तथा पक्षो के श्रतिरिक्त यारी साहव के मजन, दोहे एव भूलने, कवि दीन दरवेश की कुण्डलिया तथा कवि नजीर की फारसी वजनो के धनुसार लिखी रचनाये विशेष महत्व रखती है। कवि वजहन ने भी दोही की रचना की । हिन्दी-सूफी मुक्तक साहित्य मे ससार की असारता, गुरु की वदना, जीवन का लक्ष्य तथा निग्रा-निराकार की उपासना आदि विषयो पर विचार प्रकट किये गये है। उनके काव्य मे प्रेम-चर्चा के साथ ही कर्म-काण्ड एवं वाह्या-डम्बर की ग्रालोचना की गई हैं। हिन्दी का यह मुक्तक सूफी साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस में प्रेम प्रवन्धों का समय चौदहवी शताब्दी से ग्रारम्भ होता है भौर उसके समानान्तर ही मुक्तक-काव्य की उपलब्धि भी हमे इसी शताब्दी से खुसरो-के समय से होती है। इस मुक्तक-साहित्य मे जन-जीवन की सफल अभिन्यक्ति हुई है।

# (२) दोनों की परम्पराग्रों का तुलनात्मक स्वरूप

कश्मीरी में सूफी-मुक्तक काव्य का ग्रारम्भ चौदहवी शताब्दी में लल्नेश्वरी के समय से हुग्रा ग्रीर हिन्दी में भी। स्फुट काव्य की उपलब्धि चौदहवी शताब्दी से ही हो जाती है क्योंकि खुसरों ने ही इस काल-में ऐसे कुछ पदों की रचना की

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० ३०१।

२. वही, पृ० १४१।

थी। मुक्तक-कावा की परम्परा कम्मीरी तथा हिन्दी में एक समान ही चौदहवी मताब्दी में ग्रारम्भ तो हुई किन्तु कश्मीरी में यह परम्परा निरन्तर सन् १६२५ ई० तक चलनी रही जब कि हिन्दी में इसका माहित्य केवल उन्नीसवी गताब्दी तक ही उपलब्ध होता है।

कब्मीरी मुक्तक-काब्य की परम्परा का मूत्रपात चौदहवी तथा पदहवी गताव्दी में उम्लामी-ऋषि-मप्रदाय द्वारा हुई। इन उम्लामी-ऋषियों में से लल्लेब्बरी की वाणी 'वाक्यों' या 'वाख्यों' में फूट पड़ी तथा शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योंश) ने कब्मीरी ब्लोको (खुकियों) में अपने सिद्धान्तों को अभिव्यक्ति दी। इन दोनों पर मम्कृत का प्रभाव अधिक और फारसी का प्रभाव कम परिलक्षित होता है। इनके अनन्तर आने वाले सभी-सूपी किवयों ने फारसी के अनुकरण पर मुक्तक काव्य की रचना गजलों, गीनों, नजमों तथा नातों में की। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे काव्य का म्तर अविक बढ़ाने के लिए फारसी के विद्वान वन जाते थे।

इसी कारण हम नल्नेश्वरी के 'वाक्यो' तथा शेख नूर-उद्-दीन के मुक्तक काव्य को कश्मीगी-भाषा की पुरातन सम्कृति के म्मृति-चिह्न के रूप मे स्वीकार कर मकने है।

इनके विपरीत हिन्दी-मुक्तक काव्य अपश्र श तथा फारसी की परम्पराग्रो से युक्त होकर आगे वहा। इन मूकी-किवयों ने अपश्र श की परम्परा से प्रभावित होकर ही पटों की अपेक्षा अधिकतर दोहों में रचना की। जायसी ने 'अखरावट' तथा 'आखिरी कलाम' आदि की रचना दोहों में ही की। शेख फरीद ने सलोक (टोहें), यारी माहव ने मान्वी, पेमी तथा वजहन ने भी दोहें लिखकर सूफी-प्रेम तथा चेनावनी का मधुर उपदेश दिया। दीन दरवेश ने कुडलिया लिखी तथा कवि नजीर ने अपनी रचनाओं को फारमी वजनों के आधार पर लिखा।

# (३) उपलब्ध सूफी-मुक्तक काव्य की विशेषताएं

#### (क) भाव पक्ष

कश्मीरी-मूपी कवित्रों का मुक्तक काव्य धाध्यात्मिक धालोक में भरा पड़ा है। उन का परमात्मा एक होकर भी अनेक हैं एवं अरूप होते हुए भी सर्वव्यापक

१ जारमी के परवर्ती हिन्दी-मूफी कवि ग्रीर काव्य, पृ० १४१।

२. मून उर्द ने निए हाट्या—कञ्मीरी जवान ग्रीर शायरी, प्रथम भाग, पृ० १०२।

इ बही पूर्व १०६।

है। 'लल्लेश्वरी ने इम निर्गुग्-निराकार को शिव की सज्ञा दी है जो सर्वत्र विद्यमान है। उसी की ज्योति जगत् मे ज्याप्त है अतः न कोई हिन्दू है और न ही मुसलमान। शेख नूर-उद्-दीन (नुंदर्योश), 'स्वच्छ काल' तथा महमूद गामी' का निर्गुग्ग एक होकर भी अनेक रूपो मे समाया हुआ है। रहमान हार, वहाब खार अमद परे, शम्स फकीर तथा ग्रहमद राह आदि का परमात्मा वह निर्गुगा-निराकार है जिसका सौदर्य एव नूर ससार भर मे प्रत्यक्ष रूप से हिन्दगोचर होता है। उनकी हिन्द मे जगत् ईश्वरीय प्रदर्शन-मात्र है। शम्स फकीर ने उसका नूर कर्गा-कर्ग मे ज्याप्त माना है। 'वह उसे 'हरमुख' नाम से भी अभिहित करता है जिसके दर्शन-मात्र की उसे अभिलाषा है। 'महमूद गामी ने इस ग्रह्म-निर्गुग्ग को प्रिय के नाम से भी पुकारा है। 'महमूद गामी ने इस ग्रह्म-

- २ शिव छु थिन थिन रोजान, मो जान ह्युन्द तम्र मुसलमान । लल्लस्रद, वाक्य १०५, पृ० १०४ ।
- ३. निर्गु चम्रय रोयतम्रह दितम, छुस-बम्र च्यान नाव स्वरान। नूरनामा, इलोक २६, पृ० ६२।
- ४. दपान स्वच्छ काल ग्रलिफसमा छि बिन्दी, छि पानय खुदावन्दस स्वदावन्दी।—सूफी-शग्रयिर, पहला भाग, पृ०, ५३।
- ४ क्याह वनग्रह ग्रादम यथ यकसानस, पानय पानस बुछने ग्राव। महसूद गामी, पृ० ६५।
- ६ द्रव्टव्य-सूफी शग्रयिर, प्रथम भाग, पृ० १४८।
- ७ द्रष्टन्य--बयाजे वहाब खार, पृ० १२।
- द्रष्टव्य—सुफी शम्रियर, दूसरा भाग, पृ० २०४।
- ६ द्रष्टव्य--शम्स फकीर, पृ० ५२।
- १० द्रष्टव्य-सूफी शम्रयिर, तीसरा भाग, पृ० १५०-१५१।
- ११ रिन्दन गिन्दान प्यव वरशनै, जिंदगी लबग्नख तम्र बुछुक नूर । तूरस सूर गव परतव प्यनै, यि क्या वनै यी गव जहूर । वही, शम्स फकीर, पृ० १०५ ।
- १२. हरमुख छुम दीदारो, सित मीमग्रह न्वन द्राख रगदारो।
  - बे रग सम्रय ग्राम नो शुमारो, तनै चे सग्रत्य गोम मिलचारो ।
     वही—शम्स फकीर, पृ० ६४ ।
- १३. मदनो छुस बग्न रिवान छुय न इवान ग्रार म्योनुय । मो ग्राम लोल चोनुय कास्तम जूनि गरवुनुय ।—महमूद गामी, पृ० ६१।

युस ग्रोस तती, सु छु यती, सु छु प्रथ शायि रिटथ मकान, सु छु प्यादग्रह तग्र सू छु रथी, सू छु सूरे गुप्त पान ।
 नूरनामा, क्लोक, २१२, पृ० २४९ ।

तया महार का कारण भी है।

इन कवियों की घाणा है कि हजरत मुहम्मद की उत्पत्ति उसी के तूर से हुई। उनके न्यायजील चार मीतों का भी कही-कही वर्णंन आया है। असद परे ने यहां तक कहा है कि मुहम्मद की ही नहीं अपितु राम की भी उत्पत्ति उसी नूर में हुई। "

इन कियों की घारणा है कि यात्मा तथा परमात्मा में अभेद हैं। परियेक किय ने अनल्हक' (मोऽहम्) की आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतिपादन किया है। मह्मूद गामी नथा धहमद बटवारी की 'नय' (बामुरी) नामक रचनाओं में यह बात प्रत्यक्ष कर से स्पष्ट की गई है कि आत्मा के रूप में यह बासुरी उस परमात्मा की अभिव्यक्ति का ही साधक है। इसी कारणा ये किव जीवन की इस मृत्याग के मूल स्रोत की जिटल समस्या को सुनभाने के लिए अत्यन्त व्याकुल दिखाई देते हैं। यह आत्मा अपने उस बाश्वत प्रियतम से विछुडकर ससार में आनी है, इसीलिए उसके दर्शनों के लिए सदा तहपती रहती है। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का सम्बन्ध प्रेमी प्रेमिका का है। कहमीरी-सूफी मुक्तककारों ने स्की प्रवन्यकर्नाओं की माति साधक को पुरुप रूप में तथा परमात्मा के नूर को नारी के मौन्दर्य में चित्रित नहीं किया है। उन्होंने आत्मा का पुरुप रूप में और कही मन्तों की माति नारी के रूप में ही चित्रित किया है। जहां पुरुष रूप

१ साह्व दोह अिक दोराह करे, यथ ससारस करि लुग्यह पार। जमीन तथ्र ग्रासमान प्यन छिल छिने, न गिछिग्रस इन्साफ, न थियस ग्रार। —नूरनामा, पृ० १४२।

२ मुहम्मद लग्रगिथ वाजार द्राव, वहार ग्राव जाने जानानय। मूफी शत्रियर, पहला भाग—रहमान डार, पू० १४६।

मुहम्मद चोर यार वरहक गग्रजराव
 निमन निशिग्र मन्दी हुनियुहुक न्याय । वही, पृ० ८७ ।

४ नभी नाम नावन श्रुन छिवरा, च्वाग्रारी हेगान तिमसुन्द गाह। सूफी गग्रियर, दूनरा भाग—श्रसद परे, पृ० २०४।

प्रया च्याह नम्र वेथि वम्र गजभर म वा, हवा थि छु गुमानै । सूफी गम्रथिर, प्रथम भाग, स्वेच्छकाल, पृ० ७६ ।

शमादान शमा ह्यन, पीषुर ग्राव करान गथ । इ.नडपर दल्रश नम्र क्या हद पथ, हम्रमिन <sup>२</sup> दर्दे मुहब्बत । वही, पृ० ६२ ।

चित्ररा हुया है, वहा भी परमात्मा पुरुष है और वह या तो उपास्य स्रव्टा है' या मित्र । उन्होंने धात्मा को जहा नारी रूप मे चित्रित किया है, वहा परमात्मा प्रिय रूप मे विश्वित है।

इन किवयों ने सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से ही मानी है। इनके मतानुसार शून्य से तात्पर्य ब्रह्म ही है। स्वच्छकाल की दृष्टि में उसी अहे से ही नूर की उत्पत्ति हुई। अत्येक मुक्तक किव ने ससार को नाशवान माना है। ससार की क्षणभगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि यहा की कोई वस्तु स्थायी नही। सासारिक प्रलोभन अथवा 'नपस' प्राणी को अपनी और आकृषित करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप बह परमात्मा से दूर हटता चला जाता है। काम, क्रोब, मोह, लोभ, तथा अहकार को मिटाकर वस्ल (ईश्वर मिलन) और वहदत (एक्मेक) के लिये ये किव अत्यन्त प्रयत्नजील दिखाई देते हैं। लल्लेश्वरी तथा शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योश) ने इनके त्याग के लिये पुरुष को चेतावनी दी है ताकि वह जीवन के सन्मार्ग पर चलकर लक्ष्य-प्राप्ति में सफल हो जाये। आस्य का त्याग, भोग-विलास के प्रति विरति तथा अज्ञान के परित्याग का

१ अल्लाह ति हू हु छुम दर मनय, बग्न क्या वनै यि गव जहूर। सूफी शम्मियर, तीसरा भाग, शम्स फकीर, पृ० १०४।

२. मे बुद्ध हर शिय सु यार, छुनग्रह काह म्वत ति खम्रली। वही, पृ० ६७।

३ द्रष्टव्य--महमूद गामी, पृ० १११।

४ ठूलह अन्दरह द्राव जौहर, मुले तथ तोथ नै तथ पर, हू लै करान तोरय आव, नाव दर आब तै आब दर नाव। सूफी शम्रियर, प्रथम भाग, पृ० ६०।

५. फान ससार केह नो रोजे, तस छु मूजुद युस ग्वडग्रह सोजे। जान दुनिया न्यन्द्रह ज्वोले, पानि म्याने हा गाफिले। सूफी शग्रयिर, दूसरा भाग, शाह कलन्दर, पृ० १४१।

६. ठहरअह छय पननी छाय, छायि छि दिलअच राय । आईनअह रठ दरदसतय, चअवनस वस्र पानश्रह मस तय । सूफी शश्रियर, प्रथम भाग, रहमान हार, पृ० १४४ ।

७. लूब मारुन सहज व्यचारुन, दवग जानुन, कल्पन त्राव,
 निशिह छुय तम्र दूर मो गारुन, शून्यस शून्याह मीलिथ गव। लल्लद्यद,
 वाक्य, ७३, पृ० ७२।

काम, क्रूद, लूब, मोह, ग्रहकार छुय, दोजखुय नार छुय दिवान न्नाय।
 नूरनामा, क्लोक ४७, पृ० ८३।

वर्गान टन्होने ग्रयने काव्य मे पग-पग पर किया है। गाफिल तथा श्रजानी रहने ने मानव ग्रपने ग्रमूल्य जीवन को न्यो वैठता है।

इन कवियों की समहिष्ट सदा सार्वभीतिक रही है, उनकी नातो, गजलों नया नजिमों में भेद-भाव के स्थान पर ग्राच्यात्मिक उल्लाम के व्यापक सदेश का नवर मुखिन हो उठा है। जब कर्ण-कर्ण में उसी का उल्लास रमा है, फिर नुई (हैत भाव) के लिये ग्रवकाण कहा। प्राय सभी कवियों वे इस दुई को दूर करके परमात्मा को प्राप्त करने की सच्ची प्रेरणा दी है। ग्राच्यात्मिक समन्वय का यही मन्देण नुदर्शिंग की स्नुकियों (क्लोकों) में निरन्तर प्रस्फुटित हो उठा है। व्यच्छकान ने इस स्व-पर का भेद-भाव मिटाने पर श्रविक वल दिया है।

श्रालोच्यकाल मे घमें का रूप केवल श्रन्यविश्वासो तथा वाह्याडम्बरो तक ही मीरित था। सकुचित विचारघारा के कारण श्राडम्बर की बढती हुई मात्रा का चण्डन इनके काव्य में उपलब्ध हैं। बाह्याडम्बरों की प्रपेक्षा इन्होंने श्रान्त-रिक शुद्धि पर श्रितिक जोर दिया है। इन्होंने निमंल हृदय से सत्कार्य का श्रनु-मोदन करके परम्परागत पूजा के प्रति प्रपनी श्रवचि प्रकट की है। वामिक बाह्याडम्बर का बोलबाला होने के कारण इन कियों ने कश्मीरी जनता को क्षूटे एव पानण्डी धर्माचार्यों ने मावधान किया है। इन्होंने सत्य तथा श्रहिमा का प्रतिपादन किया। इनकी धारणा थी कि सत्य-कर्म ही मानव को ससार-मागर मे पार करा देते हैं श्रीर शेप मव-कुछ यही रह जाता है। सच्ची भिन्त नथा प्रेम के बिना धाम्श्राध्ययन वेकार है। प्रत्येक किय मत्य का बीज बोने का ही उच्छूक है। इन कियों ने मूर्ति-पूजा का खण्डन करके मदिर-मस्जिद को

१ गाफिनो हकग्रह बदम तुल, हुनि छ्य मुल तग्र छांडुन यार। लल्लदाद, वास्य १८, पृ० १७।

२ मूल कश्मीरी के नियं द्रप्टच्य-तमव्वृकुक तथ्र अवमतुक इम्तजाज, रेडियो वार्ना।

द्रप्टब्य---मूफी नग्रविर प्रथम भाग, पृ० ७८।

४. मूल पञ्जीरी के लिये द्रष्टच्य-नमब्बुफ तद्य जैवमतुक इम्तजाज, रेडियो वार्ना ।

परान परान ज्यव नान फवजयो, तम किछ करे काह तिज नवजात,
 ननवीह फिरान ग्रांगजे गजियो, व्यय नदिनग्रय व्यय चग्रज नो जान ।
 नुर नामा, व्लोक १५१, पृ० १८७।

६ टप्टबर--वही, ब्लोक १६८, पृ० २३५ ।

एक ही माना है। जिक्र-फिक्र तथा मुराकवा को महत्व देते हुए इन्होने गृहम्थ-जीवन का पालन किया। इनके मुक्तक-काव्य मे हिन्दू-मुसलमानो को प्रेम के सूत्र मे पिरो देने की सवल ग्रिमिब्यक्ति मुखरित हुई है।

करमीरी मुक्तक काव्य मे तसव्वुफ तथा योग की पारिभाषिक शब्दो की मकार सुनाई देती है जिनसे संस्कृत तथा फारसी की पालित परम्पराग्रो का परिचय मिलता है। सहनगक्ति के साथ साथ इन्होने इश्क मजाजी को ही इश्क हकीकी का उत्तम स्थान दिया है। 'फना' होकर 'वका' की ग्रवस्था को प्राप्त करना ही इन्हे ग्रभीष्ट है। इन सभी कवियो ने तसब्दुफ व गैवयत के सामजस्य का स्वर ग्रलापा है।

समाज तथा राजनीति के भी वन यथार्थ की ऋदन घ्विन भी कई सूफी-किवयों की गज़लों में सुनाई पड़ती है। यद्यपि ग्रिधिकतर किव केवल ग्राघ्यात्मिक उत्कर्ष का राग अलापते रहे हैं, फिर भी उन्होंने उस कटु सत्य को उधाड़ा है जिस में बेचारे किसान पर जमीदार द्वारा किए गए अत्याचार का वर्णन है। इसमें जागीरशाही की पराकाष्ठा का उल्लेख है। मुकह्म, पटवारी कारदार, शकहर, तथा कारिन्दे ग्रादि सभी किसान की कमाई पर हाथ साफ करके पनप उठे है।

गम्स फकीर ने कहा है:

हम्मरुद यिल म्राव तम्र नेरमान मानि, सोबारित खल गिंड हा छनवन्वाल जग तम्म यम्मरुत पानम्मह इ कारदार जानि, मन्द रोज साथाह छुइ गनीमत, मुकदम तम्म पटवार छुइ विहिथ सानि, व्याल्युक पिज दर छुड जमीदार, वरिज ह वागे कर जमीदारमह सानि, मन्द रोज साथाह छुड गनीमत।

> (शरद् आएगा तो दूसरो से होड करता चल, खिलहान को भर दे, श्रो धान चुनने वाले, लाल है या सफेद यह - कारदार आप जाने, मुकद्दम और पटवारी हमारे हा ही बैठे हैं।

१ ग्रख काबग्रह बेयि बुतखानग्रह, हुफ्ताद व दू मिलतस, व्योन व्योन छुक समानग्रह, वश्च पैमानग्रह चग्रवनस । सूफी शग्नयिर, पहला भाग, रहमान डार, पृ० १५४ ।

२. वका बा अल्लाह करिथ विहात, सफातस मज छि याक जात।
—सूफी शम्रियर, दूसरा माग, असदपरे, पृ० १८६।

३. बयाजे शम्स फकीर, पहला भाग, पृ० १४।

वीज का ग्रिवकारी जमीदार ही तो है। श्रो हमारे जमीदार, हमारा भाग दे दे।)

शेख नूर-उद् दीन (नुदर्योग) का जमाना भी जमीदारी के भाग्योदय का समय था। वे गाव के निवासी थे ग्रत ये सभी ग्रत्याचार देख चुके थे। उन श्रुखलाग्रो को तोडने की शक्ति उनमे नहीं थी। परिखाम यह निकला कि वे दुनिया को विपत्तियो ग्रौर यातनाग्रो का घर समक्रकर इससे छुटकारा पाने के उपदेश को ही प्रसारित करते रहे।

इस मुक्तक-काव्य मे मानवतावादी स्वर भी प्रस्फुटित हो उठता है, इन कवियो का कथन है कि वृन्द तथा दरिया मे कोई अन्तर नही। क्योंकि:

दरियावग्रह मग्रजग्रह कतरग्रह द्राव, कतरस मज दरियाव चाव।

(दरिया मे से कतरा निकला भीर कतरे के मीतर दरिया समा गया।)

सृष्टि के करा-करा मे परमात्मा की ज्योति के दर्शन करके ही इन कियो ने मानवतावादी दिष्टिकोरा अपनाया है। ऐसा होने पर भेद-भाव कहा। मानव-मानव मे अन्तर कहा। ब्रह्मज्ञानी वही है जो इस भेद-माव से दूर रहकर पूजा-पाठ, योगाभ्यास तथा स्वाध्याय की उपादेयता को अधिक महत्व नही देता। उसके हृदय मे सगीत की ऐसी हिलोरे उठती है जिसमे वाह्यास्म्वर तथा भिन्नता को कोई स्थान नही। इस काररा कश्मीरी मुक्तक-काव्य मे मानव की सनातन महिमा को पहचानने का प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी के मुक्तक-काव्य मे प्रेम स्वरूप ईश्वर को वास्तविक सत्ता के रूप में अपनाया गया है। वह ज्योति स्वरूप ईश्वर सृष्टि-निर्माता तथा सर्वव्यापक है। उसी श्रलरव, वाहिद, निरजन तथा लाशरीक ब्रह्म से ही सपूर्ण जगत् जन्मा है श्रीर उभी में विलीन भी हो जाता है। ब्रह्म से जगत् का श्रभेद है। वह श्रन्तर्यामी

श्रनुवादक—प्रो० पृथ्वी नाथ पुष्प, नेख 'शम्स फकीर की कविता' योजना, श्रगस्त-सितम्बर, १६५७, पृ० २२।

२ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जवान भीर शायरी, पहला भाग, पुरु २१३।

३. वयाजे गम्स फकोर, पृ० ४।

४. द्रष्टव्य-लल्लद्यद, वाक्य ६८, पृ० १२२।

५ परगुट गुपुत विचारि सो वूमा । सो तिज दूसर भ्रौ न सूमा । जायसी ग्रन्थावली (ग्रखरावट) डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६५३।

६. मंसूर पित्रारे किहा धनल्हक, कही कहाया कै, बुल्हा शेह उमी दा आशक, आपना आप वजाया है। बुल्लेशाह, पृ० ५४।

है। वही सत्य है और यह सृष्टि उसी की प्रतिविम्व है 'स.रे समार मे उमी का नूर समाया हुआ है। इस सृष्टि की रचना उसी से हुई है। यह ब्रह्माण्ड अड में ही समाया हुआ है अत. घट-घट मे उसका निवास है। उसी हज़रत मुहम्मद की उत्पत्ति हुई:

#### रचा मुहम्मद नूर जगत रहा उजियार सोइ।

वही एक अनेक होकर सागर की वूटो के समान ससार में समाया हुगा है। जीव के विषय में इन स्फुट काव्यों में वेदान्तियों की भांति 'अनल्हक का प्रतिपादन हुआ है। यह जीव अल्लाह का ही प्रतिरूप है। वह ब्रह्म का अग है। मनुष्य वह दर्पण है जिसमें अल्लाह अपना रूप देखता है। जीव का मुख्य उद्देश्य अपने अहभाव को दूर कर के ब्रह्म के साथ ताटात्म्य स्थापित करना है।

हिन्दी सूफी मुक्तक-कारों ने भी सूफी प्रवन्धकारों की भाति इस बात की चिन्ता नहीं की है कि साधक को पुरुष रूप में तथा परमात्मा के नूर को नारी के सौदर्थ में चित्रित किया जाये। उन्होंने ग्रात्मा को पुरुष रूप में ग्रीर कहीं सन्तों की भाति नारी के रूप में चित्रित किया है। जहां तक पुरुष रूप में विचार हुग्रा है, वहां भी परमात्मा पुरुष है ग्रीर वह या तो मित्र है या उपास्य सप्टा। जहां ग्रात्मा नारी रूप में चित्रित हुई है, वहां परमात्मा प्रिय है। वह पुरुष है ग्रीर ग्रात्मा को सुहागिनी कहा गया है। कुछ निम्नलिखित उद्धरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देते है:

र ग्रागि बाउ जल धूरि चारि मेरइ भांडा गढा।
ग्रापु रहा भरि पूरा मुहमद ग्रापुहि ग्राप मह।।
—जायसी-ग्रन्थावली, (ग्रखरावट), डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६४६।

२ जितवल देखा दिसदा भ्रोही, कसम उसे ही होर न कोई। वहो मोहकम फिर गई घरोई, जव गुर पत्री वाची। बुल्लेशाह, पृ० १०३।

कहो यारी घट ही मिलो जाकह खोजत कुरि है। यारी साहव के पद, नागरी प्रचारिग्गी सभा की हस्तिलिखित प्रति से।

४ द्रष्टव्य-जायसी ग्रन्थावली (ग्रखरावट), डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६५४।

५. रहा जो एक जल गुपुत समुदा। वरसा सहस अठारह बुंदा। वही, पृ० ६५४।

६. सोई ग्रस घट-घट मेला। श्रौ सोड वरन वरन होड सेला। वही, पृ०६५४।

तया---

धातम नारी सोह। गिनी, सुन्दर धापु सवारि। पिय मिलने का उठि चली, चौमुख दियना वारि।

केवल यारी साहब ने ही ऐसा नहीं किया है अपितु अन्य सूफी मुक्तककारों ने भी आत्मा को साधिका या स्त्री रूप मे अस्तृत किया है। जैसे बुल्लेशाह की निम्नलिम्बित पिक्तिया देखी जा सकती है।

कद मिलसी मे विरह-सताई।

नजीर भी ग्रयने दिलवर का चाकर ही ग्रयने ग्रापको घोषित करता है. हम चाकर जिसे हस्त के है, वह दिलवर सबसं ग्राला है। रें.

इस दिन्दिको ए को सन्तों का प्रभाव माना जा सकता है क्यों कि सूल सूफी-सिद्धान्त आत्मा को या साधक को स्त्री रूप में स्वीकार नहीं करते । सुहाणिन तथा पिय की भावना निष्चित रूप से सतों की देन है। जब 'अल्लनामा' में 'कुछ सिगार किये निह होवे, जा पी चाहे सुहाणिन होवे' कहा जाये, तो अत्मा का स्त्री-रूप ही व्यक्त होता है। बास्तिबकता यह है कि आत्मा और परमात्मा के प्रेम की जब चरम अवस्था आती है और मिलन का क्षण उपस्थित होता है तो आशिक एवं माजूक में किसी प्रकार का भी विचार ही नहीं रहता। वजहन ने इसे ही स्पष्ट करते हुए कहा है

> प्रेम की नदी गहरी, जो कोउ उतरे पार। भ्राणिक श्री माशुक मे, रह्यो कीन विचार।

ये सभी उक्त उद्धरण इस तथ्य को स्पष्ट करते है कि प्रबन्धकारों की हिष्ट सूफी-मिद्धान्तों के प्रस्तुतीकरण में अधिक सतकं रही है, जबिक सूफी मुक्तककारों ने प्रेम भाव की अभिन्यजना को इतना अधिक महत्व दिया है कि वह सम्बन्ध भी भावात्मक बनकर ही रह गया है और फलस्वरूप साधन तथा साध्य के म्बरून पर उनका अधिक ध्यान नहीं गया है जितना उनके सम्बन्धों पर।

१. सूफी-काव्य-सग्रह, यारी साहब के भजन, पृ० २१३।

२. वही, यारी साहव की साखी, पृ० २१४।

३ वही, पृ० २१८। ४ वही पृ० २२२।

५. वही, पृ० २३१।

स्फुट रचनाग्रो मे से कुछ का सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन एवं नीति-कृथन से है, तथा ग्रन्य कुछ ग्रन्थ कवियो का बहुज्ञान भी प्रदर्शित करते है। ग्रपनी स्फुट रचनाम्रो मे कविगगा स्पष्ट रूप से चेतावनी देने मे सजग ज्ञात होते हैं। निजी धनुभव की गभीरता के साथ-साथ स्वामाविक उद्गारो की भी सरलता है। ससार की असारता तथा उसकी क्षाभगुरता पर इन कित्रों ने अपने विचार प्रकट किये है। माया को इन्होने सासारिक प्रलोभनो के रूप मे स्वीकार किया है जो प्राशी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह 'नफ्स' (वासनापूर्णं ग्रात्मपक्ष) जीव को सासारिक वासनाग्रो की ग्रोर प्रवृत्त करता है। घन-सग्रह तथा भोग-विलास सभी व्यर्थ है। इस मुक्तक-काव्य मे हृदय की शुद्धता पर बल डाला गया है तथा पूजोपासना एव जाति-वंर्णंन से ऊपर उठने का उपदेश दिया गया है। इसी कारण इसमे यह विणित है कि न कोई छोटा है भीर न कोई बडा। द्वैतभाव (दुई) के परित्याग तथा अपनी पृथक् सत्ता या त्रहभाव को दूर करके ब्रह्म के साथ तादातम्य स्थापित करना ही सर्वोत्तम है। हिन्दू-मुसलमान मे अमेद मानकर इन्होने दोनो की एकता के लिये भरसक प्रयत्न किया। दोनो को प्रेम के सूत्र मे पिरो देने की सबल भ्रभिव्यक्ति इस काव्य मे प्रस्फुटित हुई है। इस भेद-भाव तथा बाह्याडम्बर से दूर रहने वाला ही सच्चा साधक है।

'ग्रनल्हक' ग्रथवा 'सोऽह' के सिद्धान्त के साथ-साथ इसमे ग्रनहदनाद को भी विशेष महत्व दिया गया है। ' ग्रत इसमे समाधिस्थ होकर ब्रह्म मे लीन होने की चर्चा भी की गई है। यह ग्रात्मा उस ईश्वर के विरह मे सदा तडपती

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ॰ २८८।

२. कहै दीन दरवेश मूल मत गाफिल गदा।

मिरतलोक के मांहि फूलिए बहुत न बदा। दीन दरवेश, सूफी-काव्य-सग्रह,
पृ० २४४।

३. एकहि ते दुइ होइ दुइ सौ राज न चिल सकै, बीचु तें आपुहि खोड मुहमद एकै होड रहु—जायसी-म्रन्यावली (अखरावट), डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६५६।

४. हिंदू कहे सो हम बडे मुसलमान कहे हम्म।
एक मूग दो फाड है कुए। जादा कुछ। कम्म। दीन दरवेश, सूफी-काव्यसग्रह, पृ० २४४।

५. ग्रनहद ते मा ग्रादम दूजा। ग्राप नगर करवावै पूजा। जायसी ग्रन्थावली (श्रखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६७०।

रहती है। हृदय की शुद्धि के विना साधना व्यर्थ है।

उपासना के क्षेत्र में इन किवयों ने प्राणिमात्र की समानता स्वीकार की है। इनके मुक्तक-काव्य द्वारा समाज-सरकार में पर्याप्त सहायता मिली। सामान्य जडीमूत जनता के जीवन में आशा, प्रेरणा एवं आस्था की चेतना का जागरण इन सूफी-साधकों द्वारा ही सभव हो सका। इस काव्य में प्रा-पंग पर सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन का विशेष प्रतिविम्ब पढा है, किन्तु राजनीति के क्षेत्र में होने वाले अत्याचार, साम्राज्यवादिता, शोषणा, दुभिक्ष एवं महामारी ग्रादि के प्रकीप के विषय में ये किव ग्रधिकतर मौन रहे हैं। सूफी किवयों की इस चुप्ती का कारण है उनका इस्लामानुमोदन का प्रदर्शन। सूफीमत का प्रवेश जिस समय भारत-भूमि पर हुआ उस समय तक उसका राज्य-सत्ता से विरोध समाप्त हो चुका था।

#### (ख) साधना पक्ष

कन्मीर के मुक्तक-सूपी साधकों ने परमसत्ता में लीन (फना) होकर अवस्थित (वका) हो जाने के लिये साधना की है। प्रयास काल अथवा साधना-पथ पर चलते हुए साधक (सालिक) परमज्ञान (मारिपत) प्राप्त करने के लिये चार अवस्थाओं और सात सोपानों को पार करके ग्रग्नसर होता है। जरीयत के विधि-विधानों का न विरोध और न ही अधिक विस्तृत चर्चा करके इन्होंने कर्मकाण्ड की अपेक्षा हृदय की शुद्धि, प्रिय के ध्यान तथा चिन्तन पर अधिक वल डाला। इन चारों अवस्थाओं का उल्लेख कवि रहमान डार ने अपनी गजल 'मान्फित वनान रहमान' (रहमान डार का परम-ज्ञात के सम्बन्ध में कथन) में किया है। किव वहाब खार को भी इन चार अवस्थाओं का ज्ञान था। उसका कथन है कि पहले शरीयत के मार्ग पर चलकर साधक तरीकत की अवस्था को प्राप्त करता है। धीरे-धीरे तरीकत में सफल हो जाने के पश्चात्

१ जायसी के परवर्नी हिन्दी-सूफी किव और काव्य, पृ० ३३०।

२ वही, पृ० १४८।

फनायि मज गास्त्रि जमा धनुन, वहात सार ती छ्रय सफग्रई। सूफी गग्रियर, दूसरा माग, वहात सार, पृ० १५६।

४ गरीयतग्रह छ्य प्रथ कुनि फ़र्क, तरीकतग्रह यकसान, हकीकतग्रह निजिह ग्रक्स छ्य हैरान, मारिफ़्त बनान रहमान। सूफी शत्रियर, रहमान डार, 70 १४०।

उसे परम-ज्ञान होता है। तदनन्तर वह हकीकत की अवस्था को प्राप्त करता है। गरीयत के अन्तर्गत आने वाले जिक्र (स्मर्ण) तथा फिक्र (चिन्तन) का उल्लेख भी इन काव्यों में उपलब्ध है। प्रत्येक किंव ने इनका वर्णन किया है किन्तु शेख-नूर-उद्-दीन (नुदर्योंग) ने नमाज तया रमजान आदि का महत्व भी दर्शाया है। वास्तव में इन सभी किंवयों ने साधना के मार्ग में इनका विरोध नहीं किया है अपितु इसके साथ ही इन्होंने जिक्र, फिक्र तथा तिलवत का केंवल सयोग किया है। एकान्त में हठयोग जैसी कियाओं को करते हुए मन में कलमा का उच्चारण भी ये किंव करते रहे है। इन्होंने मक्का-मदीना को कायानिष्ठ माना है।

'नफ़्स' के साथ जहाद करते हुए साधक तरीकत को प्राप्त होता है। इस मार्ग का अनुसरएा करते हुए वह एकान्त एव मौन धारएा करता है। वह भूख-प्यास सहन करता है तथा चित्र-वृत्तियों का निरोध करके अग्रसर होता है। 'नफ्स' को परास्त करके वह 'मारिफ्त' में प्रवेश करता है। म्वारिफ (परम जानी) वनने से पूर्व साधक को आत्मशुद्धि करनी पड़ती है। उसे ईश्वर पर पूर्ण

१. यम्य यति घरीयत पोलनय, सु गव मुसलमान तरीकतस वुद्धान गम्रद्धतव मीलिथ छु हिन वहने । हकीकतस ववन दियि व वारम्रह पम्रठय । बहार बुद्ध शोलान, मयखानह मारिफत म्राशकन छावान । सूफी गम्रयिर, दूसरा भाग, वहाव खार, पृ० १४७ ।

२. जिक्ने सम्रत्यन प्वरुम म्रल्लाह, फिक्ने सम्रत्यन सपनस कव लो, दिले यामथन सूरुम म्रल्लाह, वूजम फायनमा तूलवा। नूरनामा, श्लोक, १६५, पृ० २०१।

३. तोश बन्दग्रह निमाजि वेयि रमजानस, ती हो लगियो पानस सम्रत्य। वही, क्लोक ८६, पृ० १२१।

४ किलमय प्वरुम, किलमय स्वरुप किलमय क्वरुप पनुनुय पान । किलमय हिन हिन मोयन तोरुम, किलमग्रह सग्रत्य बोतुस लामुकाम। बही, इलोक ७०, पृ० १०५।

प्रकाह मदीनस बर छी विथये, नेरि तिलये रोफ करान ।सूफी शत्र्यायर, तीसरा भाग, शम्स फकीर, पृ० ५६।

<sup>(</sup>ख) कावग्रह दिला स्थिक सम्रदम्भर, बा कुन्यर करिथ यकसानी, सूफी शम्रियर, पहला भाग, ग्रहमद बटवारी, पृ० १७८

विञ्वास करना पडता है।

शरीयत एव तरीकत की उगलब्धि के पश्चात् मारिफत के द्वारा साधक को हकीकत की प्राप्ति होती है। मारिफत के मावावेगमय रूप का नाम ही 'इश्क' है। किव शाह गफूर ने इस तथ्य का उल्लेख प्रत्यन्त सुन्दर जब्दों में किया है। यही साधना मार्ग का उच्चतम सीपान है। प्रेमाग्नि से तिपत साधक यही इच्छा करता है कि कोई भी ग्रपने प्रिय से पृथक् न हो। इश्क के साथ ही साधक वज्द (उन्मादना) एवं वस्ल (ईश्वर मिलन) प्राप्त करता है। उन्मत साधक जब निरन्तर परमात्मा का चिन्नन करता है ग्रीर वह उसकी वियोगाग्नि में जलता रहना है, तभी उमे वस्ल की प्राप्ति होती है।

इन किवयों ने साधना के अर्न्तगत आने वाली उपासना पढ़ितयों में गुरु की मिहिमा प्रमुख मानी है। करुमीरी शैंव तत्रों में गुरु-पूजा को अनिवार्य माना गया है वयों कि गुरु या पीर ही साधक को साधना का रहस्य समझा कर प्रेम-पथ पर आगे वढाता है। करुमीरी-सूफी मुक्तक किवयों ने गुरु-महारम्य का अत्य-धिक वर्णन किया है। लल्नेश्वरी का कथन है कि जो गुरु शब्द पर विश्वास रखता है वह हकीकत को प्राप्त करता है। नृदयों श ने पीर को ही पिता, माता

१ ग्रारिफन छु यकीन हारि तग्र बोनय, केंह छुनग्रह सिनाह गैर ग्रल्लाह । गग्रिफलस छु गुमानग्रह या किनि छुनम, सु भ्रोस पानय बनय क्याह । —स्फी शग्रियर, दूसरा भाग, शाह गफूर, पृ० १००।

२ दरियाइ मारिफतग्रह पान खास ठारे, फान यिल सपदेख श्रानस अन्दर, जान कर, निंट चव या च्यतो नारे, ग्रागक कोनग्रह तथ दारे सर। —सूफी गश्रयिर, भाग दूसरा, पृ० १०४।

३ कग्रसि मग्र गखिन माशूक छनग्रय, कग्रसि मह गखिन जुदाई। फना गयि कग्रत्या ग्रमी फनय, वलो डक्को वनै क्याह। महमूद गामी, पृ० ६२।

४ स च गुरु आचार्यो रक्षिक चुम्वक, स चाय पूर्वज्ञान एव सर्वोत्तमः—तेन विना दीक्षाद्यसपत्ते: । योगी तु फलोत्सुकाय युक्तो यदि उपायोपदेशेन ग्रव्यव-हितमेव फल दातु शक्त. उपायोपदेशेन तु ज्ञाने एव युकतो मोक्षेऽपि ग्रभ्युपा-यात् ज्ञान पूर्णताकादृक्षी च बहूनि गुरूनि कुर्यात् । तत्रसार, पृ० १२५ ।

५ न्वर जन्दस युस यिख पछ वरै, ग्यानग्रह विग रिट छपित त्वरगस, यद्रिये शू मरिथ ग्रानन्द करै, ग्रद कुस मरि तय मारन कस। लल्ल छद, वाक्य ६७, पृ० ६२।

तथा नेत्र प्रकाश माना है। उसका यह भी कहना है कि बिना गुरु के साधक चप्पू रिहत नाव तथा बसौली बिना बढई के समान है। बिना गुरु से प्राप्त निर्देशन वाला साधक चारो ग्रोर ग्रधे की माति मटकता रहता है। इन कियो ने पीरो का सम्मान करके उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हे जीवानादर्श बनाने की चेष्टा की है। कि ग्रस दपरे भी गुरु का उपदेश सुनकर उसकी कृपा का पात्र बनते हुए प्रेम-पथ पर ग्रग्रसर होता है। इस प्रकार इन कियो ने ग्रपनी साधना मे गुरु का महत्व एव उसकी महानता दोनो ही स्वीकार की है।

प्रियतम का साक्षात्कार ही इन की साधना का लक्ष्य है। इन्होने कहा है कि जब तक हुदय मे ज्ञान का प्रकाश न होगा तब तक कुछ न सूक्ष पडेगा। इनकी दृष्टि मे प्रमु अपने ही-हृदय मे निवास करता है

मजलून म्वत क्याह करि, लग्नल छस पनिने गरिह। (बेचारा उन्मत मजनू क्या करे, लैंना तो उसके हृदय में ही निवास करती है।)

इन्होने शरीर-सयमन के साथ मनोनिग्रह को ग्रत्यन्त महत्व दिया है क्यों कि मन की ग्रात्मा-तत्व के परिचय मे प्रधान कारण है। मन की एकाग्रता द्वारा ही सुरति-सदन मे उसका मार्ग खोजना ग्रभीष्ट है। लल्लेश्वरी ने कहा है:

> पूज कस करख होटह बटा, कर मनस तम्र पवनस सघाठ।

(भरे पण्डित: मुभे बता कि तू किस की पूजा करता है। भ्रपने मन तथा प्राण् को वश मे कर ले।)

इस भाति मन के निग्रह में काम, क्रोब, मोह तथा लोभ ग्रादि विकार दूर हो जाते हैं ग्रीर सार-भूत ईश्वर का स्मरण हो सकता है। वास्तव में ग्रल्लाह तथा बन्दा 'जमाल-जलाल' के ग्रस्तित्व एव ग्रनस्तित्व का भेद है। जीव ससार में ग्राते ही जब ग्रल्लाह के इस 'जमाल-जलाल से हीन हो जाता है, तभी वह दु.स्वी होता है।

इन्होने स्थान-स्थान पर योगियो के पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किया है।

परिश्रय मोलतय पीरम्रय मोजी, परिग्रय छुम द्वोन म्रच्छयन गाश ।
 न्लामे शेख-उल-म्रालम, प्रथम भाग, पृ० ४ ।

२. खूरि रस्रोस नाव तम्र तूरि रस्रोसं छान । वही, पृ० २५।

पीरम्रह सम्रज कथ मे बूजग्रम खामन, लल वम्रन्य ख्वश मन्दामन तहली।
 —सूफी शम्रियर, दूसरा भाग, पृ० १६४।

४ वही वहान खार, पृ० १५३।

५ लल्नद्यद, वास्य ४१, पृ० ७०।

दमग्रह दमग्रह दमन में हती गोम यकसानो, नेरहमल मदावार प्योम तती लो लती लो, तुर्या सुवृप सपुन जागिरती दपुन कर जानो, शम्स फकीरो गम खें ग्रती लो लती लो। (दम दम मैंने ग्रपने दम (सास) की सुघली,

> मे एकाकार हो गया तूर्या, सुषित, स्वप्न और जागृति मैं दीवाना क्या जानू ? गम्स फकीर, विवेक मे काम ले वही, इसमे सन्देह नहीं, जो लो लितके लो।

'जागृति' स्वप्न, सुषप्ति और तूर्या आदि शब्दावली दाराशिकोह के 'सिरि अकवर' द्वारा फारसी सूर्फावाद का अग वन चुकी थी और काश्मीर के सतो में इसका प्रचलन सजीव परम्परा का ही प्रतिपालन है। हे योगियों की साधना का प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राणायाम, आसन-समाधि, अनहदनाद, सोऽहम् तथा पिड-ब्रह्माण्ड की एकता का सूक्ष्म विवेचन इनके मुक्तक काव्य में उपलब्ध है। अनहदनाद के विषय में लल्लेश्वरी ने अपने विचार प्रकट किये है।

इसी प्रकार पिण्ड-ब्राह्माण्ड की एकता के सम्बन्ध मे रहमान डार ने कहा है कि सरिता मे कतरा (बूद) है और कतरा ही सरिता का उद्गम स्थल है। ' इन्होने एकान्त-सेवन तथा गुफा-तपस्ण को साधना के लिए उत्तम माना है।

सच्ची साघना के विषय मे नुदर्योश ने कहा है कि परम-ज्ञान ही सर्वोत्तम है। केवल पुस्तकों के श्रभ्यास से उस निर्मुण के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं हो

१. वयाजे शम्स फकीर, प्रथम भाग, पू० १८।

२. अनुवादक-प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, योजना (अगस्त-सितम्बरसन् १६५७ ई०) पृ० ७१।

३. वही, पृ० २१।

४. अनाहथ ब्सव रेफ शुन्याले, यस नाव न वर्श न गुथुर न रैफ । लल्लद्यद, वाक्य ८८, पृ० १२२।

५. ज्वय मज छु कतरम्रह पानमह, कतरम्रह मजह नैरान ज्वय। सूफी
—अग्रियर, पहला भाग, पृ० १५८।

मध्रजी ग्वफ वो वन्दै हन्दलरी, बन्दग्रह वो वन्दै पग्रटी काटै।
 गगरन राजग्रह शोगन वो गिन्दय, सग्रग्ग्य उमर वो वन्दै गरि ढाय।
 कश्मीरी ज्ञान ग्रीर शायरी, दूसरा भाग, पृ० १६३।

सकता। प्रिंग्य-मदिरा पीने वाला ही हृदय में बसे हुए उस प्रमु के दर्शन कर सकता है। फरहाद ने भी इसी प्रेम-तत्व को अपना कर उसका दर्शन किया था। इस प्रेम-पथ पर चलना अत्यन्त कठिन है। ।

हिन्दी के सूफी मुक्तक-कारों ने भी शरीयत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत को साधना-पथ का महत्वपूर्ण यग माना है। इसके द्वारा ही साधक ईश्वर की सुन्दर प्रेममंथी प्रकृति का अनुसरण करता हुआ प्रेममंथ हो जाता है। जायसी ने अपने 'अखरावट' में इन चारों अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। उसने नमाज की उपेक्षा न करके उसे भी महत्वपूर्व माना है। शशीयत के इस प्रथम अग, नमाज का स्पष्ट उल्लेख जायसी को छोडकर प्राय अन्य कवियों ने नहीं किया। अधिकतर हिन्दी सूफी मुक्तक-कवियों ने नमाज की अपेक्षा तिलवत (कुरान पाठ), जिक्र (स्मरण्), फिक्र (चिन्तन), समा (कीर्तन) तथा अवराद (नित्य प्रार्थना) आदि तत्वों का वर्णन किया है। इस भाति 'जमाल-जनाल' के अस्तित्व को घारण करने वाले अल्लाह से विलग हुए जीव के लिए उन्होंने विधि विहित-साधना को स्वीकार किया है। हृदय की शुद्धि को सर्वोत्तम मान कर भी उन्होंने बाह्य विधि-विधानों की उपेक्षा नहीं की।

तरीकत मे साधक को 'नपस के साथ जहाद करके चित्तवृत्तियो का निरोध करना पडता है। इसी से उसे परमज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मारिफ

परान परान खम्मली पर गय, खर गिय किताबग्रह बग्ररी ह्यथ, यिम दिलग्रह निशन वाख्वर गग्रय, तिम नर गिय तारह तिरथ क्यथ। नूरनामा, श्लोक १५२, पृ० १८८।

२. यस नाद लायि सु छुम निशिह, कम्यू शीशह च्योवनस मय ।

× × ×
लोलिक ग्रटश्रह मय किन पेशि, फरहाद तेशि क्या लय हा । सूफी-शश्रियर,
पहला भाग, पृ० १०४, १०५।

३. इश्क छुमाजि कुन प्वथुर मरुन, सुय ज्वलह को तथ्र कही। नूरनामा, क्लोक १६३, पृ० १६६।

४. साची राह सरीग्रत जेहि बिसवास न होइ। पाव राखि तेहि सीढी नियरम पहुचे सीय।

<sup>× × ×</sup> राह हकीकत परै न चूकी । पैठि मारफत मार बुडूकी । जायसी-ग्रन्थावली (श्रखरावट), डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६६४ ।

पढ़ै नमाज है दीन क थूनी । पढ़ै नमाज होइ बड गूना । वही, पृ० ६६४'।

वनना है। मारिफ से पूर्व उमे सात मोपानो तोवा (अनुताप), जहद (स्वेच्छा-दारिद्रथ), मन्न (सनोप), गुक्र (वैर्य), रिजाग्र (दमन), तव्वकुल (कृपा पर पूर्ण विश्वास) तथा रजा (वैराग्य), को पार करना पडता है ग्रीर तभी वह ग्रात्म-गुद्धि मे सफल होता है। तत्पश्चात् साधक को हकीकत ग्रथवा सत्य की उपलब्धि होती है।

मूलत यह माचना प्रेम-प्रमु' की साधना है, ग्रमेद की भावना ही साधक के हृदय में विरहानुभृति जगा देती है। उनका विचार है कि ग्रन्तदृष्टि तन-मन को वश करने पर ही खुलती है। बुल्लेशाह ने तन-मन के सयमन को उत्तम माना है। एकाग्रता हारा मन की मैल हटाने के लिये दरिया साहब ने भी वाह्याचार की व्यर्थता सिद्ध की है। वेद-कुरान के विषय में बुल्लेशाह ने कहा है कि इनका पाठ करने से तब तक ईश्वर की प्राप्त नहीं होती, जब तक कि मन में एकाग्रता का निवास न हो। मक्का एव तीर्थ सभी कायानिष्ट है।

इनकी साधना-पढिति पर हठ-योगियो का प्रभाव परिलक्षित होता है।
नाथ-पथ की कई वातो का प्रभाव देखा जा सकता है। प्राणाय।म, ग्रासनममाधि, ग्रनहदनाद, ग्रनल्हक तथा पिंड-ब्रह्मादि की एकता ग्रादि का सूक्ष्म
विवेचन इन के मुक्तक-काव्य मे मिलता है। ग्रनहननाद के श्रवण पर
म धक का चित्त स्थिर हो जाता है ग्रीर 'सोऽहम्' का जाप पूर्ण हो जाता है।'
सूफी-म्फुट साहित्य रचिता श्रो के पटो मे भी हठयोग-साधना की यथेट चर्चा
रहनी है, किन्तु किन ग्रव्हन समद ने सूर्य श्रीर चन्द्र, प्राणवायु ग्रीर ग्रपान वायु,

१ जेहडे मन लागा नहीं दूया रे, येह कीन कहे मन मोया रे, इनायित सब तन होया रे, फेर बुलहा नाम पराया है। काफिया बुल्नेजाह, पृ० ४२।

२ भीतरमै लि चहल क लागी, ऊपर तन का बावै है। धविगति सुरित महल के भीतर, बाका पथ न जोवै है। सतवागी सग्रह, पहला भाग, पृ० १५२।

वेद कुराना पढ पढ थके, सिजदे करिदया घस गए मत्थे, ना रव तीरथ ना रव मक्के, जिन पाया तिन नूर ग्रनवार । काफिया बुल्ले-शाह पृ० ७३-७४।

४. इप्टब्य—नही पृ० १८। ५ द्रष्टब्य—नही, पृ० ३६।

६ मातो दीप नवी खड ग्राठी दिसा जो ग्राहि। जो वरम्हड सौ भिड है हेरत ग्रतन जाहि। जायमी-ग्रन्थावली (ग्रखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६५६।

इडा भ्रीर पिंगला नाड़ियों के निरोध, तत्पश्चात् अनहद ध्वनि, 'सोह' का अभ्यास, तदनन्तर केवल एक उसी की अवस्थिति भ्रादि का फ्रम से वर्णन किया है।

इन कवियो ने गुरु की श्रेष्ठता तथा महत्ता को भी सिद्ध किया है। किव वजहन ने गुरु का महत्व प्रकट करते हुए कहा है कि उसके मार्ग-प्रदर्शन के विना कोई सच्चा रास्ता नहीं पाता। किव ग्रब्दुल समद का मत है कि गुरु के शरण होने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। जायसी ने भी गुरु-माहात्म्य का वर्णन किया है।

इन्होने प्रेम को साघना का प्रधान ग्रग माना है। विरहानुभूति होने पर साधक साधना के मार्ग पर ग्रग्नसर होता है। सच्चा प्रेमी ही उसे प्राप्त कर सकता है क्यों कि प्रेम का बागा लगते ही उसे ग्रपने परिवार का घ्यान भूल जाता है। प्रेम की साधना में सूफी-मुक्तक कियों के यहां मिंदरा का श्रत्यन्त महत्व रहा है। यह मिंदरा पिलाने वाला स्वयं प्रियतम है श्रयंवा ग्राध्यात्मिक गुरु है। प्रग्रय की मिंदरा साधक को ग्रानन्द-विमोर कर देती है। इसके पान करने से उसी का घ्यान रहता है जिसने उन्मत्त बना दिया है। मध्य युग का जमाना, कुरान की शिक्षा तथा इन कियों का सत स्वभाव इन ग्रन्य उपदेशों के मूल में है।

## (ख) शैली पक्ष

जहा तक शैली का सम्बन्ध है, इन मुक्तक-काव्य के कश्मीरी सूफी कवियो ने वाक्यो, श्लोको, नज्मो, नातो, गजलो तथा गीतो का प्रयोग किया।

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि और काव्य, पृ० १०४।

२. बिनु गुरु वजहन लेत है, जो कोड वरुन रगाय। यह निजके तुम जानियो, दोनो दरसे जाय। सुफी काव्य-सग्रह पृ० २४४।

३. हर हर करे औ गुरु को देखे, उसको मिलता प्यारा है। वही पृ० २५२।

४. पा-पाएउ गुरु मोहदी मीठा। मिला पथ सो दरसन दीठा। जायसी ग्रंथावली---डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ६६४।

प्र जाके हिरद लगत है, वजहन प्रेम का बात। छूट जात है सब कुटुम, भूल जात है ज्ञान। ---सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४५।

६. इश्क होरा दे पये पवाडे, कुक्त सूला कुक्त करमा साडे। मसूर होरा चा बुरके पाडे, ग्रसा भा मूह तो लेई लाही। काफिया बुल्ले-शाह, पृ० ७७।

७. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ४०६।

लल्लेक्वरी ने वाक्यों की जैली को अपनाया। 'लल्लवाक्य' दो बैती क्लोक है ' अधिकतर मुक्तककारों ने नज्नों एवं गज़लों की आधार-भूमि फारसी की गजले एवं नज्में रही है। शम्स फकीर ने भी गज़लों की शैली अपनाई। महमूद गामी ने नातें लिखकर फारसी शैली का अनुकरण किया।

महमूद गामी'तया रहमान डार ने उलटवासिया लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी। आत्मा-परमात्मा की अभिन्तता का वर्णन करते हुए किव महमूद गामी ने अपनी गज़ल 'तमसीले आदम' (मानव-विवरण) में कहा है आद मज नावि तथ नाव मज आवस, युग छु हक हुक आनिजनावस सग्रत्य' (जल नौका के भीतर है तथा नौका जल के भीतर है। इसी भाति परमात्मा आत्मा में और आत्मा परमात्मा में अन्तर्लीन है।)

किव रहमान डार ने सरिता से बूद और बूद से सरिता के उद्गम का उदाहरण देते हुए परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि तथा सृष्टि मे प्रतिविम्बित परमात्मा का चित्रण भी किया है।

इन कवियों ने सवादात्मक गैली का भी उपयोग किया है। गेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योंग) व उमके जिष्य वाद्या नसर-उद्-दीन महान् सूफी कविष्यी लल्लेग्बरी के समकालीन थे। इन तीनों के शास्त्रार्थ का सवादात्मक रूप 'नूरनामा' में प्रम्तुत किया गया है। 'इसी भाति नुदर्यों एवं उनकी माता तथा पत्नी जी दीदी का वार्तालाप भी नाटकीय ढग से प्रस्तुत किया गया है। 'इसके प्रतिरिक्त इन कवियों ने फारमी वर्णमाला का ग्राधार लेकर भी कही-कः। काव्य-रचना की। नुदर्योंग, उनकी माता (सद्र मोज) व पत्नी जी दीदी का सवाद इमी वर्णमाला के कुछ वर्णों का ग्राधार लेकर लिपिवद्ध किया गया है। महमूद गामी ने ग्रपनी गजल 'नय' (वासुरी) में इस वर्णमाला का उपयोग किया है, जो ग्राधिक वर्णनात्मक है।

इसके अतिरिक्त इन कब्मीरी मुक्तक सूफी कवियों ने अपनी जैली में प्रतीकों

१ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य-कश्मीरी जवान ग्रीर जायरी, पहला भाग, पृ० १३८।

२. महमूद गामी, पृ० ८४।

ज्वय मच छु कतरग्रह, कतरग्रह मज नेरान ज्वय । सूफी अग्रधिर, पहला
 पृ० १५८ ।

४. द्रष्टब्य-लल्लचढ, पृ० १३०।

४ द्राटब्य---नूरनामा, पृ ० २ ६ - २ ६४।

६ मह्मूद गामी. पुरु ६५ ।

को भी स्थान दिया। इन्होने बूद-सरिता, 'शमा-परवाना, 'गुल-बुलबुल, 'श्रमर-निर्मिस' तथा उल्लू एव जाल' के द्वारा भावाभिव्यक्ति की। महमूद गामी ने ग्रपनी रचना 'तमसीले ग्रादम' (मानव विवरण) मे जीवात्मा एव परमात्मा के सम्बन्घ को गुलाब एव उसकी सुगन्धि के प्रतीको द्वारा स्थापित करते हुए कहा है:

सूरतस माने ताबीर ख़ाबस, मुश्क जन मीलिथ गव लावस मग्रत्य। ' (सूरत मे 'मानी' है, ख्वाब मे 'ताबीर' वैसे ही जैसे 'गुलाब' मे सुगन्चि व्याप्त है) '

इन कवियो ने मदिरा को प्रतीक मानकर कहा कि प्रेम-मधु पीने वाले को कभी आराम नही मिलता।

हिन्दी का सूफी-मुक्तक साहित्य ग्रधिकतर साखी, पद, काफी, चौपाई तथा कुण्डलियो मे लिखा गया मिलता है। जायसी ने 'ग्रखरावट है तथा 'चित्ररेखा'' मे दोहो तथा चौपाई छन्दो का प्रयोग किया है। किव गगोही, पेमी तथा वजहन ने भी दोहो मे लिखा है। बुल्लेशाह की 'काफिया' सर्वंप्रसिद्ध है।

जायसी ने 'अखरावट' मे वर्शों का ही आघार नहीं लिया है अपितु सवा-दात्मक शैली को भी अपनाया है। गुरु-चेला-सवाद ४४ वे सोरठे के पश्चात् ' प्रारम्भ होकर अन तक चलता है। ११ इस मे किव ने अक्षरों के आघार पर सूफी-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

इन कवियों ने भी प्रतीकों का श्राश्रय लिया है। फरीद ने ब्रह्म को दूल्हा तथा जीवात्मा को नववधु के रूप में चित्रित करते हुए कहा है

१. द्रष्टव्य-सूफी राम्रयिर, पहला भाग, पृ० दह।

२. द्रष्टन्य—वही, पृ० ६२। - ३ द्रष्टन्य—वही प्० १०६।

४ द्रव्टव्य-वही, पृ० १२४।

५. द्रष्टव्य-वही, दूसरा भाग पृ० ७७। ६ महमूद गामी, पृ० ५४।

७. कश्मीरी भाषा भ्रौर साहित्य, ग्रनुवादक, प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प, पृ० १२।

प्त. तस कम्युक ग्राराम ग्रासी, यम्य च्यव इर्कुन शराब । सूफी शग्रियर, दूसरा भाग, शाह कलन्दर, १४४।

इ. द्रप्टव्य--जायसी-ग्रन्थावली (ग्रखरावट), डा० माताप्रसाद गुप्त,पृ० ६५३-६७३।

१०. द्रष्टव्य--चित्ररेखा, डा० शिवसहाय पाठक

११. द्रष्टव्य--जायसी-ग्रन्थावली, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६७२-६७६।

फरीदा जे जाएां तिल थोड़डे, संभलि वृकु भरी। जे जाएा। सहु नढ़डा, थोड़ा माए। करी।

यहां तिल का प्रयोग व्वास-प्रवाह के लिये प्रतीक रूप मे हुग्रा है। इसके ग्रितिक्त फरीद ने हस (गृद्ध ग्रात्माग्रो के लिये), सरोवर (ससार), छड़ी (गरीर), रत्सी (व्वास प्रवाह), मल्लाह (गुरु ग्रथवा ब्रह्म के लिये), लहरें (मामारिक दुख), कुरग (गरीर), काग (विषय वासना) ग्रीर पिंजरा (गरीर) ग्रादि प्रतीकों का सुन्दर प्रयोग किया है। उसके ये सभी प्रतीक व्यावहारिक जीवन से लिये गए हैं। बुल्लेगाह ने ग्रात्मा के लिये कुमारी का प्रतीक प्रयुक्त किया है।

### ४-कदमीरी श्रौर हिन्दी-सूफी मुक्तक काव्यों में साम्य

कन्मीरी तथा हिन्दी के मुक्तक कियो की आस्था का मूलाबार यद्यपि कृरान में प्रतिपादित अल्लाह है, फिर भी इन्होने उसे अपने वाह्य प्रभाव एव म्वतन्त्र चिन्तन द्वारा भिन्न का प्रदान किया है। कुरान के अनुसार अल्लाह मृष्टि-कर्ता, नित्य एव सर्वनिक्तमान है। उसी से सब पदार्थ उत्पन्न हुए है और अन्त में सब-कुछ उसी मे विलीन हो जायेगा। उत्त दोनो प्रकार के कियो ने उमे नित्य, मौदर्यनाली (जमाल), गौरव गुग्ग-युक्त (जलाल) तथा पूर्णत गुग्ग-र्जाल (कमाल) माना है। यह सृष्टि उसी के प्रकान-पुज की एक रिंग का

१. शेक्ष फरीद जी दी वासी, पृ० ५३।

२. वही, पृ० ६२। ३. वही, पृ० ६४।

४ वही, पृ०६४। ५. वही, पृ०६४।

६. वही, पृ० १०४। ७ वही, पृ० १०४।

वही, पृ० १०८। ६ वही, पृ० १०६।

१०. वही, पृ० १०६।

११ नी सिनयों मैं गई गवाची खुले घूषट मुह नाची। काफिया बुल्लेगाह, प्०१०३।

Unto Allah belongeth whatsoever is in the heaven and whatsoever is in the earth, and Unto Allah all things are returned.

<sup>—</sup>दि ग्लोरियस कुरान मू० ३, १०६

१३. क— च्वपग्ररी द्रायस जमाल चोन बुछने कमाल वलै यावनै, सूफी शश्चियर, पहला भाग, पृ० १५३।

न — छोड जमान जनानिह रोवा। कौन ठाव तें दैउ विछोव। जायसी-ग्रन्थावनी (ग्रन्तरावट), डा० माताप्रसाट गुप्त, पृ० ६५६।

प्रतिविम्व है ग्रौर वह इस में सर्वत्र विद्यमान है। उसके ग्रितिरक्त ग्रौर कुछ भी नहीं है। कुरान में विश्वत ग्रल्लाह के सिद्धान्त 'केवल एक ही ईक्वर है' को इन्होंने 'केवल ईक्वर ही वास्तिविक है ग्रौर कुछ नहीं के रूप में मान्यता दी। इन्होंने यह स्वीकार किया कि विश्व का सौदर्य उसी का सौदर्य है। 'अनल्हक' ग्रथवा 'सोऽहम्' की भावना दोनों में विद्यमान है। इसी कारण वे ग्रात्मा-परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते। उनका विचार है कि हम एक ही की ग्रात्मा है यद्यपि दो शरीरों में रहते है। यही ग्रभेद की भावना उन में विरहानुभूति को जन्म देती है। उन्होंने ईक्वर को पुरुप तथा साधक या ग्रात्मा को नारी के रूप में ही स्वीकार किया है।

निखिल विश्व उसी का प्रदर्शन-मात्र है। शरीर के भीतर और वाहर ससार में उसी का निवास है। अपने महान् सौदर्य में भी वह ग्रद्श्य दृश्यमान है। यह दृष्टि उसी का एक निर्मल दर्पेण है। प्रेम पर ग्राधारित सिद्धान्त के कारण उनकी इस बात पर पूर्ण श्रद्धा है कि ईश्वर ही मानवीय साकार रूप में श्रवतरित हुग्रा है। ईश्वर, सृष्टि तथा जीव में वे कोई विभेद नहीं देखते। शम्स फकीर तथा किव वजहन ने बूद में ही सागर की कल्पना की है।

'नप्स' से मन हटाकर उसके सौदर्य पर मुग्च होकर प्रेम करने वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्थाओ, शरीयत, तरीकत एव मारिफत का अनुसरण करके जब वह नासूत, मलकूत एव जबक्त के लोको को पार करके आरिफ बन जाता है तभी लाहूत की दशा को प्राप्त कर एव

१ क-- जहरे श्रादम च्वयग्ररी ताबान, श्रालम वारह ह्योतनम तश्रय। सूफी गश्रयिर, दूसरा भाग, श्रसद परे, पृ० १६२।

ख---हम चाकर जिसके हुस्न के है, वह दिलबर सबसे धाला है। सूफी काव्य-सग्रह, पृ० २४६।

सम्रह, पृ० २५३।

३. क-दियावह मजग्र कतरअह द्राव, कतरस मज दरियाव चाव। बयाजे शम्स फकीर, पु० ४।

ख-समन्दर समायो बूद मे, ग्रचरज वड़ो दिखाता। सूफी-काव्य-सग्रह वजहुन, पृ० २५५।

ज्ञाननिष्ठ हो कर उसे हकीकत के सत्य की उपलब्धि होती है। उस ईश्वर के मिलन (वहदत) पर दोनों का ग्रटल विश्वास है।

'में' और 'तू' के द्वैत-भाव को मिटाकर वे अद्वैत की भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं। उन्हें इस दृश्य जगत् में सर्वत्र ईश्वर ही विद्यमान दिखाई देता है और इसी कारण वे इस में घटित सभी पदार्थों का विवेचन ईश्वरीय प्रकाश के रूप में करते हैं। उन्होंने ऊच-नीच के भेद-भाव को मिटाने तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के सस्यापनार्थ अपनी अमर वागी का सन्देश सुनाया। उनके लिये राम-रहीम एक है। वह स्वय ही उपास्य एव उपासक है।

इनका विश्वास है कि मानव मे दैवी प्रकृति के अतिरिक्त दानवी प्रकृति भी विद्यमान है जो उसे विषय-वामनाग्रो ग्रौर सासारिक प्रलोभनो की भ्रोर भ्रग्नसर करती है। यही कारण है कि इन्होंने स्थान-स्थान पर ससार के क्षिण्कि भोगो के प्रति ब्राकृष्ट न होने के लिये मानव को पग-पग पर चेतावनी दी है। मानव को सत्कर्मों एव समार्ग पर चलने का उपदेश इनके मुक्तक काव्य मे सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने कल्व (हृदय), रूह (ग्रात्मा) एव सिर्र (ज्ञानशक्ति) को ही ग्राह्मातिनक सपर्क का उपकरण माना है। कल्व भीर सिर्र प्रमु-दर्शन मे महत्वम्णं है। प्रकृति से उज्ज्वल एव पवित्र कल्व ही वासना की कालिमा से द्रित हो जाता है किन्तु ज्ञान प्रकाश से उसका ग्रज्ञानान्धकार विलीन हो जाता है। इसी लिये पैशाचिक प्रवृत्तियो काम, कोघ, मद एव लोभ को त्याग कर इन्होंने जीवन की सार्थकता का उपदेश दिया है। पाश्चिक ग्रधोगित से बचाने ग्रीर ईन्वर के ग्रन्थ मानव को ग्रपनी शक्ति का ग्राभास दिखलाने के लिये ही ये किव विह्वल दिखाई देते है।

गुरु मे इनकी अपार श्रद्धा है। वही पूर्ण पुरुष ईश्वर का प्रतिरूप है।

१ क-मारिफतग्रह सम्रत्य गोस वा दिल वेदार, प्रजनोबुम ससार।
 सूफी शग्रियर, पहला भाग, रहमान डार, पृ० १४१।

ख-सूनी के पार मेहर पेखा, मलकूत जवरूत लाहूत तीनो । लाहूत सेती नासूत है रे, हाहूत के रस मे रग भीनो । सूफी-काव्य-मग्रह, यारी साहब, पृ० २३७ ।

२ क---श्रव्वले खवर अन्य रहीम रामन, मौजूद मज सर नामन तह लो। मूफी गग्रयिर, दूसरा भाग, असद परे, पृ० १९४।

ख--कृण्या जादा कुएा कम्म कभी करना नहि कर्जिया।
एक भगत हो राम टूजा रहमान सो रिजया। सूफी-काव्य-सग्रह,
पृ० २४५।

श्रीलिया या पीर से प्राप्त मार्ग-प्रदर्शन ही इनके जीवन का बहुमूल्य सवल है। उसी के नेतृत्व मे साधक के आचार का आदर्श उच्च हो जाता है क्यों कि सत्य के परिचय के लिये वह श्रात्मशुद्धि मे सहायक सिद्ध होता है। ईश्वर पर विश्वास (तौहीद), प्रार्थना (सलात) उपवास (रोजा), दान (जकात) श्रीर कावे की यात्रा (हज) से ही यह श्रात्मशुद्धि सभव है। वास्तव मे इनका काबा कायानिष्ठ है। सालिक (साधक) का हृदय ही उसका मदिर है।

प्रमु का साक्षात्कार कराने में इन्होने सच्चे प्रेम को ही प्रधानता दी है।
नूदर्योश' तथा बुल्लेशाह' ने तब तक शास्त्राघ्ययन को व्यथं माना है जब तक
हृदय में सच्चे प्रेम का उदय न हो। नुदर्योश तथा जायसी को छोड़ कर किसी
अन्य के नज़ाम तथा रमजान को महत्व नहीं दिया। सभी कित प्रेम की मदिरा
पीकर प्रमु-दर्शन के इच्छुक है। शरीयत के नियमों के वर्णन का जहां तक
सम्बन्ध है, उसका उल्लेख केवल कुरान के परिपालन के लिये ही किया गया है
क्योंकि अपने सिद्धान्तों के प्रचार के साथ कित उसका मोह त्याग न सके। प्राणायाम तथा हठयोग की कियाओं का दोनों में मिलता-जुलता रूप उपलब्ध है।
साधक का 'फना' की स्थिति में आत्म-भाव पूर्ण रूप से विनिष्ट होता है तथा
'बका' की अवस्था में उसे ईश्वर-प्राप्ति होती है। इस अवस्था में मैं और 'तू'
का भाव नहीं रहता। नीति-कथन, एकान्त सेवन तथा मनोनिग्रह पर दोनों ने
अधिक बल दिया है।

सामाजिक जीवन मे इनका श्रेय इस बात मे है कि इन्होंने जडीभूत जनता को ग्रास्था, ग्राशा तथा प्रेरणा का सुसदेश सुनाया। दोनों ने ग्रपने भावों की ग्रिभव्यंक्ति के लिए प्रतीकों का ग्राश्रय लिया। कुछ कश्मीरी मुक्तक-कारों की माति जायसी ग्रादि कवियों ने न केवल वर्णों के ग्राधार पर लिखा ग्रिपितु नाटकीय शैंली को भी ग्रपनाया। शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योश) के श्लोकों (स्रुकियो) एव महमूदं गामी की 'नय' (बासुरी) गजल की भाति ही हिन्दी मे जायसी ने 'ग्रखरावट' यारी साहब ने 'ग्रलफनामा' तथा वजहन ने

परान परान पालुन मउठ मो, ल्यखान ल्यखान व्यूठुक दिल,
 जिक्ने सम्रत्यन मोला टोठमो, फिक्ने सम्रत्यन रउछ मे शिल।
 नूरनामा, क्लोक १५३, पृ० १८६।

२. द्रष्टच्य--क्लामे शेल-उल्-ग्रालम, पृ० १।

३. द्रष्टन्य-महमूद गामी, पृ० ८५-८६।

४. जीम जगत पती हीर देंगे राबहु, हे हलीम होय नरहरी भाषहु। से खालक छाडहु सब भूठा, दाल दग्राल सुमिरहु प्रनुठा।

'वजहननामा' की रचना वर्णमाला के क्रम पर करके सूफी-सिद्धातो का पालन किया।

#### ५-कदमीरी ग्रौर हिन्दी सूफी-मुक्तक-काव्यों में वैषम्य

कश्मीरी तथा हिन्दी मुक्तक-सूफी साहित्य मे केवल छुन्द-योजना तथा शैली मे ही प्राय' अन्तर लक्षित होता है। उन मे विभिन्नताओं के स्थान पर समानता अधिक है। शैली के क्षेत्र मे कश्मीरी मुक्तक-काव्य मे पुराएों की सवाद शैली अथवा कथोपकथन शैली को कई कवियों ने अपनाया है जबिक हिन्दी में इसे केवल जायसी ने ग्रह्एा किया है। कश्मीरी साहित्य गीतो, गजलो, नज्मो एव उलटवासियों के रूप मे उपलब्ध है जब कि अधिकतर हिन्दी मुक्तक सूफी-साहित्य बोहा, सोरठा, कुण्डली, सीहर्फी तथा चौपाई आदि मे लिखा गया है।

करमीरी मुक्तक-काव्य मे कवियो ने सामाजिक जागरण के साथ-साथ राजनीतिक ग्रत्याचार का वर्णन किया है। हिन्दी के किव इस विषय मे मौन ही है ग्रीर इन्होने राजनीतिक कठोरता का वर्णन नही किया है। कहमीरी कवियो ने ब्रह्मा, विष्णु एव शिव के प्रति भी ग्रपनी उदारता दिखलाकर उन मे मौदर्य की सलक देखी है, जबिक हिन्दी के कवियो ने न उनका खण्डन हो किया है ग्रीर न मण्डन ही।

इसी प्रकार गुल, बुलबुल, मिंदरा तथा चमन आदि के स्थान पर हिन्दी-सूफी मुक्तककारों ने कमल, पपीहा, मधु, और वाटिका का सरलता से प्रयोग किया है।

#### ६--साम्य तथा वैषम्य के मूलाघार

#### (क) साम्य के मूलाधार

कश्मीर तथा भारत मे ग्रारम्भ से ही प्रेम तथा भक्ति के उपासको की कमी न थी। प्रेम भावना तथा सत्पुरुवों के ग्रादर्शों से श्रनुरिवत सूफीमत के द्वारा इम्लाम की कट्टरता क्षीए। हों गई। सूफीमत के सिद्धान्तों तथा जीवन-उद्देश्य

१ दिलकिस वागस दूर कर गग्रसिल, ग्रदग्रह द्यव पवली ग्रवरजल वाग। मरिथ मगर्ने वुमरि हग्रज हग्रसिल मौत छुपं पतग्रह तहमीलदार। —लल्लद्यद, वाक्य ८, पृ० ४२।

२ ब्रह्मा, नेपरा, महीगर, चह गारुन, शुफुत हो छुय तिहुन्दुय जुत । पान है खटने, जान ह्यरव मारुन, दारुनुय दारुन सू हम सू।—सूफी गश्रयिर, दूसरा भाग, शाह गफूर, पृ० १५।

सम्बन्धी तिचारों की परिपुष्टि तेरहवी जनाव्दी के मध्य तक ही हुई थी और उसके अन्तर्गत आने वाले बौद्ध-धर्म एवं वेदान्त की विचारधारा कब्मीर में वाहर वाले प्रदेशों में ही पनप चुकी थी। मूफीमत के केन्द्र वसरा और वगडाद थे जहां आर्य संस्कृति का प्रचुर प्रभाव था। भारत-आगमन से पूर्व 'दिनब्क, खुरामान, वगदाद आदि में सूफियों के मठ स्थापित हो चुके थे। कब्मीर तथा भारत में पहुंचने से पहले 'इन सूफी साधकों का अब इस्लाम धर्म-संघ या राज्य सघ से विगेव न था प्रत्युत बहुत अंशों में वे उसके सहायक ही मिद्ध हुए।

कश्मीरों में सूफीमत के प्रचार के समय कुछ मुल्तानों पर इसका पर्याप्त
प्रभाव पड़ा। देहली के मुल्तान किसी न किसी सूफी साधक के जिप्य या मुरीद वन
जाते थे, या उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते थे। ' सुल्तानों तथा चकों के शासन
काल में सूफीमत का विकास कश्मीर में उत्तरोत्तर बढता गया, शौर भारत में भी
अकवर के समय तक सूफीमत प्रेम भिक्त पर श्रावाग्ति होकर सर्वमान्य हो
चुका था। ' कश्मीर में इस्लाम के प्रचार के कारण प्रचिनत भारतीय नृत्य की
प्राचीन परम्परा लुप्त नहीं हुई श्रिपतु मुसलमानों के प्रारम्भिक शासन-काल में
उसको बारा श्रक्षुण्ण रही। भारत में भी शनै:-शनै सूफीमत में भारतीय सगीत,
नृत्य, देवोपासना की भावना, योगियों की चमत्काग्वादी पद्धति श्रादि का भी
समावेश हो चला।

The evolution of Islamic mysticism into a well developed system of thought and way of life had achieved by the middle of the 13th century and the ideas, if any, which it borrowed from Buddhist and Vedantic Philosophy, it did so in countries outside Kashmir.

<sup>---</sup>कञ्मीर भण्डर दि सुल्ताज, पृ० २४१।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी कवि ग्रीर काव्य, पु० १२।

३. वही, पृ० १३।

४. वही, पृ० १७१।

५. वही, पृ० २६।

६. वही, पु० २६।

b. The tradition in dance did not die with the advent of Islam-During the early Muslim rule, the Indian classical dances continued to hold their ground.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५२२।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर काव्य, पृ० २६।

कशीर एव भारत की मध्ययुगीन राजनीतिक, धार्मिक एव सामाजिक जर्जरित तथा सकुवित हो गई थी। अव-विश्वासो का प्रचलन, कर्मकाण्ड की अधिकता तथा ब्राह्मण्-धर्म की किल्प्टता प्रधान रूप धारण् कर गई थी। इसी ममय सूफियो ने जब सर्वजन-ग्राह्म प्रेम भावना पर आधारित स्वमत का प्रचार किया तो अधिकाश जनता इसकी और आकर्षित हुई। जाति-भेद, आर्थिक प्रलोभन, गासको का ग्रत्याचार, स्वधमं ग्रज्ञान, धर्म-परिवर्तन के हाग दण्ड एव कर से विमुक्ति ग्रादि कई ऐसे मूलाधार है जिनको दिष्ट मे रखकर सूफी-किवयो ने प्रेम कया सहद गता मे भरी प्रचार-प्रणाली को ग्रयनाथा। जाति-व्यवस्था की कटुता ग्रयवा मुक्तक काव्य के रचिता सूफी-सन्तो के प्रेम प्रचार में प्रभावित होकर ही कई निम्न वर्ग की जातिया इस्लाम-धर्म मे दीक्षित हो गई। यद्यपि कडमीर की जनता ने इस्लाम-धर्म म्वीकार किया, फिर भी उसने ग्रयनी परम्पराधो में नाता नहीं तोडा। इस्लाम मे दीक्षित होकर भी उसने प्राचीन रूढियो एव विधि-विधानों का पालन किया। परमारमा तथा मनुष्य के मध्य मध्यस्थ को स्वीकार न किए जाने के फलस्वरूप ही सूफीमत में काजी, मल्लाह एव भौलवी ग्रीर साथ ही राजनीतियो प्रतिनिधियों का विरोध रहा।

### (ख) वैषम्य के मूलाधार

कन्मीर मे जब इम्लाम-धमें का प्रचार वढा तो यहा के सूफी-सन्तों ने उन म्यानों में याध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करनी चाही जो इम्लामी सरकृति के केन्द्र वन चुके थे, यत विद्वानों ने हरात, समरकन्द तथा बुखारा आदि हेनों की यात्रा प्रारम्भ की जो फारम के साम्कृतिक केन्द्र थे ताकि वे वहां जाकर विख्यात सूफी सतो तथा विद्वानों के चरणों पर नतमम्तक होकर फारसी की स-कृति का अध्ययन करें। मुगल-काल (सन् १५६६ ई० —सन् १७५२ ई०) में करमीर

Although the people of Kashmir changed their religion, they did not make a complete break with the past, but carried with them many of their old beliefs & practices to the new faith.

<sup>—</sup>कञ्मीर ग्रण्डर हि सुल्ताज, पृ० २४१।

Scholars therefore, began to visit Herat, Samarkand & Bukhara, which formed part of Persia's culture empire to learn at the feet of eminent jurists & devout suffis, and drink deep from the fountain of Persian culture

<sup>—</sup>कञ्मोर ग्रण्डर दि मुल्ताज, पृ० २५४,

फारसी की खूद प्रगित हुई और कश्मीरी किवयों की एक ऐसी अविच्छिन घारा चल पढ़ी जिसने फारस के सास्कृतिक केन्द्रों जैसे ईरान, मशहाद, हमदान, खाफ (हेरात के निकट स्थान) वहलीज तथा अन्य केन्द्रों के समकालीन फारसी विद्वानों से समानता प्राप्त करने की स्पर्द्धा की। फारसी के प्रचलन के अनन्तर भी निजी तथा राजकीय कार्यों के लिए संस्कृत में काफी समय तक गतिरोध उनस्थित न हुआ। कश्मीरी गजल पर फारसी का प्रभाव काफी पड़ा। प्रभाव के ये वीज इस में निहित दिखाई देते हैं, अत: फारसी अली की महत्ता यहां पर्याप्त रही। गजल का प्रयोग और प्रचार अरव देश में भी वहुत रहा, और सूफीमत के प्रसार में फारसी भाषा ने बहुत सहयोग दिया किन्तु जैन-उल-आव्दीन एव मुग़लों के समय में संस्कृत तथा फारसी का विशेष प्राधान्य रहा।

इसके विपरीत हिन्दी के अपने छन्द थे, अपने अलंकार और अपनी परम्परा थी, जिसे उसने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्र म की उत्तराधिकारिएों के रूप में अपनाया था। गजल के स्थान पर उसके सामने आर्या, गाधाएं दूहे का आदर्भ प्रत्यक्ष था। सूफीमत से उमकी विचारधारा का केवल सार तत्व लेकर हिन्दी-सूफी कवियों ने उसे अपने स्वदेशी ढांचे में डालकर प्रस्तुत किया।

Ve find a galaxy of Kashmiris making their mark in Persian Muse and rubbing shoulders with their contemporaries from Iran, Mashhad, Hamdan, Khaf (near Herat), Bahloj and other centres of Persian culture.

<sup>---</sup>तारीख-ए-हसन (पिश्यन पोएट्स डन कदमीर, चौथा भाग), पृ० १०।

Despite the growing popularity of Persian, the use of Sanskrit for private & official purposes did not cease for a long time.

<sup>—</sup>कश्मीर श्रण्डर दि सुल्तांज, पृ० २४७ ।

३ मूल उर्दू के लिये द्रष्टब्य—कश्मीरी जवान ग्रीर शायरी, पहला भाग, पृ० १८६।

४ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ०६५।

मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टच्य—शैवमतुक तभ्र तसन्वुफुक इम्तजाज, रेडियो वार्ता।

६. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ०७०।

#### पाचवा ग्रध्याय

# पारस्परिक देन भ्रौर उनके मूलभूत काररण

## १--कश्मीरी कवियों की हिन्दी-सूफी कवियों को देन

कब्मीरी मे सूफी प्रबन्धकाच्यो का प्रारम्भ श्रठारहवी-कताब्दी से हुस्रा भीर सन् १७७५ ई॰ से सन् १९२५ ई॰ तक इसकी परम्परा प्रघान रही, किन्तु हिन्दी मे प्रवन्धकाव्य रचना चौदहवी शताब्दी से उन्नीसवी शताब्दी के ग्रारम्भ तक होती रही। यह एक ग्रत्यन्त विचित्र बात है कि जब हिन्दी मे सूफी प्रवन्य-काव्य का प्रवाह बहुत कुछ कीए। हो गया था, तभी कश्मीर में सूफी प्रवन्ध-काव्य का जन्म हो रहा था। यह तथ्य स्पष्ट है कि जिस समय हिन्दी मे प्रवन्यकाव्यो का प्रशायन हो रहा था उस समय उसके ममानान्तर कश्मीर मे फारसी सूफी प्रबन्धकाब्यो की रचना हो रही थी। यह एक टेढा प्रश्न भी है किन्तु इसके तीन मूल कारणा है। पहला यह कि कश्मीर के स्थानीय सूफी कवियो ने फारसी के अत्यधिक प्रचार को देखकर ही ऐसा किया क्योंकि इस नवीन प्रचलित भाषा का इतना प्रचार हुआ कि वह सर्वसाधारण के हृदय मे भी प्रवेश पा गई। दूसरा कारण यह है कि कश्मीर के कवियों ने फारसी कवियों की प्रतिस्पर्दा में ग्रपनी योग्यता प्रदिशत करने के लिये ही ऐसा किया। तीमरा कारण यह है कि उस समय कवियो ने यह निराधार भावना अपनाई कि कश्मीरी का क्षेत्र ग्रत्यन्त सकुचित है ग्रत इसके द्वारा भावाभिव्यक्ति हो ही नही सकती और तभी यहा के कवियों ने विदेशी भाषा का ग्राश्रय ग्रहरण किया। राजभाषा तथा सास्कृतिक ग्रमिन्यक्ति की माध्यम फारसी भाषा का

१ मूल उर्दू के लिये द्राटव्य —कञ्मीरी जवान ग्रीर शायरी, पहला माग,

प्रचार महाराजा प्रतापसिंह के राज्यकाल (सन् १८८५ ई०—सन् १९२५ ई०) तक होता रहा जबिक उसका स्थान उर्दू एव ग्रग्नेजी ने ग्रहण किया। कालान्तर मे फारसी के इस घटते महत्व के साथ ही कश्मीरी के प्रतिभी किवयों की रुचि बढी ग्रीर तभी इससे एक शताब्दी पूर्व सन् १७७५ ई० से ही कश्मीरी में प्रवन्ध-काव्य लिखे जाने लगे। इन कश्मीरी प्रवन्धकाव्यों का भावपक्ष वैसा ही रहा किन्तु उन मे फारसी, पजाबी, उर्दू तथा संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया।

मुल्ला मुहसिन फानी, 'बाबा दाऊद खाकी, 'गनी' तथा याकूब सफीं कश्मीरी फारसी सूफी साहित्य के विख्यातनामा कवि हुए है। इन फारसी सूफी-कवियों का प्रभाव न केवल यहां के परवर्ती स्थानीय कश्मीरी सूफी-काव्य पर पडा अपितु भारत के तत्कालीन हिन्दी सूफी-किव भी उनकी विचारघारा से अवश्य प्रभावित हुए। इन तथ्यों की ओर अभी विद्वानों का बहुत कम घ्यान गया है और इसी अवहेलना के कारण उन कश्मीरी फारसी सूफी रचनाओं का महत्व भव भी अन्वकारमय है जिन्होंने मारतीय सूफी-कवियों को प्रभावित किया। किव गनी द्वारा लिखित दीवान (सबोधन गीतों का सग्रह) कश्मीर की सीमाओं को पार करके भी प्रसिद्धि के विस्तृत क्षेत्र की श्रव भी अपेक्षा रखता है। '

इसी माति याकूब सर्फी (सन् १५२१ ई०—सन् १५६४ ई०) को अपनी काव्य प्रतिमा विशेषकर मसनवियो तथा गजलो के कारण निजामी एव जामी का समकक्ष ठहराया जाता है। भारत के समकालीन राजनीतिज्ञ तथा विद्वान उसका मान-सम्मान किया करते थे। उसने भारत के कई नगरो की यात्रा की थी और इसी कारण उसने इस देश की भूरि-भूरि प्रशसा की है। उसके फारसी

१. द्रष्टव्य-कशीर, दूसरा भाग, पृ० ४६१।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४५७। ३. द्रष्टव्य-वही, पृ० ४४७।

४. द्रष्टव्य—वही, पृ० ४५९।

K Ghani's Diwan or the collection of his odes has gone beyond the confines of Kashmir though it still awaits days of proper appreciation.
—कशीर, दूसरा भाग, पृ० ४४७ ।

His poetical diction, especially the mathnavi and Ghazal, ranks him with Nizami and Jami.
 ए हिस्ट्री ग्राफ करमीर, पृ० ५०७।

७. He was widely respected by top ranking Indian statemen and men of letters of his time.
—वही, पृ० ५०७।

दीवान में एक ऐसी गजल है जिस में उस ने अहमदाबाद एवं उसके निवासियों का पर्याप्त गुरागान किया है। भारत-यात्रा करते समय वह यहां के उल्लेखनीय विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आया था। वह अकवर के प्रधानमंत्री अवुल-फ़जल के ज्येष्ठ भाई फैंजी का परम-मित्र था। उसे मुन्तखिब-उल्-तवारीख के रचयिता बदायू के मुल्ला अब्दुल कादिर का ससर्ग भी प्राप्त था। अपनी भारत-यात्रा के बीच उसने शेख अहमद सरहन्दी (मुजादीद अल्फे-सानी) को हदीस तथा सूफीमत के सिद्धान्तों का भी ज्ञान कराया था। याकूब सफीं ने ही एक ऐसे जिष्ट मण्डल का नेता बना था जिसने अकवर को कश्मीर को अधिकार में लेने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय वहां की आर्थिक दशा अत्यन्त बोचनीय थी। उस से स्पष्ट है कि कश्मीर से बाहर के सूफी-साधक एवं किया ज्ञानिय थी। उस से स्पष्ट है कि कश्मीर से बाहर के सूफी-साधक एवं किया भावकों से इतिहास मिद्ध तथ्य के रूप में स्वीकार्य है। इस प्रकार कश्मीर एवं भारत के अवागमन के साधनों में और अधिक सूगमता आ गई।

याकूव मर्फी के भारत मे यात्रा करने एवं कश्मीर के मुगल राज्य में विलय होने के समय भारत में दिल्ली, मुलतान, डलमऊ, आगरा एवं जीनपुर

Re visited various cities in India. His admiration for India and her cities may be gauged from the fact that there is a lyric in his Persian Diwan devoted wholly to the praise and virtues of Ahmadabad and its people. He came in close contact with literary figure in India and developed a great intimacy with Faizi, the elder brother of Abul Fazal, the celeberated stateman and Prime Minister of Akbar. He was also with good terms with Mulla Abdul Qadir of Budayuni, the celeberated author of Muntakhab-Al-Twarikh. While Sarfi was in India, Sheikh Ahmad Sirhindi (the well known Mujjadid Alf-i-Sani) used to receive instruction from him in Hadis and Sufism.

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कम्मीर, पृ० ५०७।

The Sheikh headed a deputation of leading men of his country (who were under evil effects of economic condition) to the court of Akbar, urging him to annex Kashmir.

<sup>---</sup>वही, पृ० ५०८।

ग्रादि फारसी-साहित्य के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इन केन्द्रो का सम्बन्ध कश्मीर के तत्कालीन सूफी-केन्द्रो के साथ था। मुगल काल (सन् १५८६ ई० — सन् १७५२ ई०) तथा ग्रफगानो के समय (सन् १७५२ ई० — सन् १८१६ ई०) तक कश्मीर मे फारसी भाषा पर्याप्त रूप मे समृद्ध रही। भारत के साथ सिन्कट का सम्बन्ध होने, कश्मीरी विद्वानों का इन भारत के सूफी-केन्द्रों पर सतत यात्रा करने एवं दिल्ली, ग्रागरा कन्धार तथा काबुल से कश्मीर में लेखको ग्रीर विद्वानों के ग्राने जाने से भारत-कश्मीर सिम्मिश्रत एक नई सस्कृति जन्म ले रही थी जिसकी ग्रमिक्यक्ति फारसी-साहित्य में पनप रही थी। कश्मीर एव भारत का सम्बन्ध पूर्वकाल से ही था किन्तु मुगल-काल में यह ग्रीर भी दृढ हो गया। यातायात की सुगमता के कारण इन केन्द्रों का पारस्परिक ग्रादान-प्रदान बढता गया। उस समय कश्मीर में फारसी सूफी-किन्व मुल्ला मुहसिन फानी (सन् १६१५ ई० — सन् १६७१ ई०) ने कुतुबढीनपुरा को ग्रपना सूफी-केन्द्र बनाया था, जहा दाराशिकोह ने सन् १६४५ ई० में दिबस्तान-ए-मजाहिब की रचना की थी।

अजमेर, दिल्ली एव पानीपत आदि स्थानो पर जो इन सन्तो की दरगाह बनी हुई है, वे श्रिष्ठकाश मुसलमानो के लिये आकर्षण का कारण रही है, प्राय. प्रतिवर्ष वहा उत्सव होता है जो उसं कहलाता है। इस उसं मे सम्मिलित होने के लिये कश्मीर के सूफी-किव भी आया करते थे। कुछ कश्मीरी सूफी किव जैसे हाजो मही-उद्-दीन 'मिसकीन', 'अजीज अल्लाह हक्कानी', एव पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' आदि पीर-मुरीदी के लिये पजाव की ओर आते थे, अतः इन दरगाहो पर आकर अपनी श्रद्धा के पूष्प अपित करना न मुलते होगे।

Che Mughal and Afghan period saw the flowering of the Kashmiri's talent in Persian Literature. Because of the close association with the rest of India and the frequent travels of Kashmir's learned men to famous centres of learning in the plains, and the presence in Kashmir of writers and poets from Delhi, Agra, Qandhar and Kabul, new standards were created and we find the emergence of an Indo.

<sup>-</sup>ए हिस्ट्री आफ कश्मीर, पृ० ५१३।

Kashmir Lit. in Persian.

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० ५११।

३. सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० ५४।

यहा ग्राकर उनकी वार्ता भवश्य यहा के सूफी-सन्तो से होती होगी, वस्तुतः इसमें कोई सन्देह नही कि कश्मीरी सूफी कवियो ने यहा के मुक्तक कवियो को भवश्य उसी रूप में प्रभावित किया होगा ने जस रूप में उनके पूर्ववर्ती कश्मीरी फारसी मूफी-कवियो ने हिन्दी प्रवन्धकारों को किया होगा।

कश्मीरी के सूफी किन मान-सकोच की श्रुखलाओं से आबद्ध नहीं थे। सूफी होने के कारण ने निकाल हृदय रखते थे तथा निश्व-प्रेम के पुजारी थे। केनल शरीयत का अन्यायुन्ध अनुकरण उन्हें मान्य नहीं था, अत ने मन्दिर-मस्जिद, कावा, काशी जनेऊ-माला तथा हिन्दू-मुसलमान एकता का व्यापक सन्देश सुनाते रहे। उनके मानवतावादी स्वर का प्रभाव हिन्दी सूफी मुक्तककारी पर प्रत्यक्ष रूप ने पडा। कश्मीर के सूफी किन द्वैतमान के निरोधी थे। इसी से प्रभावित होकर बुल्नेशाह ने कहा

> वुई दर करो कोई सोर नहीं, हिन्दू तुरक कोई होर नहीं, सब साधु लखों कोइ चोर नहीं, घट-घट में ग्राप समाया।

कहना न होगा कि कश्मीरी सूफी मुक्तककार शम्स-पकीर सन् १८६६ ई०— ६८ ई० मे अमृतसर के एक प्रसिद्ध सूफी सत के सपकं मे आए। उससमयशम्स फकीर की आयु केवल २४-२५ वर्ष से ग्रधिक न थी। अमृतसर का वह उन्मुक्त सूफी फकीर गिलयों मे घूमता था ग्रीर उसके शिष्यों की टोली उसके पीछे-पीछे 'चला करती थी। यही पर शम्स फकीर ने उस सूफी फकीर के दशंन का लाभ प्राप्त किया। वहा वह वारह वर्ष रहा।' शम्स-फकीर वहा ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ कश्मीर मे प्रचलित सूफी-सिद्धान्तों का प्रचार भी करता रहा। इस ग्राधार पर यह कहना युक्तिसगत प्रतीत होता है कि कश्मीरी कवियों का हिन्दी के पिचमी क्षेत्रों के सूफी कवियों पर श्रवश्य प्रत्यक्ष प्रभाव पडा।

शैली सम्बन्धी पारम्परिक देन तो नहीं के बरावर है, किन्तु बस्तु सगठन ग्रीर माधनात्मक एकता के कारण जितना ग्रादान-प्रदान सम्भव है उसे ही स्वीकार किया जा सकता है।

## २—हिन्दी सूफी-कवियों की कश्मीरी सूफी-कवियों को देन मूफीमत का प्रथम चरण पश्चिमी मारत (कश्मीर, सिन्च तथा गुजरात)

१ द्रप्टन्य-सूफी शग्रविर, प्रथम भाग, पृ० ७८।

२ नन्तवाणी सग्रह, दूसरा भाग, पृ० १६०।

३ मूल उर्दू के लिए द्राप्टव्य-नाम्स फकीर, पृ० ६।

मे पडा ।' सूफीयो मे चिन्तन-पद्धति का विकास जिस-जिस रूप मे हुम्रा, उसका स्वरूप सर्वेव इस्लामी रहा। हिन्दी-सूफी प्रेमाख्यानकी घारा जवसीएा हुई. तभी कश्मीरी मे उसका उद्भव हुआ, अत. आवागमन के साधनो की सुगमता, राज-नीतिक सम्बन्धो तथा विचार-साम्य के कारण पूर्ववर्ती काव्यो का प्रभाव ५रवर्ती काव्यों पर पडना अनिवार्यथा। कश्मीर, पजाब एव बगाल पर मुस्लिम समाज एव सस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है जिस कारण यहां की भाषा की प्रेम-कहानियों में भी उस रंग में रंगे हुए प्रसंगों का आ जाना कोई आवचर्य की बात नही है, किन्तु इनके ध्रभारतीय प्रेमास्यानो मे हमे भारतीयता भी कमश. अघ-काधिक अशो मे उनलब्ध होती जान पड़ती है। कश्मीर के अधिकतर सुफी कवि मुसलमान थे श्रीर उनकी मूल प्रेरणा के स्रोत ईरान के ही कवि रहे किन्त शैव-मत की प्रधानता के कारण वहां के हिन्दू भारत की दार्शनिक विचारधारा के अधिक सन्तिकट थे भीर इस कारण दोनो का आदान-प्रदान होता रहा। वस्तत. हिन्दी मे जब सूफी-प्रेमाख्यानो की रचना हुई तो प्रेम पर आघारित इन प्रबन्धो का कब्मीरी काव्य पर प्रभाव पडना स्वामाविक था। कब्मीरी प्रबन्धकारो ने ग्रभारतीय कथायो की अपेक्षा पजाब एव दक्षिए की कहानियो तक को प्रपना लिया । पीर अजीज अल्लाह हक्कानी ने स्वय यह स्वीकार किया है कि उसके प्रवन्ध-काव्य 'मुमताज वेनजीर' का आधार वह ऐतिहासिक कथा है जिसे भारत के इतिहासकारो ने विशात किया है। यद्यपि इस प्रबन्ध मे ऐतिहासिक कथा का आधार लिया गया है, फिर भी उसकी कई घटनाए कल्पना-प्रसूत है। इस भारतीय कथा को ही अपने प्रवन्धकाव्य का मूल स्रोत मानकर कवि हक्कानी ने सूफी-सिद्धान्तो का प्रचार किया है। हक्कानी एक बहुश्रुत विद्वान था। वह वौद्धमत से भी प्रभावित था श्रौर उसने भारत की यात्रा की थी। उस के दूसरे सुफी प्रवन्धकाव्य 'चन्द्रवदन' का कथा-ग्राघार बीजापुर के दक्षिएी कवि मुकीमी द्वारा लिखित 'चन्द्रवदन माहियार' प्रतीत होता है । इस प्रकार जो-जो सूफी-कवि कश्मीर से बाहर भारत के अन्य भागों में गये उन्होंने लगभग भारत की ि सी न किसी प्रचलित कथा को ग्रपनाया। सैफ-उद्-दीन पर हिन्दी सूफी प्रबन्ध-काव्यो का इतना प्रभाव पडा कि उसने लुघियाना मे रहकर कश्मीर की लोक प्रचलित कथा 'हियमाल' को अपने काव्य का आधार बनाया। हिन्दी-सूफी काव्यो के समान ही उसने भी कथारम्भ मे इञ्क-मजाजी की अपेक्षा इङ्क-हकीकी की

१. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि भ्रौर काव्य, पृ० २६।

२ भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, पृ० १०७।

३ मुमताज बेनजीर, पृ० ४।

महत्ता प्रकट की है। इस प्रवन्ध-काव्य के नायक-नायिका दोनों हिन्दू है। भागत की यात्रा करने वाले पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ने भी पजाब मे प्रच-लिन लोक-कथा 'सोहनी मेयवाल' को अपनाया।

कण्मीरी प्रवन्ध-काल्यों में प्राय प्रासिंगिक कथाओं का अभाव है किन्तु 'मुमताज वेनजीर,' 'गुलरेज' तथा 'रंगा व जेवा' में प्रासिंगिक कथाओं का समा-वेग होने के कारण हिन्दी सूफी प्रवन्धों का ही प्रभाव परिलक्षित होता है। हिन्दी प्रवन्धों की भाति ही इन में उपनायक एवं उपनायिका मुख्य नायक एवं नायिका की सहायता करते हैं। फारसी-काल्यों की अपेक्षा कण्मीरी सूफी काल्यों के नायक लगभग हिन्दी प्रवन्धों के समान ही राजकुमार है। उनके समान ही कण्मीरी सूफी प्रवन्धों की नायिका का निवासम्थान चीन, मकवा, गुजरात एवं समन धादि नगर वताये गय हैं। वहाबखार ने प्राने लघु प्रवन्ध 'तोतह' (तोता) में नायिका का निवासस्थान समुद्र से सविलत एक द्वीप संगीन शहर-माना है जो जायसी द्वारा 'पद्मावत' में विश्वत सिंहल से समानता रखता है।

लक्ष्य की एकता के कारण कश्मीरी तथा हिन्दी सूफी-काब्यों की प्रवृत्तियों में मोई अन्तर विशेष नहीं दीखता, यद्यपि वातावरण एवं परिस्थितियों के भेद के कारण पर्याप्त अन्तर भी उ लब्ध होता है। साम्य के आधार पर दोनों प्रकार के काब्गों के कथानक प्राय एक जैसे है। अत उन में एक तरह का सगठन सम्बन्धी सोम्य मिलता है। दोनों प्रकार के काब्गों में प्रेम की अभिव्यजना हुई है। हिन्दी के मूफी-प्रवन्धकाब्यों की भाति ही कश्मीरी काब्यों में साधक जीवात्मा का प्रतीक है और तभी जीवात्मा-परमात्मा के एकीकरण के लिए साधक की विरहानुभूति का चित्रण इन काब्यों में मिलता है। साधना में आब्यात्मिक सोगानों को पार करके ही साधक अपनी अन्तिम दशा को पहुंच कर प्रियतम के साथ एकीकरण प्राप्त करता है। वस्तुत नाथक सामान्यत माधक है और दिन्दी के काब्यों की भाति ही कश्मीरी प्रवन्धकाब्यों में भी साधना के स्वरूग का एक जैमा चित्रण मिलता है।

इम भाति मंप्र्णं सूकी-माघना की प्रक्रिया प्राय एक-जैमी है, ग्रत पूर्ववर्ती होने के कारण यदि हिन्दी-सूफी काव्य का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है लेकिन फारमी का प्रभाव भी प्रतीत होता है। वस्तुत हिन्दी एव कश्मीरी दोनो ही मूफी-कवियों ने एक ही स्रोत स समान प्रभाव ग्रहण किया है।

कश्मीरी-मूफी कवियो पर अरबी एव फारसी के शब्दो का प्रभाव पडा है ही,

र हर्त्तीकी यस नम्र हम्रमिल वानियाजस, तरीकी तस छु दिन दुल पट मजाजस —हियमान, पृ० १।

उन मे पजाबी, सस्कृत एव हिन्दी के शब्दो का भी प्रयोग हुम्रा है। उर्दू-मिश्रित पजाबी का प्रयोग भी कही-कही हुम्रा है।

## ३--पारस्परिक ग्रादान-प्रदान के मूलभूत कारण (क) पूर्ववर्ती प्रभाव

कश्मीरी तथा हिन्दी-सूफी प्रेमाख्यानो पर फारसी सूफी-साहित्य का गहन कि प्रभाव पहता है किन्तु कश्मीरी सूफी प्रेमाख्यान प्रधिकतर फारसी-सूफी काव्यों के निकट है जबिक हिन्दी-सूफी काव्य मसनवी शैली से प्रभावित होकर कि भारतीय परम्पराग्रों के अत्यधिक निकट है। दार्श्वनिक क्षेत्र में कश्मीर में शैवमत एवं तात्रिक साधना की तथा भारत में ग्रद्ध तवाद की प्रधानता रही। इस्लाम धर्म के प्रचार से पूर्व कश्मीर तथा भारत में बौद्ध-धर्म की विकृति हो चुकी थी। दोनो स्थानो पर उच्चवर्गीय तथा निम्न-स्तरीय जातिया पारस्परिक सधर्म में लीन थी क्योंकि ऊच-नीच का भेद-भाव अत्यन्त प्रवल था। यद्यपि सूफीमत इस्लाम-धर्म का ही परिवर्तित रूप है फिर भी वह नाथ-पथ्यों के हठयोंग से प्रप्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है। कश्मीरी सूफी काव्यों में 'हम्द' की भावना हिन्दी-सूफी-काव्यों में विनय के रूप में उपलब्ध है। बौद्धों के निर्वारण का प्रभाव 'बका' के रूप में दोनों ने स्वीकार किया है। कश्मीर में शैवमत तथा तसव्वुफ एवं भारत में ग्रद्धितवाद तथा तसव्वुफ का सम्मिश्रण होने लगा।

१ द्रष्टन्य-पजाबी शब्द-ग्रगाहान, मोडान्दा, बिछाहान, जेबा-निगार, पृ० =२।

२. द्रष्टन्य— सस्कृत शब्द—सन्यास, मुमताज वेनजीर, पृ० १४। कामदेव, लेला मजनू (गामी) पृ० ६। छो, बही, पृ० २०। मुख, चन्द्रवदन, पृ० १४। श्रावरा, हियमाल (वली अल्लाह मतो), पृ० ३४। हरमुख, वही, पृ० ६४।

३. द्रष्टब्य—हिन्दी शब्द— जोगी, मुमताज बेनजीर, पृ० ३१।
परी, वही, पृ० ३३।
महासुन्दर, वही, पृ० ३४।
सादगी, जेबा-निगार, पृ० २३।

४. कदम मेरा नही चलता अगाहां, इस जजबे ने मोडान्दा विछाहान । जेबा-निगार, प॰ ८२।

ग्हस्यवाद की भलक दोनो प्रकार के काव्यों में इसी कारण उपलब्ध है। पक्षियों का मदेशवाहक रूप फारसी में भी उसी रूप में विद्यमान है जैसा कि यहां के प्रेमास्थानों में उपलब्ध है। मध्ययुग की कहानी कला की यह अपनी विशेषता है कि पछी ख्रादि खमानवीय जीव भी मानवीय सवेदना एवं सहानुभूति से भरे हुए थे। राम कथा में तो बन्दर गिद्ध ग्रादि सभी वरावर भाग ले रहे है। फारसी की उहात्मक वर्णन-प्रणाली का प्रभाव दोनों प्रकार के काव्यों में उपलब्ध है। किनिपय कथानक रूढियों का साम्य भी इन काव्यों में सहज रूप से मिलता है। स्रोत भी दोनों के एक थे, अत पारस्परिक प्रभाव-साम्य दिखाई पडना धार्ष्य जनक नहीं है।

#### (ख) साधनात्मक एकता

करमीरी एव हिन्दी के नायक साधक वनकर योगियों का वेश धारण करते हैं। वे हाथ में किंगारी, सिर पर जटा, शरीर में भस्म तथा कथा पहनकर माधना-मार्ग पर अग्रसर होते हैं। कंश्मीरी प्रवन्धकां यो में मजनू, फरहाद तथा निगार ग्रादि ग्रपनी प्रेमिका की प्राप्ति के लिये फकीर बनते हैं जबिक ग्रजीज, ग्रजब मिलक एव मैयार ग्रादि योगी के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इसी भाति हिन्दी-सूफी प्रवन्यकां यो भी ग्रधिकतर नायक, जोगी का वेश धारण करके नायिका की श्राप्ति के निये साधना-पथ पर ग्रग्रसर होते हैं। दोनों प्रकार के ग्रधिकतर नायक ग्रपनी नायिका का प्रथम दर्जन करते ही मूछित हो जाते है। इस प्रकार योगियों की वेश-भूपा का साधक के स्वरूप के लिये रूढ हो जाना कोई ग्रनहोंनी बात नहीं दीखती।

माघक मात सोपानो का ग्रतिक्रमण करने के ग्रनन्तर साधना करते हुए चतुर्विघ सोपानो मारिफत, प्रेम, वज्द (उन्मादना) एव वस्ल (ईश्वर-मिलन) को प्राप्त होता है। इसी भांति साधना की चार ग्रवस्थाग्रो का ग्रनुसरण करते हुए वह ग्रन्त में 'लाहूत' की दशा तक पहुचता है जहा पर वह ग्रात्मज्ञाननिष्ट हो जाता है ग्रीर उसे 'हकीकत' ग्रथवा सत्य की उपलब्धि होती है। कष्मीरी सूफी कवियो ने 'वस्ल' को ग्रधिकतर महत्वपूर्ण माना है, किन्तु वास्तव मे वे उस मत्य की उपलब्धि के लिये ही प्रयत्नशील दिखाई देते है। हिन्दी के सूफी कवियो ने भी उस परमतत्व की उपलब्धि को ही ग्रयने जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वीकृत किया है।

कञ्मीरी मुक्तक कवियो ने जिस ग्रनहद नाद का चित्रण किया है, निसार कृत 'यूमुफ जुलेखा' मे भी उसी प्रकार का वर्णन मिलता है.

१ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० ३५३।

सुने वचन एक कोऊ, अनहद दस प्रकार। ताकर रूप न देखे। कारन कवन विचार॥

सावक की जाग्रत, स्वप्न, सुबुप्ति एव तुरीयावस्था का उल्लेख कवि निसार की भाति कश्मीरी कवियो ने भी किया है। निसार ने कहा है:

ना वह मरे, न मिटे न होई, ग्रपर मरम न जाने कोई। जाग्रत, सवन, सुषुप्ति साजा, मुनि तुरीया मह ग्राय विराजा।

इसी प्रकार कश्मीरी मुक्तक कि शम्स फकीर ने भी अपनी भावामिन्यिक्त की है। दोनो प्रकार के कान्यों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। विना 'पीर' या 'गुरु' की कृपा के सिद्धि असंभव मानी गई है। उनमें प्रेम की चर्ची हुई है। प्रिय की निश्चयात्मकता के कारण प्रिय प्राप्ति की दुरूहता, या प्रयास के कट, त्याग एवं आपा मिटाने की भावना दृढ होती है। इस प्रेम की अभिन्यिक्त के लिये कश्मीरी कवियों ने फारमी प्रतीकों को ग्रहण किया है जबकि हिन्दी के सूफी-कियों ने अधिकतर भारतीय प्रतीक ही अपना लिये हैं। दोनो जीव एवं परमसत्ता में कोई पारमाधिक अन्तर नहीं देखते। 'सोऽहम्' की व्विन 'अनल्हक' में प्रतिष्वित्त हुई है। उसी का सौदर्य ससार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिभाषित हो रहा है, अत लौकिक प्रेम में भी उन्हें अलौकिक आभास मिलता है। दोनो ने मिलन के साथ विरह को भी महत्व दिया है एवं सयोग के साथ वियोग का वर्णन किया है। प्रेम की एकनिष्ठता के साथ ही उन्होंने हृदय की शुद्धि पर बल दिया है। प्रिय के प्रेम की प्राप्ति के लिये कश्मीरी मूफी कवियों ने हिन्दी सूफी कवियों के अनुरूप ही साधना-पथ की कठिनाइयों को पार करके आगे वढने का महत्व दर्शाया है।

#### (ग) भाव-पक्ष भ्रौर शंली के मौलिक स्रोतों की एकता

कश्मीरी सूकी-काव्य के प्रण्यन से पूर्व वहा के फारसी सूफी-काव्य के द्वारा भाव और शैनी का मार्ग निर्दिष्ट हो चुका था। जिस समय हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों की रचना आरम्भ हुई उस समय तक उनके रचियताओं के लिये वैसी अनेक बाते प्रस्तुत की जा चुकी थी जिनका उपयोग वे किसी न किसी रूप मे बडी सरलता के साथ कर सकते थे। क्या कथावस्तु, क्या काव्य रूप, क्या रचना-शैली और कथा-रूढियो जैसी सामग्री इन में से कदाचित किसी के लिये भी उन्हें कोई सर्वथा नवीन मार्ग निर्मित करने की ग्रावश्यकता नहीं

१. बयाजे शम्स फकीर, प्रथम भाग, पृ० १८।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ११४।

थी, न उन्हे इनके लिये अधिक प्रयास ही करना पडा होगा । फारसी की मनसवी पद्यति मे तो वस्तुत उत्तरी भारत के भी वे सूफी-कवि भ्रपने को नही बचा सके, जिन्होने अथनी प्रेय-गाथाश्रो को इघर की ग्रविघ मे लिखा। अतः जहा तक हिन्दी के सुफी प्रेमाख्यानी के लिये कहा जा सकता है, इनके रचियताग्रो के सामने तो सभवतः कोई ऐसा उपयुक्त ब्रादर्श भी उपस्थित रहा होगा जिसका ग्रनुमरण करना उन्हे स्वामाविक जान पडता होगा। यह विशेपकर उनके ममय तक प्रचलित उन विशिष्ट अपश्र श या प्राकृत आख्यानी के रूप मे रहा होगा जिन मे से कुछ की रचना का उद्देश्य घार्मिक प्रचार भी हो सकता था। उनका व्यान सभवत उन फारसी सूफी प्रेमाख्यानो की धोर भी धवव्य आकृष्ट हुआ होगा जिनका निर्माण अधिकतर निजामी (मृ० सन १३०३ ई०) के समय मे होने लगा था और जिनकी कुछ वातो को अपने यहा समाविष्ट कर लेना उनके लिये स्वाभाविक भी था। प० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि भारत के मुफी प्रेमाख्यानो के लिये कोई न कोई पूर्व प्रचलित भारतीय रचनादर्श वर्तमान रहने के कारण, इघर फारसी साहित्य का प्रभाव उतना नही पह सका जितना दक्किनी हिन्दी की ऐसी रचनाग्री पर पडा। इस सशय का समाधान करते हए इतना कहना अभीष्ट होगा कि फार शी से प्रभावित कक्मीरी सूफी-माहित्य की तुलना में हिन्दी का सुफी-साहित्य उसके मत्यन्त निकट जा बैठता है क्योंकि दोनों में वैषम्य की अपेक्षा साम्य ही अधिक है और यह वैषम्य अधिक-तर विभिन्न परिस्थितियो एव वातावरण के कारण ही प्रतीत होता है स्रतः उन पर भी फारसी का प्रभाव उतना ही गहरा पड़ा हुआ है जितना कश्मीरी सूफी-साहित्य प्रथवा दक्खिनी हिन्दी की ऐसी रचनायों मे परिलक्षित होता है।

कड़मीरी-सूफी-कवियों के लिये फारसी-सूफी-कवियों और शैवमत एवं तात्रिक माधना का पूर्ववर्ती साहित्य उपलब्ध था ग्रत उन्होंने शिव को ही परमसत्ता के क्य में प्रहण किया जैमा कि जायसी ने भी 'पद्मावत' में शिव की ही महिमा का गान किया है। इस ग्राघार पर यह ग्रवश्य माना जा सकता है कि भागत के प्रवन्धकांच्यों में हमें वे प्रायः सारी ग्रन्य वाते ठीक उसी रूप में दीख पटती हैं जिस में वे मसनवियों के ग्रन्तगंत पाई जाती हैं और जिनके ग्राधार

१. हिन्दी के सूफी प्रेमात्यान, मूमिका, पृ० २१।

२. वही, पृ० १४।

३. वही, पु०१४।

४ वही, प०१४।

५. वही, पृ० १४।

ध जायमी-ग्रन्यावली, म० ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिखी सभा, काशी, पचम सम्करण, पृ० ६०।

पर ही वस्तुतः हम इन दोनों प्रकार की रचनाग्रो मे विशिष्ट साम्य का भी परिएाम निकाल सकते हैं। इस भाति हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यानो (चिन्ति-काव्यो की कथा-रूढ़ियो को समाविष्ट करके भी) तथा कश्मीरी-सूफी प्रेमाख्यान दोनो भाव-पक्ष एव शैली के मौलिक स्रोतो की एकता का ही निर्देशन कराते है।

भारत तथा ईरान में चिरकाल से सम्पर्क स्थापित हो चुका था भीर प्राचीनतम सूफियो मे ईरानी ही ग्रधिक थे। वास्तव मे इस्लाम का जो पौषा ईरान में लगा वह सूफीमत के विकसित रूप में ग्रपना फल लाया, भारत में ग्राने से पूर्व उन पर बौद्ध धर्म, भारतीय अहै तवाद तथा ईसाई धर्म आदि का प्रभाव पड़ चुका था। इस कारण नवीन जातिया और विचार वाले क्षोग जो समय-समय पर भारत आये यहां की सभ्यता, सस्कृति और वर्म द्वारा प्रभावित होकर इसी मे लीन हो गये। इसी प्रकार कश्मीर मे भी इस्लामी तसब्बुफ तथा योगजास्त्र का पारस्परिक मेल हुआ। विचारों में एकता आ गई तथा सिद्धान्तों द्वारा इस्लामी तसब्बुफ मे प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप से एक परिवर्तन उपस्थित हुआ। जैवमत की प्रधानता के कारण करभीरी सूफी-कवियो पर इसका प्रभाव पडा ग्रौर उन्होंने शिव को ही परमसत्ता के रूप मे स्वीकार किया। जनता के हृदय मे शैवमत के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा जम चुकी थी। यद्यपि भ्रांतियो तथा विधि-विद्यानो के कारए। वह केवल दर्शन-मात्र वन कर रह गया था तथा तात्रित-धर्म की प्रधानता हो चली थी, फिर भी शिव को परमसत्ता मानकर कब्मीर के सूफी-कवियो को भ्रपने सिद्धातो के प्रचार की उचित भाव-मूमि मिली क्योंकि करान का अल्लाह भी सर्वोपरि है। इसी प्रकार मुसलमान जिस समय भारत मे भाये थे शिवपूजा का ग्रिंघक प्रचार था तथा उनकी त्थापना के समय सिद्ध श्रीर नाथ योगियो का वोलवाला था। योगी लोग शिव के आराधक थे। <sup>६</sup> नाथपथी और योगी एक भ्रोर पतजलि की योग-परम्परा से प्रभावित है भीर दूसरी भ्रोर करमीरी जैव-तत्र से। सूफियो पर इन योगियो का प्रभाव तो स्पष्ट ही दीख पडता है। शिव को परमयोगिन मान कर ही नाथपथियों ने उन्हे ग्रपना ग्राराध्य माना है ग्रीर जायसी ने भी इसी कारए। से साधक रत्नसेन के

१. हिन्दी के ज़ूफी प्रेमाख्यान, पृ० १११।

२. सूफीमत और हिन्दी-साहित्य, पृ० ३८।

३. जायसी के परवर्नी हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० २०

४ मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-सूफी गग्नियर, प्रथम भाग, पृ० ५२।

<sup>4.</sup> Surely we created man of the best stature.

<sup>---</sup> दि ग्लोरियस कुरान, सू० ६५, ४।

६. सूफीमत ग्रौर हिन्दी-साहित्य, गृ० नरु।

सह।यक के रूप मे जिव को प्रस्तुत किया है। 'आखिरी कलाम' मे तो वे मुहम्मद को जिव का अवतार ही मान लेते हैं।' कश्मीर की पिरिस्थितियों ने जहा कश्मीरी सूफी कवियों को शैवतत्र को अपना लेने की प्रेरेशा दी वहा जायसी जैमे पूर्ववर्ती कवि ने भी इस दिशा मे उनका पथ-प्रदर्शन कर दिया था।

दोनो प्रकार के काव्यों में परमात्मा तथा मृष्टि सम्बन्धी सभी बाते लगभग एक जैमी है। दोनो का परमतत्व अलख एव ग्ररूप है जिसका नूर ससार में प्रतिबिम्बित हो रहा है। सौदर्य, प्रेम एव विरहानुमूर्ति के विषय में प्राय उनके विचार एकक्पता रखते है, इमका प्रमुख कारण विशेष रूप से इस्लाम की विचारवारा का अनुमोदन है। कश्मीर के सूफी किव श्वंवमत एव हिन्दी के मूफी किव ग्रंबतवाद आदि से प्रभावित होकर भी इस्लाम के इजादिया मत का कुछ ग्रंशों में स्वीकार करते हैं यद्यपि वे अधिकतर शुदूदिया मत के समर्थं करहे हैं। यही उनके विचार-साम्य के मौलिक स्रोत कहे जा सकते हैं।

दोनो प्रकार के काव्यों में मसनवी शैंली का आधार अपनाया गया है। हिन्दी के सूफी-काव्य, चरित-काव्यों की भाति सर्ग-बद्ध न होकर मसनवी शैंली का ही अनुसरण करते हैं।

### (घ) सूफी-सिद्धान्तों के प्रचार की सुसंगठित एक ही प्रकार की पद्धति

सूकी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये यात्रा तथा लोक कथाओं, का आध्य लेते रहे। कर्भीर में सूफीमत का प्रचार 'सूफियाना कलाम' के द्वारा हुग्रा। इस में प्रधिकतर मुक्तक-काव्य की प्रधानता रही क्यों कि शब्दों पर वल डालने वाल 'सूफियाना कलाम' का गान समवेत स्वर में होता है। छन्द में यह तान के अनुरूप होता है किन्तु इसके वोल प्राय भारतीय तालों में भिन्न है। इसके ५४ मुकाम है जिनमें में कुछ के भैरवी, लिलत तथा कल्याग् आदि भारतीय नाम रने गये है। कर्मीरी प्रवन्यकारों ने भी सूफी-सिद्धान्तों के

१ जो जम ग्रान जिंच लेत हैं, सकर तिनहूं कर जिंच लेत । मो ग्रवतेर 'मुहम्मद' देखु तहूं जिंड देव । —जायमी ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल, पचम संस्करणा, पृ० ३४६ ।

The Sufiana Kalam. which lays stress on the words or the text of the songs, is always sung in chorus. The metre of the verse falls well into the shape of the tala, the bols of which, incidently, are very different from those of India It has fifty four maqams (modes) out of which some bear Indian names like Bhairvi, Lalit and Kalyan

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री ग्राफ कन्मीर, पृ० ५२७।

प्रचार के लिये कश्मीरी लोक-कथाग्रो जैसे 'हियमाल' ग्रादि को ग्रपनाया। ग्रभारतीय कथाग्रो मे भी उन्होंने इन सिद्धान्तो को समाविष्ट करके सूफीमत का प्रचार किया। उन्होंने यात्रायो द्वारा भी स्वमत को जन-जन मे फैलाने का प्रयत्न किया। वे कश्मीर से बाहर सूफी-केन्द्रो पर ग्राकर विद्याध्ययन करते थे। कश्मीरी सूफी कवियो जैसे सैफ-छद्-दीन, पीर ग्रजीज ग्रल्लाह हक्कानी, पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन', हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' एव शम्स फकीर ग्रादि ने इसी पथ का ग्रनुसरए। किया।

इसी भाति भारत के हिन्दी सूफी-कवियो ने लोक-कथाथ्रो का सहारा लेकर सूफी सिद्धान्तो का प्रचार किया। निसार ने ग्रभारतीय कथा 'यूसुफ जुलेखा' की रचना की। वे भी यात्राश्रो द्वारा सूफीमत का प्रचार करते रहे।

#### ४---निष्कर्ष

कश्मीर तथा भारत का सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है। कुछ समय तक कश्मीर के सुल्तान दिल्ली के सुल्तानों के अधीन न रहे किन्तु फिर भी उनके राजनीतिक सम्बन्ध मे अधिक परिवर्तन न आया । सुल्तान जैन-उल-म्राब्दीन ने खुरासान, तुर्की, मिस्र एव दिल्ली उपहार भेजे। मुगल-काल मे अकबर के समय से जब आवागमन के साधन और अधिक सुगम हुए तो कश्मीर एव भारत का सास्कृतिक सम्बन्ध दढतम रूप घारगा कर गया। कश्मीर मे सूफी-केन्द्रो की स्थापना हो चुकी थी ग्रौर उसके ममानन्तर ही भारत मे भी ऐसे केन्द्रो का उद्भव हुआ था। दोनो केन्द्रो का आदान-प्रदान होता रहा। कश्मीर मे फारसी सूफी प्रबन्ध-काच्यो की प्रचुरता के कारण कश्मीरी प्रबन्धकाच्यो की रचना हिन्दी प्रबन्धकाव्यो के बाद हुई। फिर भी दोनो का ग्रादान-प्रदान होता रहा। कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी-सन्तो ने सूफीमत के प्रचार के लिये ससग-ित एक ही प्रकार की पद्धित अपनाई। वे दरगाहो पर उसं के समय मिलते श्रौर विचारो का पारस्परिक श्रादान-प्रदान करते । यह उस साल भर मे एक बार होना है और सत के मृत्यु-दिवस पर मनाया जाता है। इस तरह का एक मकबरा श्रीनगर (कश्मीर) में शेख अब्दुल कादिर जीलानी का है ग्रीर चटगाव मे बाबा फरीद के नाम पर मकबरा बना है, जो वास्तव मे पाकपतन (पजाब) मे है। इस भांति कलापक्ष मे प्राय. वैषम्य होने पर भी उन का भाव-पक्ष साम्य की अधिक क्षमता रखता है।

१. सूफीमत साघना और साहित्य, पृ० ३३६।

## उपसंहार

'कडमीरी और हिन्दी मूफी काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन' से कई महत्वपूर्ण नय्य दृष्टिगोचर होते है। भारत के ग्रन्य भागो की भाति कड़मीर में भी सफी-मन्तो का ग्रागमन हुग्रा। इस कारण इस बोघ-प्रवन्घ में सूफीमत के विकास को दिखलाते हुए कड़मीर महित भारत में उसके व्यापक प्रभाव को दर्शाया गया है। मूफीमत एक विडव-धर्म रहा है क्यों कि इसका सार ही विडव का सार है। इस दिन्य-प्रेम की ग्रांड में सूफीमत ने जो विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाया है. वह मानव-समाज के लिये ही नहीं, प्रत्युत प्राणिमात्र के लिये भी एक वरदान है।

कन्नीर एव भारत के अन्य भागों की सामाजिक, वार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही मूफीमत का विकास इन स्थानों पर हुआ। कन्मीर में नैवमत के कारण इसकी भावभूमि पहले से ही तैयार थी और भारत में भी श्रद्धैतवाद ने इसके विकास में सहयोग दिया। वास्तव में भारतीय दर्भन एव बौद्धधर्म का मूफीमत पर पहले ही प्रभाव पड चुका था ग्रत उन भावों को अरसमात करके ही वह अपनी यात्रा पर चल पडा था।

जनता ने इस नवीन मत का स्वागत किया। कम्भीर की राजनीतिक पिन्स्थित कुछ मुल्तानों की स्वच्छदता के कारण कहापोहमय रही ग्रत तग आई हुई जनता को मूफीमत ने मान्ति का सदेश दिया। कम्भीर के मूफी-केन्द्रों की भाति ही भाग्त में भी ऐसे केन्द्र स्थापित हुए श्रीर उन केन्द्रों का पारस्परिक श्रादान-प्रदान चलना रहा। कम्भीर के सूफी-मम्प्रदायों में से यहा का 'ऋपिया-मम्प्रदाय' अत्यन्त विशिष्ट रहा जिस में हिन्दुशों की जीवन-पद्धति मुरक्षित रही श्रीर हिन्दू-मुम्लिन ऐक्य की ऐसी मनोरम प्रतिष्ठा हुई जिसका रूप श्राज भी देवने को मिल रहा है।

कतिपय कटमीरी मूफी-किवयों ने पजाव की लोक-प्रचलित कथा या टिक्चिन की कथाओं का श्राधार लिया। सैफ-उद्-टीन ने लुवियाना में रहकर कटमीर की लोककथा 'हियमाल' की रचना की जिसका प्रण्यन उसने हिन्दी सूत्री-किवयों ने प्रभाविन होकर ही किया तथा जिसके नायक एव नायिका दोनो हिन्ह है। श्रपनी-ग्रपनी भाषा में लिखे होने पर भी इन प्रवन्य काव्यों में समवेत स्वर में एक ही राग निकलना है श्रीर वह यह कि साधना पथ पर चलते हुए ही नायक प्रेम का आधार लेकर अपने साध्य की प्राप्ति कर सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिकता इस युग की मुख्य एव मूल शक्ति रही है, अत काव्य उनकी दिष्ट में साधन था, साध्य नहीं। कहीं पर भी उन्होंने अपने काव्य को चमत्कार-पर्श बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। उनके प्रबन्ध-काव्य रस कथाए बन गई तथा मुक्तक-काव्य में भाव-पक्ष के प्राबल्म के कारण ईव्वर-प्रेम ही वैशिष्ट्य रूप घारण कर गया। सूफियों की प्रेम-रस युक्त साधना में रम-बाद का प्रवेश हो गया है जो श्रोताओं को भी रस-मगन करने वाला है।

इस तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कश्मीरी एव हिन्दी के प्रबन्धकाव्यों में वैषम्य की अपेक्षा साम्य अधिक है। यह सब-कुछ साधना-स्रोतों के साम्य के कारण हो ऐसा दीखता है, यद्यपि परिस्थितियों एव वातावरण में पर्याप्त वैषम्य विद्यमान था। वर्ण्य-विषय, पात्रों का चिरत्र-चित्रण, प्रेम का परिपाक तथा सूफी-सिद्धान्तों का निर्वाह लगभग दोनो प्रकार के काव्यों में एक ही तरह से हुआ है। मुक्तक-काव्य में भी वैषम्य की अपेक्षा साम्य की ही मात्रा अधिक है। वस्तुत दोनो प्रकार के किन एक ऐसे विश्व-धर्म की स्थापना के इच्छुक प्रतीत होते हैं जिसमें जाति एवं वर्ण के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं। सृष्टि, जीव एवं परमात्मतत्त्र के सम्बन्ध में इनके विचार समान है। कश्मीरी किन्दों ने जिस राजनीतिक भीषणता के कटु यथार्थ का कदन किया है, हिन्दी के मुक्तक साहित्य में वह अनुपलब्ध है।

कश्मीरी एव हिन्दी के सूफी-काव्यो का आदान-प्रदान सूफी केन्द्रो के द्वारा श्रकबर के समय से ही हुआ। इसी आदान-प्रदान के कारण विश्व-प्रेम की यह भावना परिपुष्ट हो गई।

इस आधार पर कश्मीरी एव हिन्दी-सूफी सतो ने लौकिकता मे जिस अलौकिकता का सदेश दिया है, वह अतुलनीय है। दया, क्षमा, सहानुभूति एव सहकारिता आदि महान् गुएा विश्व-प्रेम के ही अनुगामी है। काव्य-रूप की रिष्ट से प्रबन्ध एव मुक्तक दोनो प्रकार की रचनाये प्राप्य है और प्रबन्धकाव्यों की रचना में प्रत्येक किंव का ध्यान मसनवी शैली की भ्रोर गया है। मुक्तक काव्य में अधिकतर सैद्धान्तिक पक्ष को अभिव्यक्ति देने की प्रबलता रही है।

कश्मीर के किवयों ने फारसी छन्दों को अपनाया जबिक हिन्दी के किवयों ने दोहा-चौपाई और कड़वक ग्रादि की पद्धित अपनाई। भिन्न-भिन्न प्रतीकों को अपनाकर भी इन सूफी-किवयों ने प्रेम तथा सहृदयता से भरी समान प्रचार-प्रणाली अपनाई। उनका भाव-पक्ष प्रबल है किन्तु कला-चमत्कृति के प्रदर्शन की इच्छा कम दिखाई देती है, यद्यपि रूढि-प्राप्त कला-वैशिष्ट्य का उन में अभाव नहीं दिखाई पहता।

## १--- कश्मीरी तथा हिन्दी-सूफी प्रबन्धकारों का परिचय

## (क) कश्मीरी प्रबन्धकारों का परिचय

#### १-महमूद गामी

स्थितिकाल—महमूद गामी का जन्म सन् १७६५ ई० मे तहसील अनन्त-नाग के जाह-आवाद इलाके मे आरहवारिं नाम के गाव मे हुआ था जो दूक से एक मील की दूरी पर स्थित है। वह जीवन-भर वही रहा और मृत्यु होने पर वही दफनाया गया जहा आज भी उसकी कबर है। 'तारीख कबीर' के अनुसार किव की मृत्यु सन् १८५५ ई० मे हुई। अपने किसी भी प्रवन्त्य-काब्य मे किव ने आत्मपरिचय नहीं दिया है।

कवि ने प्रफगान, सिक्स तथा होगरो का शासन देखा। उसके साहित्यिक महकार वली ग्रल्लाह मतो (सन् १७७६ ई०—सन् १८५६ ईस्वी) ने ग्रपने सूफी प्रवन्य काव्य 'हिययाल' मे उसकी प्रशंसा इन शब्दो मे की है

१. महमूद गामी के जन्म-स्थान का नाम 'ग्रारहवारि' के स्थान पर 'ग्राडदीदर' भी दिया गया है। इस गाव का नाम ग्रव महमूद-ग्रावाद रखा गया है। मूल उर्दू के लिये द्रप्टच्य-कश्मीरी जुवान ग्रीर शायरी, द्वितीय भाग, पृ० २४६।

२ मूल कब्मीरी के लिये द्रप्टब्य-महमूद गामी, भूमिका पृ० ६।

र. लिग्विस्टिक मर्वे भ्राफ इण्डिया, ग्रियर्सन, पष्ठ लण्ड, द्वितीय भाग (सन् १६१६ ई०), पृ० २३७।

४. मूल कञ्मीरी के लिये द्रष्टच्य-महमूद गामी, भूमिका, पृ० १।

'खसूसन कग्नशिरयन मज मर्द नामी, छु कम क्या ऐं जमा महमूद गामी। मे कोरनम तस्य स्यठाह शाहबादह दिल शाद, सु श्रोसय कग्नशिरयन मज मर्दे उस्ताद।

(कश्मीरी कवियो मे इस युग मे महमूद गामी विशेषरूप से क्या कम है। उसने शाह-ग्राबाद मे मेरा दिल बडा प्रसन्न किया। वह कश्मीरी कवियो मे शिरमोर रहा है।)

जाति एवं परिवार—वह मुल्ला वश से सम्बन्धित था। उसके दो पुत्र थे—हैदरगामी तथा सुल्तान गामी। सुल्तान गामी की मृत्यु पिता के ही जीवन काल मे हुई जबकि हैदर गामी की वश-परम्परा ग्रागे चलती रही।

रचनाएं — महमूद गामी की सभी रचनाए कइभीरी भाषा मे है। उसने लेला-मजनू, शीरी-खुसरो, यूसुफ-जुलेखा तथा हासन-रशीद जैसे प्रबन्ध-काव्य फारसी पुस्तकों के ग्राघार पर लिखे। उसने कुल मिलाकर नौ मसनविया लिखी जिन मे से यही चार ग्राधक मुख्य हैं। 'ये मूल पुस्तकों के स्वच्छद ग्रनुवाद तथा सशोधित सस्करण है। ग्राधित के कारण 'लेला-मजनू' किन का प्रथम प्रयास प्रतीत होता है। इस की रचना का समय ग्रनुल्लिखित है। 'शीरी-खुसरो' दूसरी रचना है जिसका रचनाकाल सन् ११६६ ई० (सन् १७५४ ई०) है। तीसरी मसनवी 'यूसुफ-जुलेखा' जामी के प्रबन्ध-काव्य का एक ग्राधित सस्करण है जिसके निषय मे स्वय महमूद गामी ने कहा है:

'करिय महमूद व जुलेखा मोख्तसर, दम्रद्य लदियन म्राशकन हम्रज ख्वोश-खबर' (महमूदगामी ने जुलेखा का सक्षिप्त सस्करण प्रस्तुत कर वियोगी प्रेमियो की गाया उल्लिखित की।)

यूसुफ-जुलेखा का रचना-काल अनुल्लिखत है। इस प्रबन्ध काव्य की एक हस्तिलिखित प्रति उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में कर्नल फ्रेड़रिक अपने साथ जमंनी ले गए थे और वहां की एक प्रसिद्ध पत्रिका में उन्होंने इस पर 'महमूद-

१. हियमाल, वली ग्रल्लाह मतो, पृ० ५।

२. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग, पु० २४६।

३. वही, पु० २५२।

४. 'बकदमीर जबान गुफतीम स्वशतर, हजार दो सद ब बोद अज यकी कम, गुजरुत हिजरत सरदार आलम, जही शीरी व शीरी मर्दन ओ।' —शीरी-खुसरो, पृ० १६।

५. यूसुफ-जुलेखा, पृ० २०।

गामी-यूसुफ-जुलेखा' नामक एक लेख सन् १८६५ ई० मे प्रकाशित किया।'
'जामी का कलागत अनुकरण न करते हुए उसने इसे चार बह्नो-रमल मुस्मिन,
खफीफ मुन्दम, मुतकारिव मुस्मिन, रमल मुस्दम मे लिखा।' 'हारुन रशिद' को
उमने निजामी के अनुकरण पर लिखा और किव ने उसे सन् १२५६ हि० (सन्
१८४२ ई०) मे समाप्त किया था।' उसके 'यूमुफ-जुलेखा तथा 'लेला मजनू'
का उद्देश्य जायमी के पद्मावत की भाति लौकिक प्रेम मे ग्राध्यात्मिक उद्भावना
ह अर्थात् इक्क मजाजी मे इक्क हक्तीकी की तर्जुमानी है।' इन प्रवन्ध-काव्यो
की रचना मे उसकी स्थाति अत्यधिक वढ गई और उसे 'गामी' के उपनाम से
विभूपित किया गया। प्रवन्ध-काव्यो के अतिरिक्त उसने कञ्मीरी बह्नो मे गीतो
की भी रचना की।'

महमूद गामी ने अपने प्रेमास्थानों में किसी गुरु या पीर का उल्लेख नहीं किया है। वह शाहेवक्त के मम्बन्ध में भी चुप हैं जो अफगानों के अत्याचार की अतिशयता तथा सिक्खों एवं डोगरों के राज्य में पड़े अकाल के कारण जनता की नामाजिक दुरवस्था का ही प्रमुख कारण हो सकता है। 'जीरी खुसरो' के अन्त में इतना अवश्य सकेन दिया गया है कि उसने इस काव्य की रचना हवीं व अल्लाह शाह की आज्ञा के अनुसार की।

कन्मीरी-साहित्य मे उसे मूफी प्रवन्धकाव्य का प्रवर्तक माना जाता है। उमे 'कन्मीर का निजामी' उपाधि से विभूपित किया गया है। कारण, उसका न्वत यह स्वीकार करना कि कन्मीरी-साहित्य मे उसका वही स्थान है जो फारसी-माहित्य मे निजामी का था।

१. यूनुफ जुलेखा, प्रकाशक, के० एफ० वुकहाई, ZDMG. x,/1x,/1ii

२ मूल कब्मीरी के लिये द्रप्टब्य, महमूद गामी, भूमिका, पृ० २०।

विश्वत व पजाह मान वाह शय सन श्रोस, वश्रोन मे यिन किस्माह जि हिजरन गोमुत श्रोमा'—हासन रशी, पृ० १६ ।

Y. कन्मीरी भाषा ग्रीर माहित्य, पृ० १८।

५ इप्टब्य-महमूद गामी, मपादक, गुलाम नवी स्थाल, पृ० ६३-१४०।

६. 'बहुक्म शाह ह्त्रीव ग्रल्लाह मुल्के नाम, जि गुफतन वज नविशतन याफन तमाम।'

He is called the Nizami of Kashmir, a title given him, perhaps because of his self asserted claim of holding the same position in Kashmiri literature as is held by Nizami in Persian.

<sup>—</sup>कशीर, द्वितीय भाग, पृ० ४०५।

#### २-वली ग्रल्लाह मतो

स्थितिकाल—वली अल्लाह मतो का जन्म कव हुआ, यह अभी तक अज्ञात है। इतना अवश्य निश्चित है कि वह प्रवन्धकार महमूद गामी का समकालीन था और उस की मृत्यु सन् १८५६ ई० मे हुई। तहसील बढगाम के बुहन गाव मे वह उत्पन्न हुआ था।

उसके विषय मे यह निर्ञान्त कहा जा सकता है कि वह महमूद गामी (सन् १७६४ ई०—सन् १८४४ ई०) का साहित्यिक सहकार था। उसके सहवास मे उसने काफी दिन व्यतीत किए थे। कश्मीर की लोक-कथा 'हियमाल' को मुफ्ती सदर-उद्-दीन वफाई (मृ० सन् १८०७ ई०) पहले ही फारसी रूप दे चुके थे। इस फारसी मसनवी की झोर स्वय वली अल्लाह मतो ने अपने सूफी काव्य 'हियमाल' में यो सकेत किया है।

सदरदीनन फारसी पग्रठय, छि कग्रत्याह ग्राशक हक रब सद्य टग्नठ्य। (उसे सदर-उद्-दीन ने फारसी में लिखा था। परमात्मा के प्यारे कितने ही प्रेमी होते है।)

सदर-उद्-दीन का सम्बन्ध नक्शकन्द सम्प्रदाय से था। विली अल्लाह मतो ने इसी फारसी 'हियमाल' को अपना मुख्य विषय मानकर कश्मीरी मे उसे सूफी-काव्य का रूप प्रदान किया। यदि मतो ने लगभग ८० वर्ष की आयु भोगी तो उसका स्थितिकाल सन् १७७६ ई० से सन् १८५६ ई० तक ठहरता है।

जाति तथा परिवार—किव के वंश का परम्परागत सम्वन्ध आ बुन पीरजादा वश से था। अपने प्रवन्ध-काव्य 'हियमाल' मे उसने आत्मपरिचय अत्यन्त शालीनता से दिया है। 'जलीलशाह, जमीलशाह तथा गफूर शाह उसके अन्य तीन माई थे। उसकी अपनी कोई सन्तान न थी। उसने मक्का-मदीना

१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य, शीराजा, जुलाई, १९६२, पृ० ६८।

२. मे वाराह शब तिमस निश्च लग्यमग्रती छिम, ब्याजा श्रजकरम मजमस दिच्श्रमतम्य—हियमाल, पृ० ४।

३. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य- शीराचा, जुलाई, १९६२, पृ० ६८।

४. वही, पृ०५। ५. वही, पृ०५।

६. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान और गायरी, दूसरा भाग, पृ० २७०।

न इल्मा न मे अकलाह, न कमालाह, दितुम दावाह वोनिम मे हियमाला,
 वही, पृ० ५।

प्त उर्दू के लिए द्रब्टव्य, कश्मीरी जुबान ग्रीर शायरी, दूसरा भाग, पृ० २७०।

की भी यात्रा की थी।

रचनाएं — जिन समय वली ग्रल्लाह मतो ने ग्रपना साहित्यिक जीवन ग्रारम्भ ित्या, उस समय तक महमूद गामी 'लैला-मजनू', 'शीरी-खुमरो' तथा 'यूसुफ जुनेखा' ग्रादि प्रवन्धकाच्यो की रचना कर चका था। किन को फारसी-किवयो हारा ग्रहीत कथानको की ग्रपेक्षा कश्मीर की लोक प्रचलित कथा को ग्रपनाना ही ग्रिषक रुचिकर प्रतीत हुगा। उसने ग्ररव की 'लैला-मजनू' तथा ईरान की 'खुसरो-गीरी' ग्राटि जैसी कहानियों को नहीं ग्रपनाया जो सैकडो मील यात्रा करके यहा पहुंची थी तथा जिन्होंने ग्रपना स्थान बना लिया था। उसने फिरटौसी या निजामी का ग्रनुकर्णा करना भी उचित नहीं समक्ता। वह फारसी मसनिवयों के कथानकों की ग्रपेक्षा किसी लोक-प्रचलित कथानक को ही ग्रपने काव्य का विषय बनाने का उच्छुक था। ग्रत उसने कश्मीर में प्रचलित लोक-कथा 'हियमाल' को ही ग्रानाया। इस भाव को किन ने ग्रपने प्रवन्ध-काव्य 'हियमाल' में भी प्रकट किया है। '

कश्मीर मे 'हियमाल' की लोक-कथा का प्रचार एव महत्व बहुत था। इस लोक-कथा को मूफी-प्रवन्धकाव्य का रूप प्रदान करते हुए कवि ने भ्रपने दो मित्रो भ्रजीज खा तथा जहीक खा से भी सहायता ली। उन्होंने गीतो की रचना की जिन्हे इस-प्रवन्धकाव्य में यथाप्रसग उचित स्थान दिया गया।

गुरु---प्रभु से एकमेव होने के लिए कवि ने गुरु की महत्ता को प्रमुख स्थान दिया है। उसके पथ-प्रदर्शन के विना साधक को गैतान पथ-भ्रष्ट करता है। मुन्तान शेख हम्जा को अपना पीर मानते हुए उसने कहा है.

'मुहाबी नूर त्रग्रवित सार रम्जह, सु रहवर छुइ चेह सुल्तान शेख हम्जह' (जो तुम्हे इस असार समार मे ईज्वर के सीदर्य का दर्जन करा सकता है, वह

१ मूल उर्दू के लिये द्रप्टच्य-कश्मीरी ज्वान ग्रीर शायरी, दूसरा भाग, पुरु २७६।

२ मून उर्द के लिये इप्टब्य-जीराजा, जुलाई, १९६२, लेख-कक्मीरी लोक यदव, यन्तर मही-उद्दीन, पृ० २७ ।

छना वाकी कथाह काह ग्राञकानग्रह, वकञ्मीर जवान कर जन व्यानह हियमाल, पृ० ४।

इंग्टब्य —दलीलह भूमिका, पृ०-२१।

४ मन वर्षे के लिए इण्टब्य—कञ्मीरी जवान और नायरी, द्वितीय भाग,

६ 'हु वेगीरन गुमराह करान जैतान'—हियमाल, पृ० ६।

७ वही, प०६।

सुल्तान शेख हम्जा ही सच्चा गुरु है।)

#### ३—मौलवी सदीक ग्रल्लाह

स्थितिकाल—मौलवी सदीक ग्रल्लाह की मसनवी 'बहराम व गुल ग्रन्दाम' का रचनाकाल ग्रन्थ के ग्रन्त मे सन् १२७० हि० (सन् १८५३ ई०) दिया गया है। सिक्खो का शासन कश्मीर पर सन् १८१६ ई० से सन् १८४६ ई० तक रहा भौर तदनन्तर डोगरो का शासन ग्रारम्भ हुग्रा। इससे स्पष्ट है कि कि ने सिक्ख-शासन के समय ही जन्म लिया होगा ग्रीर जब उसने इस मसनवी की रचना की होगी, वह प्रौढावस्था को प्राप्त हुग्रा होगा। उसने डोगरा-शासन के भी कुछ वर्ष देखे होगे।

गुरु या पीर—मौलवी सदीक अल्लाह के गुरु या पीर कौन थे, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । इसके विषय में उसने अपने प्रबन्ध-काव्य में कोई सकेत नहीं दिया है।

माता-पिता—मीलवी सदीक अल्लाह के माता-पिता तथा मित्रादि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस ग्रन्थ द्वारा उसके सामाजिक जीवन पर भी कोई प्रकाश नहीं पडता।

### ४--संफ़-उद्-दीन मंतकी

सैफ-उद्-दीन तारबली ने अपने प्रबन्धकान्यो 'वामीक-अजरा' तथा 'हियमाल' मे अपना किचित्-मात्र परिचय दिया है।

निवास स्थान—किव का मूल निवासस्थान तारबल (कश्मीर) था किन्तु अन्न-जल के कारएा ही उसे लुघियाना (पजाब) जाना पडा ।

स्थितिकाल—किव का जन्म श्रमी श्रज्ञात है। उसकी मृत्यु सन् १८७४ ई॰ मे हुई थी। जीवन का श्रधिकतर समय उसने लुधियाना (पजाब) मे ही व्यतीत किया।

जाति अथवा भाता-पिता-किव ने अपने पिता का नाम नसर अल्लाह

 <sup>&#</sup>x27;िक ऐ अब्यात रा तारीख ऐ अस्त, हजार दो सद व हफताद ऐ अस्त ।' गुल अन्दाम, पृ० १६।

२. 'जि ग्रव्वले तारबल ग्रसलुक मे खानग्रह, परन चली रिजिक फल दर लुचियाना', पृ० दर।

३. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य, कश्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३०७।

मगफूर तथा दादा का नाम मीर फजल ग्रल्लाह मबरूर बताया है। वह मीर जाति में सम्बन्ध रखता था किन्तु उसने ग्रपने ग्रापको एक फकीर की सज्ञा दी है। वह ग्रत्यन्त विनम्न था। 'वामीक-ग्रजरा' के प्रारम्भ में उसने ग्रपने उन पापों के लिए क्षमा-याचना की है जिनके द्वारा वह ग्रपना जीवन कुछ मिलन-सा मानना है। ग्रपने इन तथाकथित कुकर्तांच्यो पर उसने ग्रत्यन्त लज्जा प्रकट की है।

पीर श्रथवा गुरु—'वामीक ग्रजरा' के ग्रत में कवि ने ग्रपने पीर का नाम दोख ग्रहमद कश्मीरी वताया है।

रचकाएं—किव के दो प्रवन्वकाव्य उपलब्ध हैं—प्रथम 'वामीक अजरा' तथा दितीय 'हियमाल'। 'वामीक अजरा' का रचनाकाल किव ने काव्य के अन्त में सन् १२७१ हि० (सन् १८५४ ई०) दिया है। ' 'हियमाल' का रचनाकाल सन् १२८० हि० (मन् १८६३ ई०) है। दोनो रचनाओं में किव ने शाहेवक्त की प्रशमा नहीं की है। 'वामीक अजरा' की रचना कश्मीर में हुई तथा 'हियमाल' की रचना लुवियाना (पजाब) में की गई। अपनी रचनाओं में उसने 'सँफ' उपनाम का ही उपयोग किया है

१ वपूरे मीर नसर ग्रल्लाह मगफूर, सु नूर मीर फजल ग्रल्लाह मवरूर— वामीक ग्रजरा, पृ० ३६।

२ 'फकीराह छुम तिलक तारहवलुक मीर', वही, पृ० ३६।

<sup>&#</sup>x27;करान छुम तोवह सारिनग्रय वाहयातन, इल्लाही करतग्रह ग्रासान मुञ्कि-लानन, वो वन्दग्रह च्योन गर्मन्दग्रह गुनाहगार, दिलुक सफहा सियाह कग्रोरमुत तवाह-कार।—वही, पृ० १।

४ 'मुरीद शेल ग्रहमद पीर कश्मीर' —वही, पृ० ३६।

५ 'सन् हिजरी सतत ग्रक प्यठय त बाहगत, रजव ह्यथ जून पछ दिवग्रह लिंग द्वोगन सत-वही, पृ० ३५।

६. 'मुहरंग्म गव नफर नोबर शिकालम रम गम बोद ग्रफ प्यव वहरह सालम, पनुन दर माने फारिंग मानि इत्माम, फरांगे वाले यारान फाले ग्रजाम—वही, पृ० =४।

ग्रीर भी—दर ग्रहर लुधियाना की तमनीक करदह मन् १२८० हि०—वही, ग्रारभिक पृ०।

७. मून उर्दू के निग द्रष्टव्य-कटमीरी जुवान ग्रौर शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३०४।

'कि' सैफ 'ग्रहले तब्बकुल शुद्ध मुबारक'।'

(उस एक प्रभु पर किया गया विश्वास ही वन्दनीय एव पवित्र है।)

#### ५ सक़बूल शाह क्रालवारी

निवासस्थान—मकबूल गाह कालवारी का जन्म कस्बा नागाम के उत्तर-परिचम में दूध गगा नहर के तट पर बसे कालवारी गाव में हुआ था। यह गाव श्रीनगर से लगभग पद्रह मील दूर तहसील बडगाम में स्थित है। इस गाव के विस्तृत मैदान तथा छोटी-छोटी पर्वत-श्रुखलाये प्राकृतिक-सौंदर्य की अनुपम छटा से परिपूर्ण दीखती हैं।

जाति तथा परिवार—वे पीरजादा थे। उनकी वशावली से जात होता है कि वे ख्वाजा अव्दुल कद्दूस के पुत्र थे। उनके परिवार का निर्वाह पीर-मुरीदी । पर चलता था किन्तु वे इस व्यवसाय से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका सपूर्ण जीवन कष्ट मे ही बीता। उनके पुत्र का नाम पीर अलीशाह था। जब यह केवल छ मास का था तभी मकबूल शाह की मृत्यु हुई थी। उनकी एक पुत्री भी थी जो श्रीनगर के मुहल्ला कैलाशपुर के किसी पीरजादा वश मे ब्याही ,गई थी। मकबूल शाह को सूफी-सिद्धान्तों की दीक्षा अपने पिता से मिली थी जो स्वय बहुश्रुत तथा सूफी-सत था।

स्थितिकाल उनके जन्म तथा मृत्यु के विषय मे निभ्रान्त रूप मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस विषय मे विद्वान मतैक्य नहीं है। प्रो॰ हामदी ने उनका जन्म सन् १८२० ई॰ तथा निघन सन् १८५५ ई॰ माना है। इस

१ वामींक अज़रा, पु० २६।

२. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य — कश्मीरी जबान भौर शायरी, तीसरा भाग, अब्दुल श्रहद श्राजाद, जम्मू एण्ड कश्मीर श्रकादमी ग्राफ श्राट्स, कल्चर, एण्ड लेग्वेजिज, श्रीनगर, सन् १६६३ ई०, पृ० ६६।

३. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य--गुलरेज, सम्पादक-मुहम्मद यूसुफ टेग, पृ० ५।

४. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान और शायरी, तीसरा भाग, पु० प४।

प्र वही, पृ०६६।

६. वही, पृ०७०।

७. वही, पृ० ७६।

म. वही, पृ० ६९।

६. वही, पृ० ७६।

श्राधार पर वे केवल ३५ वर्ष जीवित रहे। किसी विद्वान ने उनका जन्म सन् १८०० ई० तथा निधन सन् १८७१ ई० स्वीकार किया है जिसके अनुसार उन्होंने ५१ वर्ष श्रायु भोगी। श्री ग्रव्हुल ग्रहद श्राजाद का विचार है कि उनकी मृत्यु सवत् १६३२ वि० (सन् १८७५ ई०) मे हुई श्रीर इस प्रकार उन्होंने ५५ वर्ष की श्रायु भोगी। श्रवतार कृष्णु रहवर ने किव का जन्म ग्रन्य विद्वानों के समान ही सन् १८२० ई० माना है। यह वह समय था जब कश्मीर पर मिक्दों का राज्य था। कि ने श्रफगान-वासन का श्रत्याचार भी देख लिया था। इन तर्कों के ग्राधार पर यही कहना ग्रुक्ति सगत प्रतीत होता है कि उनका जन्म सन् १८२० ई० मे हुग्रा था श्रीर मृत्यु सन् १८७५ ई० मे हुई। उन्होंने 'गुलरेज काव्य की रचना सन् १८६६ मे की, जिससे उनको प्रौढावस्था का ही प्रमाण मिलता है। इस माति वे ग्रवश्य ५५ वर्ष जीवित रहे होगे।

रचनाएं — मकवूलगाह की सभी रचनाओं में से उनकी 'गुलरेज' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किन ने इस काव्य की समाप्ति पर इसका रचना-काल सन् १२६६ हि० (मन् १८६६ ई०) दिया है। यह काव्य छोटो से लेकर बढों नक पुष्ठों अनिवाहिता कुमारियों, गृहस्थियों, युवकों, ऋषियों तथा प्रौढों आदि मब की मौक्ति का में स्मरण है। महमूद गामी की यूमुफ जुलेखा, लैला-मजन् नथा घीरी-खुसरों की भाति इसका आधार भी फारसी का एक ग्रन्थ रहा है। फारसी में उस प्रकार के काव्य का प्रणयन सर्वप्रयम जिया-उद्-दीन नख्शवीन ने किया था। नक्वाबीन एक स्थान है जो समरकन्द के निकट ही स्थित है। किन के काव्य का प्रग्ये किन जिया था। नक्वाबीन एक स्थान है जो समरकन्द के निकट ही स्थित है। किन का उल्लेख इन इाट्यों में किया है:

दलीला बोज दर्द व सोज ग्रामेज, छु थावमुत रग्रवियन यथ नाव गुलरेज यिमयुक रायवी जियाई नकावी छु, वकोल रास्त फरमावान सही छु।

१ मून उर्द के लिए इप्टब्य-शीराजा, जुलाई १६६२ पृ० ६६।

२. मून उर्दू के लिए इप्टब्य-कश्मीर जवान श्रीर शायरी, तीमरा भाग, पृष्ट ।

मूल कटमीरी के लिए इंग्टच्य-गुलरेज, मानिक पत्रिका, धक ३, वर्ष जनवरी नन् १६६१, प्रकायक, १, कुमार होटल, कोर्ट रोड, श्रीनगर, कटमीर, पृ० १३।

सन बाह शब शेह पेठय जीतन बराबर, बहा रम मज इ नोम्दवश्रह बोत ता निर ।—गुनरेड, मम्पादक, मृहम्मद यूमुफ टेग, २४० ।

थ्. मून बारमीरी के लिए ब्राटब्य-वही, पूर १५।

६. वहीं पुरुवेश - ५ वही, पुरु ५४ ।

(ग्राप, गुलरेज की कथा का श्रवण करे जो ग्रत्यन्त करुणा जनक है। इसकी रचना जिया-उद्-दीन नस्काबीन ने की है। उसी के ग्रनुसार यहा उसका सीधे-सादे ढग मे कथन किया जाता है।)

जिया उद्-दीन नख्शबी फारसी का सूफी-किव था। गुलरेज-बहरीन की एक लोक-कथा रही है ग्रीर जिया-उद्-दीन ने सर्वप्रथम उसी को फारसी मे उल्लि-खित किया। मकबूल शाह की मसनवी 'गुलरेज' मे उसी के ग्राधार पर संक्षिप्त घटनाग्रो का सविस्तून वर्णन तथा सविस्तृत घटनाग्रो का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। "

मकबूल शाह के 'गुलरेज' की दो विभिन्न प्रतिया उपलब्ध हुई है। पहली प्रति मुहम्मद यूसुफ टेग, जम्मू एण्ड कश्मीर ग्रकादमी भ्राफ भ्राट्स, कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज (सन् १९६५ ई०) द्वारा प्रकाशित भ्रीर दूसरी प्रति गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद, महाराज रखावीरगंज, श्रीनगर द्वारा प्रकाशित प्राप्य है। दोनो के पाठ मे काफी अन्तर है किन्तु काव्य के अन्त मे रचना-समय सन् १२६६ हि० (सन् १८६६ ई०) एक-जैसा ही दिया गया है।

कवि की भ्रन्य रचनाए इस प्रकार है :---

१—ग्रीस्य नामा, २—बहार नामा, ३—पीरनामा, ४—मसूर नामा, १—कुल्यात मकबूल, ६—ग्राब नामा, ७—बेबूऋनामा तथा ५—नार नामा।

मकबूल शाह कालवारी सूफी साधक था। वह कादिरी तथा कुक्रवी सम्प्रदायो, के व्यावहारिक सिद्धान्तों से परिचित था। मौलाना रूम के दीवान का अध्ययन वह अधिकतर यात्रा के समय करता था। अपने पिता से ही किव ने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। अरबी तथा फारसी में निपुण होने के अतिरिक्त वह सुलेख की कला में भी सिद्धहस्त था। अपनी रचनाओं में वह मकबूल उपनाम का प्रयोग करता था।

#### ६-वहाब खार

निवास स्थान-वहाव खार का निवासस्थान, खिव शार, तहसील पुलवामा,

१. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-वही, पृ० २१।

२. मूल कश्मीरी के लिए द्रष्टव्य---गुलरेज (मासिक पत्रिका), पृ० ७, ६।

३. द्रष्टव्य, गुलरेज, मुहम्मद यूसुफ टेंग द्वारा सपादित, पृ० १३-१४।

४. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान ग्रीर शायरी, तीसरा भाग, पृ० द२।

५. वही, पृ• ७५।

६. द्रष्टव्य---गुलरेज, सपादक मुहम्मद यूसुफ टॅम, पृ० २४१।

कश्मीर था।

स्थितिकाल—किव का जन्म सन् १८४२ ई० मे हुआ था। मत्तर वर्ष की आयु भोगने के पश्चात् उसका परलोक सन् १६१२ ई० मे हुआ। वह अत्यन्त नव्चप्रतिष्ठित किव था। कहते है कि कश्मीर के महाराजा श्रमरिसह ने उन्हें तीन सी रुपये तथा एक घोडा सवारी के लिये भेजा किन्तु उन्होंने सब कुछ सम्मानपूर्वक लौटा दिया।

स्यवसाय तथा परिवार—कवि के परिवार का परम्परागत व्यवसाय लुहार वनना था। उसके पिता का नाम हम्रती (हातफी) लुहार था जो स्वय भी कवि था। वहाव खार के तीन पुत्र थे—इस्माइल, कमाल तथा लालह लुहार।

वहाव खार का वडा भाई कादिर भी किव था किन्तु वह शीघ्र ही काल-कवितत ही गया। <sup>६</sup>

गुरु—वहाव खार प्रसिद्ध कलन्दर ग्रहमद साहव मचाम का शिष्य था।" वह भनपढ होकर भी पर्याप्त रूप मे अनुभवी था।

काव्य—वहाव खार का मुक्तक-काव्य 'सूफी शश्रियर, द्वितीय भाग' में मग्रहीत है। कि की मुक्तक किवताओं का एक सग्रह 'वयाजे वहाव खार,' के नाम में भी उपलब्ध है। किव की गज़लों में से 'माछ तुलग्रर' (मधु मक्खी) ग्रत्यत प्रसिद्ध है। किव का लघु प्रवन्ध-काव्य तोतह (तोता) एक विशेष रचना है। इमका कथानक जायसी के 'पद्मावत' के नागमती-मुग्ना-खण्ड तथा रत्नसेन मुग्ना-सवाद-खण्ड में कुछ समानता रखता है। किव ने ग्रपने गीतों तथा गज़लों में ग्रिधिकतर 'वहाव' उपनाम का ही उपयोग किया है। '' कई गज़लों तथा गीतों

१ मूल उर्दू के लिये द्रप्टब्य—कश्मीरी खन्नान श्रीर शायरी, दूसरा भाग, पु०३६८।

२. मूल कश्मीरी के लिये इप्टब्य--- सूफी शम्ययिंग, दूसरा भाग, भूमिका, पुरु महै।

भूत उर्द् के निये प्रष्टव्य—कम्मीरी जवान और वायरी, दूसरा भाग, पृ० ३६६ ।

४. मूल कञ्मीरी के लिये द्रप्टब्य- मूफी शम्मियर, दूमरा भाग, पृ० = 3 ।

४ मूल उर्दू के लिये द्रष्टच्य-कश्मीरी जवान और शायरी, दूसरा भाग, पृ० ३६६।

६ वही, पृ० ३६६। ७. वही, पृ० ३६६।

<sup>=.</sup> वही, पृत्र ४००।

६. इप्टब्य--मूफी बग्नविर, दूबरा भाग, पृ० १४६-१८०।

१०. इप्टब्य—बही, पृ० १६७।

हम्द अल्लाह मे पीर बा सफा छुम, तसुन्द इस्मे मुबारक मुस्तफा छुम, रफीकी रवान्दानुक शहजादह ।

(ईश्वर की कृपा से मेरा गुरु बा सफा है जिनका पूरा नाम मुवारक मुम्तफा है और जो रफीकी वश का राजकुमार है।)

रचनाएँ — किव की तीन रचनाए उपलब्ध है — लैला मजनू, जोबा-निगार तथा सोहनी-मेयवाल इन रचनाओं में उन्होंने अपना उपनाम 'मिसकीन' रखा है। प्रत्येक कृति के अन्त में उसका रचना-समय दिया गया है। किसी भी रचना में किव ने शाहेबक्त की प्रशसा नहीं की है, केवल किचित्-मात्र आत्म-परिचय अवस्य दिया है। अन्य सूफी-किवयों की भाति उन्होंने सांसारिक बधनों से मुक्ति पाने के लिये इस्क-हकीकी को ही प्रधानता दी है।

माथा—किव की भाषा में हिन्दी, उर्दू तथा पजाबी के शब्द मिलते है। इसका प्रमुख कारण उनका कश्मीर से बाहर धाकर अपने मुरीदों से मिलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

## द-पीर श्रजीज श्रल्लाह हक्कानी

जीवन परिचय—हक्कानी का जन्म सन् १२७१ हि॰ (सन् १८५४ ई॰) में करमीर के एक प्रतिष्ठित एवं शिक्षत परिवार में सोश्रय बुग, तहसील बडगाम में हुग्रा। जनके पिता हाफिज शाह मही-उद्-दीन फ़ारसी तथा भरबी के श्रच्छे जाता थे। किव के परिवार की वंशावली इस प्रकार दी गई है

१. जेबा निगार, पृ०३।

२. द्रष्टव्य-लैना-मजनू, पृ० ८३। द्रष्टव्य-जेना-निगार, पृ० ३, ८६। द्रष्टव्य-सोहनी पेयवाल, पृ० ४८।

३ द्रष्टव्य---लेला-मजनू, पृ० ६३ द्रष्टव्य----जेबा-निगार, पृ० ६६ द्रष्टव्य---सोहनी-मेयवाल, पृ० ४७।

४ गुलाम मही-उद्-दीन छुम जग्नहिस्क नाव ब मिसकीनी तखग्रलुस तत बदल ग्राव---जेबा निगार, पृ० ५६।

५ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जवान और शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ४३४।

६. हक्कानी, लेखक, मौलाना फितरत कश्मीरी, प्रकाशक, कल्चरल श्रका-दमी, जम्मू-कश्मीर, प्रथम संस्करण (१९४९), पृ० ७-८।

७. द्रष्टव्य--वही, पृ० ७ ।

शाह कासिम हक्कानी
।
शाह कृतुब-उद्-दीत
।
शाह मुहम्मद सिद्दीक
।
शाह मुहम्मद शाहद
।
शाह मोमन
।
शाह फजल
।
शाह मुस्तफा
।
हाफिज शाह मही-उद्-दीन
।
अजीज ग्रल्लाह हक्कानी

जब वे पच्चीस वर्ष के थे तभी वट्टवारा, श्रीनगर मे श्राकर रहने लगे थे। यहा वे केवल दो वर्ष रहे श्रीर श्रायु के शेष वर्ष उन्होंने यात्रा तथा पीर-मुरीदी मे व्यतीत किये। उन्होंने लहास, यारकच्द तथा भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। वे लाहीर में दातागज बस्त्रा के मज़ार पर साढे चार वर्ष रहे। वे सगीत प्रेमी थे क्योंकि उनके वेश में तसव्वृफ परम्परा से चला था रहा था। उन्होंने कई पीरों का समागम भी प्राप्त किया था। उन्होंने कुल ७५ वर्ष की श्रायु भोगी तथा सन् १३४६ हि० (सन् १६२७ ई०) में ये परमधाम को सिधार गए। जिनाजा खानकाह मौला श्रीनगर के प्रागरा में पढ़ा गया जिस में सहस्रों

१ मूल उर्द के लिये द्रष्टव्य-करमीरी जवान और शायरी, दिलीय भाग, पृ० ४३४-४३५।

२ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-हक्कानी, लेखक मीलाना फितरत, पृ० १०।

३ वराय साले वस्ल ग्रोजहन्दम इस्प राइ दिल

अनीमन जान गमगीनान सरदशम दादह ईमाई---मुमताज बेनजीर, पृ• १३४।

लोग सम्मिलित थे। उनका मजार मुहल्ला नरपीरस्तान श्रीनगर मे आज भी विद्यमान है जहां हिन्दू-मुसलमान दोनो क्षमा-याचना के लिये जाते हैं। असद अल्लाह कलाशपुरी ने किव की रचना 'मुमताज बेनजीर' मे एक क्षेपक मिसया (शोकगीत) मे अपना शोक भी प्रकट किया है।

सम्प्रदाय—ग्रपने प्रबन्ध-काव्य 'मुमताज वेनजीर' मे कवि ने ग्रपने सप्रदाय सम्बन्धी विचारों को इस प्रकार प्रकट किया है:

कादिरी छुस गुलाम हत्कह बगोश, राह कुब्र नी मे रहबरी लो लो सुहरवर्दी व हसीनुक इरशाद, छुम बराहे कलन्दरी लो लो।

(युभ पर कादिरो सप्रदाय का प्रभाव पड़ा हुआ है और मैं उसका दास हू। कुबवी सम्प्रदाय के मार्ग पर चलने का मुभे पद-प्रदर्शन मिल रहा है। सुहरवर्दी के सिद्धान्तों की आज्ञा मुभ साघक के लिये शिरोधार्य है।)

जिस समय वे लाहीर मे थे, उसी समय वजीराबाद मे काजी ग्रहमद ग्रल्लाह साहव की सगित मे रहने के कारण वे कादिरी सिद्धान्तो से प्रभावित हुए। इसी प्रकार चौमक मीरपुर मे उन्होंने हजात सागे शाह साहव से चिश्ती सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त किया। शिमला मे हजरत सैयद मुहम्मद सुहरवर्दी से उन्होंने सूफी-सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त किया। कुन्नती समप्रदाय के सिद्धान्तो का ज्ञान किव को शेख लस्सा साहव पट्टी से पहले ही प्राप्त हुआ था। इसी भाति जब किव को लगभग तीन वर्ष लद्दाख मे रहने का ग्रवसर मिला, तो उन्हे बौद्ध-सन्तो एव महात्माओं का ससर्ग प्राप्त करके बौद्ध-मत के उद्देश्यो तथा सिद्धातों के ज्ञान चीज है जो काबा मे मौजूद है और मन्दिर मे नहीं।

कि के पूर्वंज शाह कासिम हक्कानी पीर शम्स-उद्-दीन शाली (गुरु मीर सैयद अली हमदानी) की पाचवी पीढी मे थे। वे निर्भीक होने के कारण ही

१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जबान ग्रौर शायरी, द्वितीय भाग, पु० ४३७।

२ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य-हक्कानी, लेखक, मौलाना फितरत, पृ० १३।

३. बेंगुफ्ता सर बर ग्रावरदह दलम बारद गरवसलश बिहिश्त जाइ ग्रजीज ग्रामद बपाय शाह हक्कानी—मुमताज बेनजीर, पृ० १३४।

४. मुमताज बेनजीर, पीर धजीज अल्लाह हक्कानी, पु० २१।

५. मूल उर्दू के दिये द्रष्टव्य—हक्कानी, लेखक, मौलाना फितरत कश्मीरी पृ० ६।

६: हेच जाये नेस्त काजा जलवह जानानह नेस्त, चेस्त ग्रन्दर हैरानीम कि दर बुतलानह नेस्त—वही, पृ० प।

'हक्कानी' नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें शेख याकूव सफीं का ससर्गं भी प्राप्त था। इसी कारण कुव्रवी सम्प्रदाय से मत्यिषक प्रभावित होने के कारण ही किव पीर अजीज हक्कानी न अपने दोनो सूफी प्रेमाख्यानो में सैयद अली हमदानी की प्रशासा की है। किव ने अन्य सम्प्रदायों के प्रति सम्मान प्रकट करके उनके सिद्धान्तों का भी पालन किया।

रचनाएं --- कवि की निम्निलिखत रचनाए प्राप्य हैं

जौहरे-इश्क, मुमताज वेनजीर, गुलदस्ता वेनजीर, चन्द्रवदन, गुलबने इश्क, मेहरू गुल भ्रन्दाम, जगे इराक, किस्सा दुशनान में

इन रचनाओं में से 'मुमताज बेनजीर' तथा 'चन्द्रवदन' प्रसिद्ध सूफी-काव्य है जिन में इश्क-मजाजी की अपेक्षा इश्क हकीकी को ही जीवन का 'लक्ष्य माना गया है। 'चन्द्रवदन' के अन्त में उसका रचना-काल सन् १३२० हि० (सन् १६०२ ई०) दिया गया है।

सूभी किव होने पर भी उसने अपने समय की दुवंशा जनता की भ्रज्ञानता एवं दीनता तथा उनके जीवन-स्तर पर प्रभाव डाला है। उसकी रचनाश्री पर फारसी का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

## ६ - हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' सरायबली

जीवन-वृता—हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद हैं। ग्रमी तक किव के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ मी प्रकाश में नहीं ग्राया है। कई विद्वानों ने उन्हें तथा पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर को एक ही व्यक्ति मानकर सतीष किया है। कई लोगों

मूल उर्द् के लिये द्रष्टव्य—कश्मीरी जवान और शायुरी, द्वितीय भाग, पृ० ४३४।

२. द्रष्टव्य ह्वकानी, लेखक, मौलाना फितरत कश्मीरी, पृ० १४।

३. साहस छि त्रेहत तम्र वृह ज्यादम्रह मज सालि हिजरत थव याद — चद्रवहन, पृ० १६।

४. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-हक्कानी, ले॰ मौलाना फितरत कश्मीरी, पृ० १६।

५ वही, पृ०१८।

६. कश्मीरी जवान और शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ३८५-३६२ मे आजाद महोदय ने केवल पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' योरखुशीपुर का ही जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। ऐसा इसी आति के आधार पर हुआ है क्योंकि लेखक महोदय ने दोनों को एक ही कांव के रूप में स्वीकार किया है। हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' सरायवली के प्रति लेखक की उपेक्षा का कारए। यही है।

की यह घारणा है कि हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के पीर ही पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' थे ग्रतः शिष्य हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ने गुरु का ही नाम तथा उपनाम ग्रहण करके ग्रपनी रचनाग्रो का प्रणयन किया। यह घारणा केवल भ्रम-पूर्ण है। वास्तव मे उन दोनो का जन्म-स्थान, पीर तथा सम्प्रदाय ग्रादि सब कुछ एक-दूसरे से विल्कुल मिन्न था, ग्रतः दोनो को एक ही कवि मानना समीचीन प्रतीत नहीं होता। वे दोनों पृथक्-पृथक् दो कवि थे।

हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' का जन्म-स्थान सरायबल (निकट कीस मैदान) था जैसा कि उसके नाम के साथ प्रयुक्त सरायबली शब्द से प्रकट होता है। इसके विपरीत पीर गुलाम मही-उद्-दीन का जन्म-स्थान मिसकीनपुर-खुशी-पुर, तहमील कुलगाम था जैसा कि उसके नाम के साथ प्रयुक्त शब्द योरखुशीपुर से प्रतीत होता है। हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ने अपने प्रबन्ध-काव्य 'यूसुफ-जुलेखा' के अन्त मे कई पारो का उल्लेख करने के साथ ही अपने प्रधान पीर हाजी मौलवी मुहम्मद इहैया का भी वर्णन किया है जिसके लिये कवि ने ईश्वर से उस पर दयालु होने की प्रार्थना की है। किव कुन्नत्री सम्प्रदाय से सम्बन्धित था और इसी कारण उसने अपने दोनो प्रबन्धकाव्यो 'यूसुफ जुलेखा' तथा 'गुलनूर-गुलरेज' मे समीर कबीर सैयद सली हमदानी की प्रशसा की है। इसके अतिरिक्त प्रकाशक ग्रली मुहम्मद नूर मुहम्मद ने भी पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' की रचनाग्रो का पृथक् उल्लेख करके उन्हे हाजी पीर मही-उद्-दीन की रचनाओं से भिन्न दिखाया है। भाष ही पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' का गुरु सफा शेख मुस्तफा रफीकी भ्रादि था। इस आधार पर दोनो कवियो को एक बताना युक्ति-सगत प्रतीत नही होता। यह बात भी निराघार सिद्ध होती है कि पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' ही हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के गुरु थे।

१ यह घारणा भी कश्मीर की जनता मे कुछ-कुछ विद्यमान है।

२. सु अक युस मौलवी इहैया छु मशहूर, स्वदा तस थाविनम मरहूम व मगपूर ।— यूसुफ जुलेखा, पृ० ७१।

३. दितग्रह फरियाद शाह हमदानस, वन्तग्रह बेदाद शाह हमदानस गम विजी छुम नाव तिहुन्दुय बस, वन्तग्रह बेदाद शाह हमदानस। —वही, पृ० ५।

४. इमदाद कर इमदाद कर, शाह हमदान भ्रक नजर--गुलनूर-गुलरेज,पृ० ४।

प्र. द्रष्टव्य---लैला-मजनू, पीर मही-उद्-दीन 'मिसकीन' प्रकाशक, ग्रली मुहम्मद नूर मुहम्मद, मुख पृष्ठ ।

'ग्रत पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' तथा हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' न एक ही व्यक्ति के दो विभिन्न नाम थे ग्रौर न ही वे केवल एकं किव का वोध कराते हैं। हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' कई बार लाहौर गए थे। वे विद्वान थे। उनके कई पीरो मे से मौलवी मीर वाइज के दादा हाजी मौलवी मुहम्मद इहैया भी एक पीर थे। उनके साथ ही किव ग्रठारह वर्ष की ग्रायु मे हज के लिये चले गये थे। उनके एक ग्रन्य पीर का नाम फजल हक भी था जो पेशावर से कश्मीर ग्राए थे। वे मकबूलशाह क्रालवारी के भी समक्षालीन थे। अपने प्रवन्धकाव्य 'गुलनूर-गुलरेज' मे किव ने जो ग्रात्मपरिचय दिया है, वह यथेष्ठ नही। ग्रात्मपरिचय देते हुए उसने इस काव्य के ग्रारम्भ मे केवल इतना कहा है कि उसे ग्रपने गाव की मस्जिद की ग्रपहृत की गई भूमि के विषय मे तत्कालीन लार्ड से मिलने के लिये कश्मीर से शिमला जाना पडा। वहा से वे भूमि की पुन प्राप्ति का ग्राव्वासन प्राप्त कर लीटे थे। उ

स्थितिकाल—इन तथ्यो से हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के स्थितिकाल के विषय मे अवश्य कुछ सहायता मिलती है। हाजी गुलाम मुहम्मद शाह के कथनानुसार वे १८ वर्ष की आयु (सन् १८७३ ई०) मे हज करने के लिये चले गए थे। इस से यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म सन् १८५५ ई० मे हुआ होगा। किव ने अपने प्रवन्धकाव्य 'गुलनूर-गुलरेज' का रचना-काल सन् १३३२ हि० (सन् १६१३ ई०) दिया है। यदि वे इसके अनन्तर और दस वर्ष जीवित रहे होगे तो उनका मृत्यु समय सन् १६२३ ठहरता है। अतः सन् १८५५ ई० से सन् १६२३ ई० तक जीवित रहकर उन्होंने कुल ६८ वर्ष की आयु भोगी होगी। इससे इस बात मे कोई सदेह नहीं रह पाता कि वे अवश्य मकबूल शाह कालवारी

१. इन तथ्यो का ज्ञान इस शोध के प्रस्तुतकर्ता को हाजी गुलाम मुहम्मद शाह, सुपुत्र हाजी मही-उद् दीन 'मिसकीन' सरायवली ने कराया जब वह उनके पिता (हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन') के सम्बन्ध मे कुछ ज्ञातव्य बातो के लिये उनसे मिला। इस समय हाजी गुलाम मुहम्मद शाह, ३४९ कुन्नवी मिजल, जवाहर नगर, श्रीनगर (कश्मीर) मे निवास करते है। उनकी श्रायु लगभग ८० वर्ष है।

२ करन लाटस निशि प्यव दमलग्रह हमलग्रह, जि शिमला तार महाराजस दिचग्रम मे—वही, पृ० ६।

३ द्रप्टव्य-- गुलनूर-गुलरेज, पृ० ५८।

(सन् १८२० ई०—सन् १८७५ ई०) तथा पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन' (सन् १८४६ ई०—सन् १९१५ ई०) के भी समकालीन रहे होगे।

किव हाजी मही उद्-दीन 'मिसकीन' ने शिमला मे जिस लाई से मिलने का उल्लेख किया है, वह लाई कर्जन प्रतीत होता है। 'गुलनूर-गुलरेख' मे 'कर्जन' शब्द भूल से 'करन' लिखा हुग्रा मिलता है।' लाई कर्जन भारत का वायसराय सन् १८६६ ई० से सन् १६०५ तक रहा। इस तथ्य के ग्राघार पर किव का उसका भी समकालीन होना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है।

रचनाएं — प्रभी तक हाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन' के दो काव्य-ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। पहला प्रबन्धकाव्य 'यूमुफ जुलेखा' है जिसका रचनाकाल सन् १३२७ हि० (सन् १६०३ ई०) दिया गया है। दूसरे प्रबन्धकाव्य 'गुलनूर-गुलरेज' का रचना-काल सन् १३३२ हि० (१६१३ ई०) दिया गया है। उनका तीसरा प्रबन्धकाव्य 'लेला-मजनू' कहा जाता है जो भ्रभी तक अनुपलब्ध है। किन ने ग्रपनी प्रत्येक रचना मे 'मिसकीन' उपनाम का प्रयोग किया है।

## १०—पीर शम्स-उद्-दोन हैरत

जीवन-परिचय—शम्स-उद्-दीन का जन्म सन् १३० हि० (सन् १८०० ई०) को जामा मस्जिद के निकट मुहल्ला पान्दान, श्रीनगर मे हुम्रा। उनके पिता का नाम पीर गुलाम मुहम्मद था। प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की किन्तु उनके देहावसान के अनन्तर उन्होंने अरबी का अध्ययन मौलवी सैफ-उद्-दीन के पास किया। वे फारसी-सगीत से पूर्णतया परिचित थे। साधु स्वभाव का किव होने के साथ ही वे पीर-मुरीदी पर निर्वाह किया करते थे।

१. द्रष्टव्य-गुलनूर-गुलरेज, पृ० ६।

२. द्रव्टव्य—इडियन हिस्ट्री (सन् १५२६ से वर्तमान समय तक), लेखक विश्वदास, मलहोत्रा ब्रदर्स, ७।१७ दरिया गज, दिल्ली (१६६०), भाग दो, पृ० १६७।

त्रुवाह शत तग्र सत्तोवुह साल बेकाल, गग्रमुत ग्रज हिजरत इकदस ग्रली उल्हाल—यूसुफ जुलेखा, पृ० ८०।

४. सन भ्रोसुय द्वयत्रभ्रह तभ्र तुवाह शत, गश्रमुत अज इन्तदाई साले हिजरत ।—गुलनूर-गुलरेज, पृ० ४८ !

मूल उर्दू के लिये द्रष्टन्य—कश्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग,
 पृ० ४७२।

उनका सम्बन्य पीरजादा वश से था।

पीर—उनके पीर का नाम मीर गुलाम-उद्-दीन इद्रावी था, किन्तु कुववी सप्रदाय से सम्बन्धित होने के कारण उन्होंने अपने सूफी-काव्य 'रैणा व जीवा' मे कुन्निया हवीव बाह हमदान (ग्रमीर कबीर सैयद अली हमदानी) की महत्ता का दिग्दर्शन कराया है। उन्हें वही महान् पीर परमात्मा के समान मान्य रहे।

रचनाएं — किव की अधिकतर रचनाए फारसी में उपलब्ध है और किशीरी में उन्होंने बहुत कम लिखा है। फारसी में लिखित 'दीवाने हैरत' एक अपूर्व साहित्यिक रचना है। उनकी फारसी में लिखी मसनविया 'गुलज़ार करामात' 'आईने अलफत' तथा 'कानूने फितात' अत्यन्त श्रीढ रचनाए है। अभी तक किशीरी में उनका 'रेंगा व जैवा' प्रबन्धकाव्य ही उपलब्ध हुआ है। इस में किव ने 'शम्स' उपनाम का प्रयोग किया है। 'वाद में उन्होंने 'हैरत' उपनाम का प्रयोग किया। ' कुछ समय तक उनका उपनाम 'आशिक' भी चलता रहा।

'रेंगा व जेवा' का रचना-काल सन् १३०० हि० (सन् १६२१ ई०) है। ' मकवूल शाह कालवारी के 'गुलरेज' का प्रभाव कवि पर स्पष्ट रूप से पडा हुआ है। दोनो ने वसन्त-ऋतु का जो वर्णन किया है, उसका माव साम्य देखने योग्य है। मकवूल शाह कालवारी ने वसन्त की छटा का जो मनोमुग्धकारी चित्रण

१. मूल उर्दू के लिए द्रप्टव्य-कश्मीरी खवान और वायरी, द्वितीय भाग, पृ० ४७३।

२. वही, पृ० ४७३।

३. ग्रय शहशाह विलायत वो हवीव कुन्निया, शाह हमदान माह तावान मुजहरे लतफे खुदा—रैशा व जेवा, पृ० ३।

४. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जवान और शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ४७३।

प्र शम्स मिसकीन ग्राव लारान ग्रग्नोश छु हारान सरवरग्रह—रैगा व जेवा, पृ० ३।

६ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य—कश्मीरी जवान ग्रौर शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ४७२।

७ वही, पृ० ४७२।

वतारीरवश वगुफतम नज्म दिलकश १३४०—रैशा व जेवा, पृ० ६० ।

किया है, नम्स उद्-दीन हैरत ने भी उसी रूप मे उसे ध्रिभव्यक्त किया है।

'किन की रचनाओं पर' फारसी अदब का गहरा रग चढ गया है। उनके जिहन में जो ख्याल आता है वह फारसी जामा पहनकर आता है। ऐसी सूरत में उनके लिये करमीरी जबान में कामयाब शेर लिखना नामुमिकन तो नहीं, किसी हद तक मुश्किल है।

## ११-- ग्रब्दुल कबीर लोन

जीवन-परिचय कबीर लोन ने अपने प्रबन्धकाव्य 'लैला-मजनू' मे ग्रातम-परिचय नहीं दिया है। इस आधार पर हमें केवल बहिस्सिय पर ही सनीष करना पडता है। उनका जन्म मलयार, इलीपुर, श्रीनगर में हुआ था। वह सन् १८७५ ई० में उत्पन्न हुआ था तथा प्रात काल अपने साथ कुछ बकरिया ले जाकर घर-घर चक्कर लगाते हुए उनका दूध बेचा करता था। उसने चार विवाह किये थे किन्तु पुत्र का अभाव उसे सदा सताता रहा। उसने महमूद नाम का एक लडका गोद लिया था। घर में किव ने एक अन्न-सत्र भी खोल रखा था। खानयार, श्रीनगर का समद बजाज, ताश्चवन, श्रीनगर का सिकन्दर, डोगरपुर (सिन्तकट डलीपुर, श्रीनगर) को अहदजरगर उसके प्रमुख शिष्यों में से थे। इन तीन शिष्यों में से प्रथम दो का परलोकचास हुआ है, किन्तु तीसरा शिष्य अहदजरगर आज भी सूफी-काब्य में अभिवृद्धि कर रहा है। किव की लगभग सन् १९४० ई० में इहलोक लीला समाप्त हुई। "

वह अनपढ था। बकरियो का दूघ घर-घर बेचने के अतिरिक्त वह सब्जी

१. लगन यिल भासग्रह पोशन वाव ग्राये, हरान ग्रमस्य ग्रत्र बागस जायि जाये खतग्रई गुल छकान ग्रवर वतन ग्रोस, सपुन मग्रोत बाग सहराये खुतन श्रोस।—गुलरेज, पृ० १४६-१४७।

२. ज्ञमन दिल नस्तरीन डीशित खि खग्ररश्रय, चमन ग्रन्दर तथ्य तिम वग्रत्य चीरी, खतग्रई गुल भतग्रई जामग्रह पग्ररित, खता गव नाफये तातात फीरित।—रैगा व जेंबा, पृ० ५४।

३. कश्मीरी जबान और शायरी, द्वितीय भाग, पृ० ४७७।

४ द्रष्टव्य-लैला-मजनू, कबीर लोन, प्रकाशक द्वारा मुख-पृष्ठ पर दिया गया कवि का रेखा-चित्र।

५ कबीर लोन के सम्बन्ध मे यह परिचय उनके एक पडौसी अहमद खान, डलीपुर ने इस शोध के प्रस्तुतकर्ता को दिया जब वह किव-सम्बन्धी कुछ जातव्य बातों के लिये उसके निवासस्थान पर गया था।

वोया करता या और कभी-कभी आराकशी भी किया करता था। वह एक महान् सूफी-सत था। उसने तीन पीरो से मार्ग-अदर्शन प्राप्त किया था। उसका प्रथम पीर ताशवन का मुहम्मद जू सिराज, द्वितीय कावडारा का महमूद जू तया तृतीय पुछ पुलवामा, कदमीरी का यूसुफ मुशाहिया था। इन पीरो की कवीर लोन पर अपार कृपा थी और वे सदा उसको अपनी मिखल पर उत्तरो-त्तर अग्रसर देखना चाहते थे। द्वितीय पीर महमूद जू लोन ने ही उसे तृतीय पीर यूसुफ मुशाहिया के हाथ ज्ञान-वृद्धि के लिये सौप दिया था। प्रत्येक गुरु की यही उत्कट इच्छा थी कि उनका यह प्रतिभाशाली शिष्य सूफी-सिद्धान्तो में प्रवीगाता प्राप्त करे।

कवीर लोन को कादिरी तथा कुत्रवी सप्रदाय दोनो मान्य थे। अपने काव्य 'लैला-मजनू' मे कवि ने प्रारम्भ मे शाह जीनान (कादिरी सँम्प्रदाय) के चरगो पर श्रदा के पुष्प अपित किये है।

रचनाएं—अभी तक किव को एक ही रचना 'लैला मजनू' उपलब्ध हुई है। इस का रचना-काल अनुल्लिखित है। किव ने इस काव्य की रचना मृत्यु से पद्रह वर्ष पूर्व सन् १६२५ में की थी। किव की इस रचना में सभी सूफी-सिद्धान्तों का सम्यक् रूप से परिपालन किया गया है।

# (ख) हिन्दी प्रबन्धकारों का परिचय

## १-मौलाना वाऊद

निवास स्थान—वे या तो डलमऊ के निवासी थे ग्रथवा डलमऊ उनका निवास स्थान था। दिलमऊ का वर्णन करके उसे गगा-तट पर वसा वताया है, जो ग्राज भी उत्तर-प्रदेश के रायबरेली जिले का एक प्रसिद्ध कस्वा है।

इय गोध के प्रस्तुतकर्ता को यह परिचय उनके तीसरे शिष्य सूफी-कवि ग्रहद जरगर ने दिया जब वह उनके निवासस्थान डागरपुर मे उनसे मिलने गया था।

२ द्रष्टव्य---लैला-मजनू, कबीर लोन, मुख पृष्ठ ।

नूरह निश्चित्र द्राव नूरन खोनुय, अज यियि सोनुय शाह जीलान,
 समितय वधसवश्रय ह्यमोस वनवुनये, अज यियि सोनुय शाह जीलाना
 वही, पृ० ३।

४ इम गोध के प्रस्तुतकर्ता को यह वृत्तान्त किव के पड़ौसी, ग्रहमदखान के द्वारा दिया गया।

चदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, भूमिका, पृ० १६।

६ इलमक नगर वसै नवरगा। कपर कोट तले वहि गगा। वही, पृ० ५४।

स्थितिकाल—दाक्रद मुल्ला नहीं मौलाना कहे जाते थे तथा चदायन की रचना विल्ली सुल्तान फीरोजशाह तुगलक के समय (सन् १३५१ई०—सन् १३८८ई०) जौनाशाह के मित्रत्व काल में सन् ७७२ हि॰ (सन् १३७० ई०) के वाद किसी समय हुई थी। तिलोकी नाथ दीक्षित ने मौलिक परम्परा के आधार पर चदायन का रचना-काल सन् ७७६ हि॰ - (१० मई १३७७—३० अप्रैल १३७८ ई०) दिया है। विकानेर प्रति में इससे भिन्न तिथि पाई जाती है:

वरिस सात से होइ इक्यासी, तिहि जाह किव सरसेउ भासी । इसके अनुसार चदायन की रचना सन् ७८१ हि॰ (सन् १३७६ ईस्वी) मे हुई थी जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

सम्प्रदाय तथा पीर—दाऊद का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सूफी-सम्प्रदाय के साधको से था। वें शेख जनैदी (जैनुद्दीन) उनके पीर थे

> सेख जनैदी हो पथिलावा । घरम पन्थ जिंह पाप गवावा । पाप दीन्ह मे गाग बहाई । घरम नाव हो लीन्ह चढाई ।

'शेख जैनुद्दीन' 'चिराग-ए-दिल्ली' के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती सत हजरत नसीरुद्दीन प्रवधी की बड़ी बहन के बेटे थे।

रचनाएं — गज़ेटियर मे दाऊद की रचना का नाम चन्दैनी या चन्द्रानी दिया गया है। मिश्र-बन्धु ने 'नूरक चदा', हरिग्रोध ने 'नूरक ग्रौर चदा' डा॰ रामकुमार वर्मा ने 'चन्दावन या चन्दावत' तथा ग्रल बदायनी ने 'चदावन' नाम दिया है। प्रो॰ ग्रम्करों ने इसका नाम 'चदायन' दिया है। ग्राल बदायूनी का कथन है कि यह एक काव्य है दो नही। बीकानेर प्रति मे इसे नुस्खः चदायन (चदायन की हस्तिलिखित प्रति) कहा गया है। इसे नुस्खः चदायन प्रति में इसे नुस्खः चदायन

#### २---कुतबन

स्थितिकाल-किव ने 'मृगावती' का समय सन् १०१ हि० (सन् १५०३ ई०)

१. वही, भूमिका, पृ० ४।

२. द्रष्टव्य-वही, भूमिका, पृ० २१।

३. वही, पृ० ५४।

४. वही, भूमिका, पृ० ६२।

५. वही, पृ० दर।

६. वही, भूमिका, पृ० २०।

७. हिन्दी के सूफी-प्रेमाख्यान, पृ० २७।

हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ० १०।

E. चदायन, डा॰ परमेश्वरी लाल गुप्त, पृ २१।

दिया है। उसने ग्रपने समसामयिक महादानी, धर्मात्मा तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न गाहेवक्त हुसेनशाह का भी वर्णन इस प्रकार किया है

साहे हुसन ग्राहे बड राजा। छत्र सिंघासन उनको छाजा। पडित ग्रीर बुघवत समाना। पढे पुरान ग्ररथ सब जाना।

यह हुसेन शाह कौन है यह विवाद का विषय वना हुआ है। कुतवन के सम-सामियक ऐसे दो शासको का पता चलता है जिनका नाम वास्तव मे हुसेनशान था। इन मे से एक हुसेनशान शर्की था जो जीनपुर का शासक था और जिसे बहलोल खा लोदी मृ० स० १५४५ (सन् १४८८ ई०) ने हराया था और दूसरा बगाल का शासक हुसेनशाह था जिसका राज्यकाल सवत् १५४० (सन् १४६३ ई०) से सवत् १५७६ (सन् १५१६ ई०) तक था। यह दूसरा हुसेनशाह वास्तव मे बहुत योग्य एव धर्म-परायण भी था। सन् १५०३ ई० मे 'मृगावती' की रचना करते समय कुतवन का इस हुसेन शाह का नामोल्लेख करना कोई असभव बात नहीं थी।

गुरु तथा सम्प्रदाय-कुतवन ने अपने गुरु के विषय मे कहा है से से बुढन जग साचा पीरू। नाम लेत सुध होइ सरीरू

रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि वह चिश्ती वश के शेख बुरहान के शिष्य थे। डा॰ रामकुमार वर्मा ने भी उसे बुरहान ही कहा है। ऐसा जान पडता है कि उनकी दृष्टि में बूढन धौर बुरहान पर्यायवाची शब्द है। उन्होंने भी उसे चिश्तिया शाखा का होना वतलाया है।

कुतवन सुहरवर्दी सम्प्रदाय से सम्वन्धित था ग्रथना चिश्ती सम्प्रदाय से, इस विषय मे स्वय कवि का कथन है

कुतबन नाउ ले रेपा घरे। सुहरवर्दि जिन्ह जग निरभरे। इस से स्पष्ट है कि कवि का सम्बन्ध सुहरवर्दी सम्प्रदाय से था चिक्ती सम्प्रदाय से नही।

रचनाएं -- कुतवन की रचना का नाम 'मृगावती' वा 'मिरगावति' है। इस

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १११।

२. वही, पृ० १११-११२।

<sup>3.</sup> वही, पृ० ११०।

४ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १४।

५ वगला साहित्येर इतिहास, डा॰ सुकुमार सेन, प्रथम खण्ड (सन् १९५० ई॰), कलिकाता, पु॰ ५६३।

६ मच्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६५।

का रचना-काल इस प्रकार दिया गया है :

ही नौ सव नव जब सवत् अही।

इसके अनुसार इस काव्य की रचना सन् ६०६ हि० (सन् १४०३ ई०) मे हुई थी।

## ३---मिल्क मुहम्मद जायसी

जन्मकाल तथा निवास स्थान—निर्गुण्-मिक्त की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रति-निधि कवि जायसी द्वारा लिखित 'ग्राखिरी कलाम' मे एक ग्रद्धांली इस प्रकार है.

भा भौतार मोर नौ सदी। तीस बरिख ऊपर कवि बदी।

'उपर्युक्त' नवसदी का अर्थ लोग हिजरी ६०० लगाते हैं। और कहते हैं कि तदनुसार वे सन् १४६४ ई० स० १५५१ में जन्मे थे।

वे जायस के रहने वाले थे और वहीं पर उन्होंने काव्य-रचना की ।\*
स्थितिकाल—वे शेरशाह के समकालीन थे ।

मृत्यु — जायसी की कन्न घमेठी के राजा के वर्तमान कोट से पौन के लगभग है। उनकी मृत्यु का सवत् प्राय १४६६ बतलाया जाता है जो 'रिज्जब सन् १४६ हिजरी' (सन् १४४२ ई०) के रूप मे किसी काजी नसीरुद्दीन हुसैन

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० ११२।

२ डा० स्याममनोहर पाण्डेय ने इसका रचनाकाल सन् १०१ हि० (सन् १४०४ ई०) माना है, द्रष्टव्य—मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ६४। डा० विमलकुमार जैन ने इसका रचनाकाल सन् १०६ हि० (सन् १५०१ ई०) दिया है। द्रष्टव्य—सूफीमत भ्रौर हिन्दी साहित्य, पृ० ११४। इन दोनो विद्वानो द्वारा दिया गया पृथक्-पृथक् सन् ई० भ्रगुद्ध है क्योंकि सन् १०६ हि० (सन् १४०३ ई०) ठहरता है। द्रष्टव्य—कम्परेटिव टेबुल्ब भ्राफ हिजरी एण्ड किश्चयन डेट्स।

३. जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ ६८८।

४ जाएस नगर घरम ग्रस्थान् । तहवा यह किव कीन्ह बखान् । वही, पृ० १३४।

भ सेरसाहि ढिल्ली सुलतान् । चारिज खड तपइ जस मानू । श्रोही छाज छात भी पाटू । सब राजा मुइ धर्राह लिलाटू ।वही, प० १२८ ।

६. जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ७।

७. सन् १४६ हि० तथा सन् १५४२ ई० के लिए द्रष्टन्य—कम्परेटिव टेबुल्ज आफ हिजरी एण्ड क्रिश्चयन डेट्स।

जायसी की 'याददाक्त' मे दर्ज है ग्रीर जो, इसी कारण बहुत कुछ प्रामाणिक भी समभा जा सकता है।

गुरु—जायसी ने दो गुरु परम्पराश्चो का उल्लेख किया है। एक त श्रनुसार वे उनके पीर सैयद श्रशरफ थे

सैयद अशरफ पीर पिआरा, तिन्ह मोहि पन्थ दीन्ह उजिश्रारा अखरावट तथा आखिरी कलाम में भी उन्होंने सैयद अशरफ को ही गुरु स्वीकार किया है।

दूसरी परम्परा के अनुसार जीनपुर के सैयद मुहम्मद उनके गुरु थे जिन्होंने स्वय को मेहदी घोषित किया था:

गुरु मोहदी खेवक मैं सेवा । चलै उत्ताइल जिन्हकर खेवा भगुम्रा भएउ सेख बुरहान् । पथ लाइ जेहि दीन्ह निम्रानू ।

इससे हमारा अनुमान है कि उनके दीक्षा-गुरु तो ये सैयद-अशरफ, पर पीछे उन्होंने मुही-उद्-दीन की भी सेवा करके उनमें बहुत-कुछ ज्ञानीपदेश और शिक्षा प्राप्त की, किन्तु यहा मुही-उद्-दीन की कल्गना का कोई आधार नहीं दीखता। जायसी ने मेहदवी शेख बुरहान की परम्परा को उसी प्रकार स्मरण किया है जिस रूप में उसने सैयद अशरफ की परम्परा का उल्लेख किया है। इस कारण इससे यह प्रमाणित होता है कि जायसी ने आरम्भ में एक गुरु से दीक्षा प्राप्त की और तदन्तर दूसरे गुरु से भी लाभ उठाया।

रचनाएं — उनकी चार कृतिया उपलब्ध है (१) पद्मावत (२) ग्रखरावट (३) ग्राखिरी कलाम तथा (४) चित्र रेखा।

१. सूकी-काव्य-सर्ग्रह, प० १२१।

२ जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, प॰ १३१।

३ वही, पृ०६६४।

४ वही, पृ० ६६०।

५. वही, पृ० १३३।

६. जायसी ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १०।

पद्मावत का रचनाकाल सन नो सं संतालिस ग्रहै। कथा श्ररभ वैन किव कहै।—जायसी ग्रथावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १३५। सन् ६४७ हिजरी में काव्यारम्भ, सन् १५४० ई० श्राखिरी कलाम 'नो सै वरस छत्तीस जो भए। तव एहि किवता ग्राखर कहै।—वही, पृ० ६६१। सन् ६३६ हि० सन् १५२६ ई०। ग्रखरावट इन दोनो के बीच की रचना है। उममें पद्मावत के पात्रों का उल्लेख है।

स्थान-स्थान पर जायसी ने अपने आध्यात्मिक और काव्य-सम्बन्धी दिष्ट-कोगा की अभिव्यजना की है।

#### ४—मंभन

जन्म स्थान—'मघुमालती' के प्रत्थारम्भ मे स्वय किव ने कहा है: -गढ ग्रनूप विस नगरि चर्नाढी। किलजुग मह लका सो गाढी। पूरुव दिसा जरगी फिरि ग्राई। उत्तर पिच्छम गंग गढ खाई।

डा॰ माताप्रसाद गुप्त के मतानुसार चर्नाढी चरणादि का अपभ्र श है भीर इस समय चुनार के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तथ्य को क्याम मनोहर पाण्डेय ने भी स्वीकार करते हुए कहा है कि किव मक्त चुनार के रहने वाले थे।

स्थितिकाल—मक्तन ने शाहेवक्त मलीम शाह की प्रश्नसा इन शब्दों में की है: साहि सलेम जगत भी भारी। जेइ मुजी वर मेदिनि सारी। जी रे कोपि पैरी पा चापै। इदर कर इद्रासन कापे।।

यह सलीम शेरशाह सूर का पुत्र था और सन् १४२ हि॰ (सन् १४४५ ई॰) मे शेरशाह के देहान्त के अनन्तर शासक हुआ था। उसी वर्ष मक्तन ने 'मधु-मालती' का प्रशायन किया था:

सन नौ सै बावन जब भए। सती पुरुख किल परिहरि गए। तव हम जिय उपजी ग्रिमिलाखा। कथा एक बावड रस भाखा। किव ने सलीम शाह के ग्रितिरिक्त तत्कालीन ऐतिहासिक व्यक्ति खिष्प्रखा का भी उल्लेख किया है:

दाहिनि मुजा साहि कै भारी। जेहि दिसि खड़ा सोइ दिसि गाढी। दिसे इससे ज्ञात होता है कि मफन खिज्जखा के भी कृपा-पात्र थे।
गुरु या पीर—प्रथारम्भ में किन ने अपने गुरु शेख मुहम्मद गौस के निषय
में कहा है:

१. मूल शोध-प्रबन्ध-मध्यकालीन हिन्दी कवियो का सकेतित और व्यवहृत काव्य, पू०, ३७२।

२. मधुमालती, सम्पादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ॰ २०।

३. वही, भूमिका, पृ० १६।

४. मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० ७६।

५. मधुमालती, सम्पादक, हा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ७।

६. वही, भूमिका, पु० १३।

७. वही पू० २३। ५. वही, पू० १४।

दाता औ गुन गाहक गौस मुहम्मद पीर।
दुहु कुल निरमल सापुरुस गुरुग्र गरिस्ट गभीर।
भक्त ने उन्हे 'वहे शेख' भी कहा है.

सेख बडे जग विधि पियारा । ग्यान गरुत्र ग्री रूप ग्राप्तारा । रचनाएं --- ग्रामी तक मफन की 'मधुमालती' ही उपलब्ध हुई है। इस में कवि ने रसराज (श्रुगार) का वर्णन किया है:

रस ग्रनेग सयसार कर सुनहु रसिक दे कान। जो सभ रस मह राउ रस ता कर करो बखान।

इस ग्रन्थ की रचना किव ने प्रेमाभिलाकी पाठको तथा श्रोताम्रो के लिये की है:

सा सभ कहो सुरस रस भाषी। सुनहु कान दे पेम श्रभिलाकी। इस काव्य का रचनाकाल सन् ६५२ हि॰ (सन् १५४५ ई॰) है। ५—उसमान

जन्म स्थान तथा भाता-पिता—उसमान का जन्मस्थान गाजीपुर था। किन ने स्वय कहा है कि वह एक उत्तम स्थान है तथा ससार मे देव स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। "

उनके पिता का नाम जेख हुसैन था। उसके अन्य चार भाई थे।

१. मधुमानती, सपादक, डा॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ० १०।

२. वही, पृ० ६ । पाठ-भेद के कारण डा० सरला शुक्ल ने 'वहे शेख' को 'शेख वदी' समझकर मम्मन के दो गुक्यों की कल्पना करते हुए कहा है कि पीर के रूप में शेख मोहम्मद शेख वदी एवं मोहम्मद गीस ग्रादि में कौन उनका गुरु था, यह स्पष्ट नहीं होता । द्रष्टव्य—जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर काव्य, पृ० ३३५ ।

३ वही, पृ० २४।

४ वही पृ० २३।

प्र. गाजीपुर उत्तम ग्रस्थाना, देवस्थान ग्रादि जग जाना—चित्रावली सन् १६१२ ई०, पृ० ११।

६. कवि उसमान वसै तैहि गांऊ, सेख हुसैन तनै जग नाऊ-वही, पृ० १२।

७ पाचा माइ पाचो बुचि हीये, एक इक भाति सो पाचो लीये। वही, पृ०१२।

स्थितिकाल उसमान ने शाहेवक्त जहागीर की प्रशसा की है। जहागीर का पूरा नाम मुजफ्फर नूरुद्दीन मुहम्मद था जिसने सन् १६६२ ई० से सन, १६८४ ई० तक शासन किया। उसने जिस न्याय-घण्टे की स्थापना की थी कवि ने उसका भी वर्णन किया है।

गुरु अथवा पीर—उसमान ने 'चित्रावली' मे दो गुरुओ का उल्लेख किया है। प्रथम नारनौलि के शाह निजाम का तथा दूसरे बाबा हाजी था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपना मत इस प्रकार किया है कि ये शाह निजामुहीन चिश्ती की शिष्य-परम्परा मे हाजी बाबा के शिष्य थे। प० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि इन बाबा-हाजी का कोई विशेष परिचय नही मिलता और न उनके निवास-स्थान का ही पता चलता है। इस सम्बन्ध मे डा० सरला शुक्ला का कथन है कि शाह निजामुद्दीन चिश्तिया ही, किव के पीर थे। इनकी कुपा या आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन्मुक्त बना देता था। किव उसमान के दीक्षा-गुरु बाबा हाजी थे। इनके पास हिन्दू मुसलमान सभी अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये आते थे। इन्होने एक दिन दया करके उसमान को भी दीक्षा दी थी।

रचनाएं — अभी तक उसमान की 'चित्रावली' ही उपलब्ध है। इसका रचना-काल सन् १०२२ हि० (१६१३ ई०) है:

सन् सहस्त्र बाइस जब ग्रहै तब हम वचन चारि एक कहै। कि कि का उपनाम 'मान' था:

कथा मान कवि गायेउ नई। गुरु परसाद समापत भई।

## ६-शेख नबी

निवास स्थान—किव ने जीनपुर सरकार के दोसपुर धाने में स्थित अलदेमकर नगर को अपना निवास स्थान बताया है:

श्रलदेमक दोसपुर थाना। जाउन पुर सरकार सुजाना।

१. नूरुद्दीन महीपित भारी, जाकर आन मही मह सारी। पुनि किल अदल उमसम कीन्हा, घन सो पुरुष जो यह जस लीन्हा। पुहुमी परै न पानै काटा, हस्ती चापि सकै निह चांटा।—पृ० ६, ७।

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पू० १०६।

३ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १४२। ४. द्रष्टव्य--चित्रावली, पृ० १०।

५ चित्रावली, पृ० १४। ६. वही, पृ० २३६।

७. डा॰ कमलकुल श्रेष्ठ ने दोसपुर थाने के विषय में कहा है कि अब वह सुलतान पुर में है। द्रप्टब्य---हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य, पृ० ८१।

स्थितिकाल-गेख नवी ने ग्रपने शाहेवक्त का नाम 'साहि सलीम' देकर उमे ही फिर जहागीर नाम से भी अभिहित किया है.

साहि सलीम छत्रपति छोनी । दल के बार कवल दल दोनी ।

× × × × मुराददीन दिनपति, जहागीर नित नेम । कुल दीपक दुति सकल की, साहेव साहि सलेम।

रचनाएं — कवि की रचना का नाम 'ज्ञानदीप' है। इस ग्रन्थ की रचना के विषय में उसने कहा है:

> एक हजार सन रहे छवीसा। राज सुलही गनहु बरीसा। सवत् सोरह से छिंहतरा। उक्ति गरत कीन्ह अनुसारा॥

इसके अनुसार इस कान्य का रचना-काल सन् १०२६ हि० (सन् १६१६ ई०) ठहरता है। इतिहासकारों ने जहागीर का जासन-काल सन् १६०५ ई० से सन् १६२७ ई० तक दिया है, अत यह निश्चित है कि किन ने ज्ञानदीप की रचना सन् १६१६ ई० में की क्योंकि यह काल उसी के अन्तर्गत या जाता है।

किन ने इस रचना मे बीर, ऋगार तथा विरह के झाश्रय से जोग का वर्णन किया है:

वीर सिंगार विरह किछु पावा । पूरन पद लै जोग सुनावा । जोग जुगुति वेद ग्रच्छर दीए । रहि न गवा विनु परगट कीए ॥ ७—हुसैन भ्रली

कवि हुसैन ग्रली के जीवन के विषय मे वहुत कम ज्ञात है। उसने ग्रपनी रचना 'पुहुपावती' मे श्रत्यल्न ग्रात्मपरिचय दिया है।

उसने अपना उपनाम सदानन्द बताया है। हरिगाव उसका निवासस्थान था।

वासक ठाव कही हरि नाक घरौ, सदानन्द कवि निजु नाक।

२ द्रप्टन्थ—इण्डिया सिन्म १५९५, डा० बी० डी० महाजन, प्रकाशक एस० चद एण्ड कं०, दिल्ली, चौथा सस्कर्ण (१६६१), पृ०, ६१।

१ डा॰ सरला शुक्न ने सन् १०२६ हि॰ को सन् १६१६ ई॰ माना है।

द्रष्टव्य—जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव और काव्य, पृ॰ ४१६।

इसी प्रकार डा॰ कमलकुल श्रेष्ठ ने भी सन् १०२६ हि॰ को सन् १६१६।
ई॰ माना है। द्रष्टव्य—हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य, पृ॰ ६१। परन्तु सन् १०२६ हि॰ को सन् १६१६ ई॰ ठहराया गया है जो शुद्ध है।

द्रष्टव्य—कम्परेटिव टेवुल्ज ग्राफ हिजरी एण्ड क्रिश्चयन डेट्स।

कन्नोज के निवासी केशवलाल कवि के काव्य-गुरु थे। उनके चरणो पर श्रद्धापूर्वक ग्रपना शीश नवाते हुए उसने कहा है:

केशवलाल कैना के वासी काविवेद दे बुद्धि प्रकासी।
बिन पर भारी मोट उठाई, बिनवो गुनी सकल सिर जाई।
किव ने 'पृहुपावती' का रचना-काल पृहुपावती कथा तब भनी। इस प्रकार 'पुहुपावती' की रचना सन् ११३८ हि॰ (सन् १७१५ ई०) मे हुई।

## ८—कासिम शाह

कन्म स्थान—किव का जन्म अवध सूबे के अन्तर्गत लखनक के आसपास 'दिरयाबाद' नामक नगर में हुआ था। र

जाति-पांति तथा माता-पिता—कासिम शाह के पिता का नाम इमानुल्लाह था। जाति से उच्च न हो कर वह हीन तथा नीच जाति से सम्बन्ध रखता था।

स्थितिकाल-किन ने शाहेनकत मुहम्मद शाह के रूप, सौदर्य, नीरता तथा बुद्धिमता की प्रशसा की है। उस भाष्यशाली के शासनकाल मे निर्धन-धनी सभी प्रसन्न थे। हिन्दू तथा मुसलमान सभी उसके सामने नतमस्तक होते थे।

मुहम्मद शाह का शासन काल सन् १७१६ ई०—सन् १७४८ ई० (स० १७७६-१८०५) के अतर्गत पड जाता है। इस कारण किन का स्थितिकाल मुहम्मदशाह का राजत्व-काल ही निश्चित होता है।

द्रव्यवन्त धर्म मुह पूरा, ज्ञानवन्त खरग मह सूरा। होय बलवन्त कटक किंह चीरा, देशवन्त चित्तवे चहु श्रोरा। नावे जीश हिन्दू तुरकाना, काते देश-देश के थाना। देश-देश तह के श्रमराऊ, कीन श्रचल होय करें नियाऊ।

१. है लखनक भवध मिक्कियारा, दिरयाबाद नगर उजियारा—हस जवाहिर, पृ०७।

२. दरियाबाद माभः मम ठाऊ, इमानुल्ला पिता कर नाऊ, तहवा मोहि जन्म विधि दीना, कासिम नाव जाति का हीना।—वही, पृ० ७।

<sup>&#</sup>x27;३. महम्मदशाह ढेहली सुल्तानू, कामी गुरा वह कीन बखानू। छाजे पाट चीर सरताजा, नाविह शीश जगत के राजा। रूपवन्त दरशन मुहराता, भागवन्त वह कीन विधाता।

<sup>---</sup>वही, पृ०६।

४. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १७६।

पीर या गुरु—किव ने पहले अपने पीर करीमशाह की वदना करने के पश्चात् सलीन नगर के पीर मुहम्मद तथा उसके पुत्र पीर अशरफ का गुए। गान किया है। उसने पीर अशरफ के पुत्र पीर अशा की भी प्रशसा की है। इन 'चारों में से किव का पीर कौन था, ऐसा स्पष्ट नहीं होता। डा॰ सरला शुक्ल के कथनानुसार मुहम्मद अशरफ ही इनके दीक्षा-गुरु आत होते हैं

सुमिरो नाम करीम सो पीरा, जेहि की नाव चढ़े वही वीरा।
हो केहि योग जो करों वखाना, वह न कलक जगत कर भाना।
तेहि ज्योति मे दीपक वारा, पीर मुहम्मद जग उजियारा।
पुनि वहि ज्योति दिये उतारा, जो कहु लाग चला ससारा।
धर्मवन्त निरमल गुरु, अलख दुलारे पीर।
तिन पर दीपक बुध रहा, अशरफ जोत शरीर।

है ग्राधार सुमिरन मेरे, महमद अशरफ नाव।
यही मग रस्ता निंह चलत, ज्यहिमा है निंह नाव।
नगर सलोन ढान त्यिह केरा, चहुदिशि जग मारे उजियेरा।
तेहि घर रस्न प्रति तरमला, पीर अता सब पूरण कला।
पीर दुलारे करीम के। ग्रशारफ पीर के नन्द।
निरमल दोऊ जगत मह, निहकलक जस चन्द।

रचनाएं — कासिम जाह की रचना 'हस जवाहिर' एक प्रसिद्ध सूफी प्रेमास्यान है। किव ने इसके रचना-काल के सम्बन्ध मे कहा है:

ग्यारह से उनचास जो भ्राजा, तव यह कथा प्रेम किंव साजा। इसके भनुमार 'हस जवाहिर' का रचना-काल सन् ११४६ हि० (सन् १७३६ ई०) ठहरता है।

#### ६-नूर मुहम्मद

X

निवास-स्थान—नूर मुहम्मद ने 'इद्रावती' मे आत्मकथा के अन्तर्गत वतलाया है कि जिस स्थान को उसने अपना निवासस्थान बनाया था, वह सवरहद था। किव 'सवरहद' को अपनी जन्मभूमि नहीं कहता और न ही उसने किमी अन्य स्थान को अपनी जन्मभूमि ही माना है। 'सवरहद' स्थान की स्थिति का परिचय देते हुए किव कहता है कि इसकी पूर्व-दिशा मे 'नसीहदीन'

१ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव ग्रीर काव्य, पृ० ४३१।

२. हस जवाहिर, पृ० ५-६। ३. वही, प्० ६।

का स्थान है। 'अनुराग बासुरी' के सपादक की 'बीती बात' से यह ज्ञान होता है कि उनका स्थान सवरहद (शाहगज जीनपुर) था। एक श्रीर विचार है कि कवि श्रपने श्रन्तिम दिनों में भादों (फूलपुर, श्राजमगढ) में रहने लगे थे। यही आपकी ससुराल थी।

स्थितिकाल—किव ने 'इद्रावती' मैं अपने शाहेवक्त मुहम्मदशाह (सन् १७१६ ई०—सन् १७४८ ई०) की प्रशसा की है। किव का रचना-काल सन् ११०७ हि० (सन् १६६५ ई०) से सन् ११६३ हि० (सन् १७७६ ई०) तक ठहरता है। वे लगभग सन् १७८० ई० तक विराजमान थे।

पीर या गुरु—किव ने अपने प्रन्थों में कहीं भी गुरु-परम्परा का उल्लेख नहीं किया है। 'इन्द्रावती' में जिस नसीरुद्दीन का नाम आया है, उसके विषय में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

रचनाएं --- कवि की तीन रचनाए प्रसिद्ध है

(१) इन्द्रावती, (२) नल दमन तथा (३) अनुराग बासुरी।

'इन्द्रावती' का रचना-काल सन् १६५७ हि० (सन् १७४४ ई०) दिया गया है। ''अनुराग बासुरी' का रचनाकाल किव ने सन् ११७६ हि० (सन् १७६४ ई०) दिया है। ''नलदमन' इन दोनो काच्यो के बीच की रचना है, जो अभी अप्राप्य है।

#### १०---निसार

निवास-स्थान—किव ने अपने निवास स्थान का नाम शेखपुर दिया है : शेखपुर अति गांव सुहावा शेख निसार जनम तह पावा।

किव ग्रस्थान कीन्ह जेहि ठाऊ, सोवह ठाऊ सवरहद नाऊ ।
 पूरब दिस कइलास समाना, ग्रहै नसीरूदी को थाना ।—इंद्रावती, पृ० २ ।

२ धनुराग-बासुरी, वीती बात, पृ०६।

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० ४५२।

४. कहीं मुहम्मदसाह बखानू, है सूरज दिल्ली सुलतानू । सब काह पर दाया घरई, घरम सहित सुलतानी करई ।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी कवि और काव्य, पृ० ४५२।

६ सूफी-काव्य-संग्रह, पृ० १८१।

सन् ग्यारह सै रहेउ, सत्तावन उपनाह
 कहै लगेउ पोथी तवै, पाय तपी कर बांह।

म. यह इग्यारह से ग्रठहत्तर, फेर सुनाएउ वचन मनोहर ।

जन्म तथा स्थितिकाल—निसार वस्तुत कवि का एक उपनाम मात्र था शौर उनका वास्तविक नाम गुलाम ग्रश्नरफ था। किवि के पिता का नाम गुलाम मोहम्मद था।

उस का जन्म सन् १७३३ ई० में हुआ था जिसका परिचय 'यूसुफ जुलेखा' की इन पक्तियों से ज्ञात होता है:

हिजरी सन् वारह से पांचा, बरनेउ प्रेम कथा यह साचा।
सत्तावन व्रख वीते आऊ, तब उपजेउ यह कथा कै चाऊ।।
इसके अनुसार किव ने 'यूमुफ जुलेखा' की रचना सन् १२०५ हि० (सन्
१७६० ई०) मे की। इस समय तक वह अपनी आयु के ५७ वर्ष विता चुका
था। इसी आघार पर उनका जन्म सन् १७३३ ई० ठहरता है।

निसार शाह थालम का समकालीन था। शाहेवक्त की ग्रोर सकेत करते हुए उसने कहा है :

ग्रालम शाह हिन्द सुलताना। तेहि के राज यह कथा बखाना।
रचनाएं — यूसुफ ज्लेखा के श्रतिन्दित कवि ने श्रीर सात ग्रन्थों का भी
उल्लेख किया है

सात ग्रन्थ ग्रनूप वनाये, हिन्दी ग्रौ फारसी सोहाये। ससकिरत तुर्की मन भाये, समै प्रेमरस भरे सोहाये॥

## ११—शाह नजफ ग्रली सलोनी

निवास-स्थान-कवि जिला रायवरेली का निवासी था।

स्थितिकाल—इनका स्थितिकाल वि० स० १८६० (सन् १८३३ ई०) के लगभग ही होगा जो कि इनके ब्राश्रयदाता रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का समय है।

रचनाएं — किव की दो रचनाए प्रसिद्ध है : श्रखरावटी तथा प्रेम चिनगारी। श्रखरावटी श्रमी तक श्रनुपलब्ध है। प्रेम चिनगारी का रचना-समय इस प्रकार है •

सन् वारह से यकसठ माहा, कहि यह कथा प्रेम ग्री गाहा। प्रथित् सन् १२६१ हि० (सन् १८४१) मे ही किव ने इस काव्य की रचना की थी।

१ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० १६८।

२. द्रप्टव्य--जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ ४०८।

३ वही, पृ० ४०६। ४. वही, पृ० ५३२।

५. वही, पृ० ५३२।

# २—कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी-मुक्तक कवियों का परिचय

# (क) कश्मोरी के मुक्तक कवियों का परिचय

## १—लल्लेश्वरी (लल्लद्यद)

निवास-स्थान वह एक कश्मीरी पिंडत घराने मे श्रीनगर से छ मील दूर दिक्षिणोत्तर की श्रीर सिमपुर नामक गाव मे उत्पन्त हुई थी श्रीर वहा से दो मील के अन्तर पर स्थित प्रसिद्ध कस्वा पापुर मे ब्याही गई थी। उस समय पापुर का नाम पद्मपुर था। शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्शोश) ने उसके विषय मे कहा है कि पद्मपुर की लल्लेश्वरी घन्य है जिसने लगातार श्रमृत (मारिपत का मधु) के घूट पी लिये। उसने इस सृष्टि मे व्याप्त उस शिव की खोज की। हे प्रमृ ! मुक्ते भी उस जैसी इढ घारणा तथा एकत्व की श्रटल भावना से इस हृदय को श्रापूरित होने का वरदान दे।

स्थितिकाल—इस महान् कवियत्री का जन्म सन् ७३५ हि० (सन् १३३४ ई०) मे हुआ था। यह निरुचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह चौदहवी शताब्दी मे अमीर कबीर सैयद अलीहमदानी की समकालीन थी। सन् १३७६-८० ई० से सन् १३८५-८६ ई० मे कश्मीर-यात्रा करने के समय ही लल्लेश्वरी

१ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--लल्लद्यद, भूमिका, पृ० १।

२ तस पदमपुर चि लल्ले, तिम गले ग्रमृत च्यव, — सु सम्रानिनम्रय भवतार ल्वोले, तिथय मे वर दितम दिवग्रह। ——नूरनामा, पृ० ६१।

मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य—कलाम लल्ल ग्रारिफ, प्रथम भाग, पृ० १५१।

उसके सपर्क मे ग्राकर सूफी-सिद्धान्तो से प्रभावित हुई थी। प्रो० जियालाल कील के कथनानुसार लल्लद्धद चौदहवी शताब्दी के मध्य में उत्पन्त हुई थी। ऐतिहासिक ग्राधार पर महत्वपूर्ण इस गताब्दी मे कश्मीर मे इस्लाम के प्रादु-र्माव के साथ-साथ उसका प्रसार भी होने लगा था। कश्मीरी भाषा विचारो की अभिव्यक्ति को साधन वन गई थी अत उस मे साहित्य-रचना होने लगी थी। इसी कारण इस साहित्य के प्रवत्तंको मे लल्लद्यद का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस सत-कवियत्री की भेंट कई बार शेख नूर-उद्-दीन (जो चरार शरीफ मे निवास करते थे) से भी हुई थी। सैयद श्रली हमदानी ने जब प्रथम बार सन् १३७२ ई० में करमीर की यात्रा की, उस समय यहा सुल्तान शहाव-उद्-दीन (सन् १३५४ ई०--सन् १३७३ ई०) का शासन था। इस ग्राधार पर लल्लद्यद का चौदहवी शताब्दी मे होना निश्चित रूप से सिद्ध होता है जिसने अमीर कबीर सैयद अली हमदानी के साथ दूसरी बार कश्मीर माने पर मेंट की थी। 'म्रनुमानत लल्लेश्वरी का परलोकवास सन् १३ द४ ई० से सन् १४०० ई० तक ही निश्चित करना उपयुक्त है।

पारिवारिक जीवन-धनवान अमीदार की पुत्री लल्लेक्वरी की रुचि वचपन से ही रहस्यवाद के प्रति थी। विवाह हो जाने पर वह अपने ससुराल में सुखी न रह सकी। वहा उसका नाम पद्मावती रखा गया। पति, सास तथा समाज की क़्रताओं को वह काफी समय तक सहन करती रही और अन्त मे उसने गृह-त्याग किया। ग्रपना जो पृथक् ससार वसाया था, वह उसी मे जीवन-भर ध्यान-मग्न रही। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसकी विचारधारा उस छोर तक पहुच गई थी जिसे तसन्वुफ या इरक-हकीकी कहा जा सकता है।

All that can be affirmed of her is that she certainly existed, and that she lived in the 14th century of the Christian era, being a contemporary of Sayyid Ali Hamdani at the time of his visit to Kashmir, 1379-80 to 1385-86. The doctrine of the Muhamdan sufis she no doubt learnt in her association with Sayyid Ali Hamdani.

<sup>—</sup>दि वहँ ग्राफ लल्ल, पृ० १-२। २. मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य-लल्लद्यद, मूमिका, पृ० ६०।

३ वही, भूमिका, पृ० ११।

४. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-कग्नशिरिह ग्रदवग्नच तग्नरीख, पृ० १४७।

४. कलामे लल्ल, पृ० २।

६. मूल उर्दू के लिये द्रप्टन्य-कम्मीरी जवान श्रीर शायरी, दूसरा भाग, पृ० 1388

गुर-सिद्ध बायू (श्रीकण्ठ नाथ) नाम का एक विशिष्ट शैव-सन्त लल्ले-श्वरी का गुरु ग्रथवा ग्राच्यात्मिक पथ-प्रदर्शक था। उसने कश्मीर के उसी प्रसिद्ध सत सिद्ध श्रीकण्ठ से कश्मीर शैव-धर्म की दीक्षा ली। गुरु-वचन हा उसके लिये सर्वस्व था:

> ग्वरग्रंन वोननम कुनुय वचुन, न्यबरग्रह द्वोपनम ग्रन्दर ग्रचुन, सुगव लिल मे वाख तग्र वचुन, तवग्राय ह्यतुम नगग्रय नचुन।

(गुरु ने मुक्ते एक यह वाक्य कह दिया कि बाहर की अपेक्षा तू भीतर हृदय मे भाक। मैने इसी बात को उसकी शिक्षा तथा आदेश के रूप मे ग्रहण करके मस्त होकर नगा नाचना आरम्भ किया।)

सूफीमत का प्रमाव — लल्ल हिन्दू-नारी होकर मा सूफी-सिद्धान्तो से प्रभा-वित थी। वास्तव मे उनके विचार उपनिषदों के ही रूपान्तर मात्र हैं। इफी-सत शम्स फकीर के कथानुसार लल्ल ने प्राण तथा ग्राकाश के, एक कर दिया था। वह बहाना करके शुरह्यार नामक स्थान पर स्नान करने गई किन्तु वहीं भव-सागर से पार हो गई। उसने 'नफ्स' (सासारिक प्रलोभनो) पर विजय प्राप्त की थी। शेख नूर-उद्-दीन (नुदर्योश) को उपदेश देते हुए भक्तो ने उसकी शिक्षा को यथार्थ रूप मे ग्रह्ण किया। लल्लेश्वरी ने शाह हमदान् (ग्रमीर कबीर सैयद ग्रली हमदानी) का भी ससगं प्राप्त किया था।

कलिम तिम चम्रोटनय नफ्स शेतानस, जान मिलनाव भगवानस सम्रत्य, बोपदीश करिन गम्रिय नुद रेशानस, रिंदव द्वोपहस ऐन ग्ररफान, छोप छोपरस गिन्दुन शाह हमदानस, जान मिलनाव भगवानस सम्रत्य। ——शम्स फकीर, सपादक, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, पृ० ६८-६०।

<sup>2.</sup> Adopted a famous Kashmiri Shaiva saint, named Sed Bayu, (Sri Kanth Nath), as her Guru or spiritual precepter.

<sup>—</sup>दि वर्ड ग्राफ़ लल्ल, प्०७।

२. योजना, दिसम्बर, १९५६ ग्रक, पृ० १४।

३. लल्लद्यद, पृ० १२।

४. वही, भूमिका, पृ ७ ७।

५. क्योर लिल इकवध्रटग्रह याकाश प्रानस, जान मिलनाव भगवानस सग्रत्य, छलग्रह गश्रयि लल्ल मग्रच र्जुराह्यार श्रानस, पल तिम क्योर जग तिक-तार तोरनस,

गृह-त्याग के ग्रनन्तर ही वह लल्लद्यद के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका कारण यह वताया जाता है कि उसके पेट का निचला भाग, जिसे कश्मीरी में 'लल्ल' कहते हैं, वढ गया था जो उसके गुप्त स्थान पर पर्वे का कार्य करता था। उसके सारे कश्मीर में हिन्दुग्रो, मुसलमानो, निर्धनो, घनवानो, साक्षरो तथा निरक्षरो ग्रादि को समान रूप से प्रभावित किया। उसके उपदेशों का प्रभाव सब वर्गों पर गभीर रूप से पडा। सूफी-सिद्धान्तों से ही प्रभावित होकर उसने कहा

मायि ह्या नम्र प्रकाश कुने, लिय ह्या न तीरथ काह दयस ह्या नम्र बान्धव कुने, वयस ह्या न स्वोरू काह।

(प्रेम जैसा प्रकाश किसी वस्तु में नहीं है। इश्क-हकीकी की भावना जैसा कोई तीर्थं नहीं है। ईश्वर जैसा वान्धव ससार में कोई भी नहीं है तथा उसके भय से बढ़कर ग्रीर कोई सुख नहीं है।)

लल्लेश्वरी को शैवमत दायाद रूप मे मिल चुका था अत इस सिद्धान्त का पालन करते हुए उसे शिव की महानता का विश्वास प्राप्त हुआ। उस प्रिय के प्रेम मे 'फना' (निर्वाण) होकर 'वका' (अवस्थिति) की दशा प्राप्त करना ही उस के जीवन का परम लक्ष्य वन गया।

काव्य-रचना—लल्लेञ्वरी ने जो 'वाक्य' या 'वाक्य' लिखे उनकी कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं। ये वाक्य या 'वाक्य' एक प्रकार की रुवाई है जिस में चार वरण होते हैं। समय समय पर कितपय विद्वानों ने-उसके 'वाक्यो' को सम्रहीत करने का म्तुत्य प्रयास करके उन्हें प्रकाशित किया। महोदय सर जार्ज ग्रियसंन की प्रेरणा से महामहोपाध्याय प० मुकुन्द राम शास्त्री सन् १६१४ ई० में 'लल्ल वाक्यानि' की खोज में गुश गाव चला। वहा के निवासी प० धर्मदास नामक एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पूर्वजों से मौखिक रूप में प्राप्त

१ मल वोन्दिह गोलुम, जिगर मोरुम, त्यिल लल्ल नाव द्राम, यिल दम्रत्य त्रम्भवीमस तम्रती।—लल्लद्यद, पृ० ३४।

२. लल्लचद, भूमिका, पृ० १०।

३ वही, भूमिका, पृ० १३।

४. वही, भूमिका, पृ० १३५।

प्र मूल उर्दू के लिये द्रष्टेव्य-किमीरी जवान ग्रीर शायरी, दूसरा भाग, पृ० १२७।

६ कम्रागिरिह म्रदवम्रच तम्ररीख, पहला भाग, पृ० १६७।

इन वाक्यों को कठस्थ किया था। महामहोपाच्याय प० मुकुन्द राम शास्त्री ने उन्हें उनसे सुनकर लिपिवढ़ किया और वाद में सन् १६२१ ई० में ग्रियसंन महोदय ने उन्हें अग्रेज़ी अनुवाद सिहत प्रकाशित किया। ये वाक्य 'तसव्वृक्ष तथा मारिफत के कोष है। यह इम्क-हकीकी का एक ऐसा संग्रह है जिस में हकीकत की क्षलक स्पष्ट रूपेण प्रकट होती है। शैवमत तथा त्रिक्दर्शन से प्रभावित लल्लेश्वरी के वाक्य सूफीमत के मिम्मश्रण के कारण आध्यात्मक मिलन की अमर अभिव्यक्ति के स्त्रोत है। उन 'वाक्यो' का एक सग्रह प्रो जियालाल कौल द्वारा सपादित है तथा उसमे प्रो० नन्दलाल कौल तालिब न उनका सफल अनुवाद भी उर्दू में प्रस्तुत किया है।

## - २-- शेख नूर-उद्-दीन (नुंदर्योश)

जीवन परिचय—श्रेख नूर-उद्-दीन का जन्म कैं मुह नामक ग्राम (प्राचीन नाम कटी मुश) में सन् १३७७ ई० ईद-अल-अज़हा के दिन हुआ था। यह गाव विजिबिहारा से दो मील पश्चिम को ग्रोर है। विजिबिहारा श्रीनगर से ग्रट्ठाईस मील की दूरी पर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। उसके पिता का नाम शेख सत्तार-उद्-दीन था। माता का नाम सद्र था जिसे सभी सद्रमोजी या सद्रश्चद के सम्मानीय नामों से पुकारते थे। उसके पूर्वक किश्तवार के राजा थे जो ग्रव घाटी में ग्राकर रहने लगे थे।

वाल्यकाल से ही उसमे म्राच्यात्मिक विचारो का प्रावल्य था। वह म्रिधक शिक्षित न था। कश्मीर के ऋषि-सप्रदाय का प्रवर्त्तक उसे ही माना जाता

१ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--लल्लचद, भूमिका, पु० ३१।

२. द्रष्टव्य-वही, पृ० १४।

३. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य-शैवमतुक तक तसव्वुफक इम्तजाज-रेडियो वार्ता।

Shaikh Nur-ud-Din was born in a village called Kaimuh (old name Katimush), two miles to the west of Bijbihara which is 28 miles south-east of Srinagar in 1377 A. D. on the day Id-ul-Azha. His father's name was Shaikh Satarud-Din. His mother Sadra, was called Sadra moji or Sadri Deddi.

<sup>—</sup>कशीर, प्रथम भाग, पृ० ६८।

<sup>4.</sup> His ancestors belonged to a noble family of Kishtwar and had emigrated to the valley,

<sup>—</sup>ए हिस्ट्री श्राफ कश्मीर, पृ० ४८६।

है। हिन्दू उसे नुदर्योश ग्रथवा सहजानन्द के नाम से पुकारते है। उसके माबुत्र एव ग्राव्यात्मिक समन्वय की कीर्ति चारो ग्रोर फैली जिसके परिग्णाम-स्वरूप उसकी एक विशिष्ट शिष्य-मण्डली बनी।

वह विवाहित था। उसका विवाह परगना प्रग के एक गाव सागाम में जय नामक एक लड़की के साथ हुग्रा था। उसके पुत्र का नाम तोलद तथा पुत्री का नाम जून था। पिता की मृत्यु होने पर वह परिवार के लालन-पोपण के लिये माता से प्रेरणा प्राप्त कर एक जुलाहे के पास काम सीखने चला गया। ससार के प्रति विरक्त रहने के कारण उसने कैमुह गाव के निकट 'शाहमार टेंग' के स्थान पर एक गुफा खुदवाई, जहा वह तपस्या में लीन हुग्रा। उसने ग्रमी समसामयिक ऋषियों तथा फकीरों का ससगं प्राप्त था। उसने ग्रमीर कवीर सैयद ग्रली हमदानी, उसके पुत्र पीर सैयद ग्रली हमदानी तथा सैयद हुसैन मिमनानी का भी सहवास प्राप्त किया था। लल्लेक्वरी के प्रति भी उमके हृदय में सम्मान की भावना सन्निहित थी। रोपवन में सात वर्ष व्यतीत करने के प्रनन्तर सन् ५४२ हि॰ (सन् १४३८ ई०) में वे परमधाम को सिधार गए। इस प्रकार नुदर्शेण (शेख नुश्हीन) ने कुल ६१ वर्ष की ग्रायु भोगी। कक्मीर में इस सुफी-संत की दो जियारतें प्रसिद्ध है— पहली चरार शरीफ में है तथा दूसरी द्रय गाम में स्थित है।

रचनाएं — शेख नूर-उद्-दीन के श्लोक (स्नुकी) 'नूर नामा' मे सग्रहीत है। इस मूफी-सत क़ी दूसरी रचना का नान 'ऋपि-नामा' है जिसमे कुछ श्लोक सवाद रूप में दिये गये हैं। किन ने इन श्लोको मे प्रश्न करके उनका उत्तर भी

<sup>?.</sup> Nund-Rishi, the great founder of the order of the Rishis of Kashmir

<sup>--</sup>वही, पृ० ४८६।

R Hindus call the saint Nund Rishi or Sahjanand —कशीर, प्रथम भाग, पृ० १००।

३ मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य-कश्मीरी जवान और शायरी, दूसरा भाग, पृ० १५७।

४ वही, पृ०१५८। ५. वही, पृ०१६३।

६ कग्रिंगिरिह भ्रदवग्रच तग्ररीख, पहला भाग, पृ० > ६ ह ।

७ मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य-कश्मीरी जुवान और जायरी, दूसरा भाग, पृ०१८७।

द. वही, पृ० १७३ I

श्लोको मे ही दिया है। किव के इन श्लोको मे सदाचार तथा तसव्बुक ग्रादि सब कुछ उपलब्ध है। जैन-उल-ग्राद्दीन (बड़शाह) के समय मे किव के ब्लोको एव स्नुकियो का ग्रनुवाद सस्कृत मे भी हुग्रा था जो ग्रव प्राप्त नही है।

'नूरनामा' शेख नूर-उद्-दीन की मृत्यु के दो वर्ष उपरान्त वावा नसीव-उद्-दीन गाजी द्वारा फारसी मे लिखा गया था।

#### ३--स्वच्छ क्राल

जीवन परिचय—स्वच्छ काल के जन्म एव मृत्यु के विषय मे बहुत कम कात है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह महमूद गामी (सन् १७६४ ई०—सन् १८५४ ई०) का समकालीन था। उसका निवासस्थान तहसील पुलवामा के इन्द्र नामक गाव मे था। मृत्यु होने पर उसे वही दफनाया गया। इस गांव मे कवि की कवर आज भी सुरक्षित है।

वह जाति से कुम्हार था और गांव वालों के लिये मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। कदमीरी में काल' का अर्थ ही कुम्हार है।

काव्य—स्वच्छ काल का मुक्तक काव्य सूफी सिद्धान्तो से भरा पहा है। उस की किवताओं का कोई सग्रह ग्रभी तक पृथक् रूप से प्रकाशित नही हुमा है, केवल किव की कुछ-एक किवताएं सूफी-शग्नियर, प्रथम भाग मे प्रकाशित हुई हैं। किव ने ग्रपनी किवताओं में उपनाम का प्रयोग न करके स्वच्छ काल के नाम का ही उपयोग किया है।

## ४-- शाह गफूर

खीवन परिचय-शाह गफूर के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता और न उसके जीवन-काल के विषय में ही कही कोई सकेत मिलता

१. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य —कग्नशिरिह भदबश्च तमरीख, प्रथम भाग, पृ० १७७।

२. It was written by Baba Nasib-ud-Din Gazi in Persian about two centuries after the death of Shekh-Nur-ud-Din.

— कशीर, प्रथम भाग, पृ० १००।

रे. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य सूफी शग्रियर, प्रथम भाग, पृ० ६१।

४. वही, पृ०६१।

४. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७६-१०२।

६. ब्रष्टिच्य-वही, पृ० ७७, ८०, ८३, ८६, ८६, ८६, ६१, ६४, ६७, ६६, १०२।

है। उसके विषय में केवल इतना ज्ञात है कि उसका निवासस्थान खुवन, बड़गाय में था भीर वह महमूद गामी का पूर्ववर्ती किव था। वह कुछ समय तक उसका समकालीन भी रहा। उसके बश के कुछ लोग अब भी सद/वल में निवास करते हैं।

उसके गुरु या पीर का नाम शाह इव्दाल या जो ढाई सौ शिष्यो को साथ लेकर ईरान से कश्मीर ग्राया था। किन ने उसकी प्रशसा में कहा है कि शाह इव्दाल पहुंचे हूए पीर थे। उन में ईश्वरीय सौदर्य टपक रहा था ग्रीर तभी मैंने उस का ग्रांचल पकडा।

काव्य—किव की प्रमुख किवताए सूफी गग्नियर, दूसरा भाग मे प्रकाशित हुई है। उनके काव्य पर वेदान्त एव गैवमत का पूर्ण-रूपेश प्रमाद पड़ा है।

## ५—महमूद गामी

इस कवि का परिचय कड़मीरी-प्रबन्धकारों के कवि परिचय के झन्तर्गत दिया गया है। द्रष्टव्य-परिशिष्ट, कवि सस्या न०१ (क)१।

#### ६---नगमा साहब

जीवनपरिचय—इस कवि के जीवन-चरित् के विषय मे ग्रधिक ज्ञात नहीं है। उसका मूल नाम नईम था ग्रौर सन् १८०५ ई० से पूर्व ही उसने जन्म लिया होगा। वह चक्राल मुहल्ला, श्रीनगर मे रहा करता था। कहा जाता है कि कश्मीर का सूकी कवि शम्म फकीर उसका पड़ौसी था। नगमा साहब जैनदार मुहल्ला के एक जाल बनाने वाले कारखाने मे काम किया करता था। जिस समय शम्स फकीर भी उस कारखाने मे काम करने ग्राये, नगमा साहब काफी वयोवृद्ध हो चुके थे।

नगमा साह्व के गुरु का नाम स्वच्छ मलयार था जिनकी कबर करफली

१. सूफी शग्रियर, दूसरा भाग, पृ० ७३।

२. पद्मोरुनह क्याह मद्मोस्तह क्योट शाह इव्दालन, तथ्र वरिथ छु सूरे गवहरो, दामान रग्नोटनस शाह गफूरन तथ्र, वन्तश्र लबहे लबहस तथ्र लो—बही, पु० १०८।

३. द्रष्टच्य--सूफी शम्रयिर दूसरा भाग, पृ० ६५-१००।

४. मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टव्य--फलसफम मज सोन मीरास, रेडियो वार्ता।

४ मूल कञ्मीरी के लिये द्रप्टच्य-सूफी सम्रयिर, पहला भाग, भूमिका, पृ० ६२।

६. वहो, भूमिका, पृ० ६२।

मुहल्ला मे विद्यमान है।

कवि की मृत्यु सन् १८८० ई० मे हुई ग्रौर उन्हें नरपीरस्तान मे दफन कर लिया गया।

काव्य — काव्य की गजले 'सूफी शग्रयिर', पहला भाग मे प्रकाशित की गई है। उनमे उसने ग्रपना उपनाम 'नगमा' ही प्रयुक्त किया है।

## ७--रहमान ड़ार

जीवन-परिचय---'रहमान हार' एक प्रसिद्ध सूफी कवि था भ्रौर महमूद गामी का समकालीन था। उसका निवासस्थान मुहल्ला सफाकदल, श्रीनगर मे था।

कवि का पुत्र हबीब डार एक श्रेष्ठ कवि था। उसने भी कई गजलो की रचना की।

काव्य—किव का फुटकर काव्य 'सूफी शग्नियर, पहला भाग' मे सग्रहीत है।" उसकी कविताग्रो मे से 'माछतुलग्नर' (मधुमक्खी) नामक कविता ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है।

- किंव ने अपनी एक गजल 'जानानग्रह बुछ हर रोग्रय' (प्रेमी को हर ग्रोर देखों) मे शाह जीलान (शेख सैयद ग्रब्दुल कादिर जीलानी) की प्रशसा की है जिस से यह विदित होता है कि वह कादिरी सप्रदाय से सम्बन्धित था:

पीर म्यानि शाह जीलानग्रह, खुम दिलस स्यठायि ग्रारजुये ।

. लारम्रह बगदाद पानग्रह, जानानह बुछ हर रोग्रये।<sup>६</sup>

#### **प्रमाव** खार

इस कवि का परिचय कश्मीरी-प्रबन्धकारो के कवि-परिचय के अन्तर्गत

१. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टव्य— सूफी शग्नयिर, पहला भाग, भूमिका, पृ० ६२।

रं. वही, पृ० ६२। ३ पृ० १०४-१३३।

४. द्रष्टव्य—वही, पृ० १०५, १०७, १११, ११४, ११७, ११६, १२१, १२६, १३१, १३३।

प्र. मूल उर्दू के लिए द्रष्टव्य कश्मीरी जवान भीर शायुरी, दूसरा भाग, प् ३३६।

६. वही, पृ० ३३६।

७ द्रष्टव्य--सूफी शस्रयिर, पहला भाग, पृ० १३६-१६८।

न. द्रष्टव्य-वही, पृ० १६४-१६न।

६. द्रष्टन्य-वही, पृ० १५८।

दिया गया है। द्रव्टन्य-परिशिष्ट, कवि संख्या न० १ (क) ६। ६-शम्स फकीर

निवास स्थान—किव का निवास-स्थान चकाल मुहल्ला, श्रीनगर था। जन्म—उसका जन्म सन् १२५६ हि० (सन् १८४३ ई०) मे हुग्रा था। वचपन का नाम मुहम्मद सहीक भट्ट था।

पारिवारिक जीवंन — कि व ताल्यकाल के विषय ये कुछ अधिक जात नहीं है। निर्धन होने के कारण वह मकतव की किक्षा से भी विचत रहा। पिता कम्मीरी बाल बनाने का धन्धा किया करता था। उसकी एक बहिन और भाई भी था। श्राध्यात्मिक शिक्षा का यत्किचित् ज्ञान उसे घर पर ही माता-पिता हारा दिया गया है। यद्यपि पिता ने उसे भी बाल बनाने के कारखाने में कार्य करने भेज दिया किन्तु उसने उस में कोई विशेष रुचि नहीं दिखलाई। जिस कारखाने में वह कार्य करने जाता, बही पर प्रसिद्ध वयोवृद्ध सूफी-किव नगमा साहव भी काम करता था। उसी के सहवास में शम्स फकीर ने सूफी-सिद्धान्तों में प्रवीणता प्राप्त की। एक ही मुहल्ले में भी रहने के कारण उन दोनों का साथ दढ रहा। सन् १२८३-८५ हि० (सन् १८६६-६८ ई०) में जब कि की आयु चौबीम-पच्चीस वर्ष से अधिक न थी, वह किसी कलन्दर से शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमृतसर पहुंचा। वहा कुछ वर्ष रहने के अनन्तर जब वह लौटा तो इस्लामाबाद (अनन्तनाग) में रहने लगा। वहा उसने अजीज मट्ट की पुत्री के साथ विवाह किया। उनसे किव की दो लड़किया और दो लड़के उत्पन्न हुए। छोटी लड़की वाल्यकाल में ही काल-कवितत हुई। विष्

गम्स फकीर के साहित्यिक सहकार वहावस्तार, ग्रहमद वटवारी, वाजह महमूद तथा महमूद सिराज जैसे सूफी-कवि थे। किव ने काफी समय तक गुफा

१ मूल कर्मीरी के लिये द्रप्टब्य-सूफी शश्रविर, तीसरा भाग, भूमिका, पृ० ५६।

२ मूल कण्मीरी के लिये द्रष्टव्य-वही, भूमिका, पृ० ५६।

मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य--- शम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्-दीन म्रहमद,
 पृ० ५।

४ इप्टब्य-वही, प्र०६। ५ द्रष्टब्य-वही, पृ०७-६।

६ मूल कश्मीरी के लिये द्रप्टव्य-सूफी जग्रयिर, तीसरा भाग, पृ० ६०।

७ मूल उर्दू के लिये द्रप्टच्य-शम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, पृ० १।

८ इप्टब्य-वही, पृ० ६।

मे जाकर भी तपस्या की।

. उसके बढे भाई का नाम मुहम्मद शेख था जो श्रीनगर के कृषिपुर, तहसील वडगाम मे आकर रहने लगा था। उसने किव को भी अपने पास यही बुलाया। इसी स्थान पर वह सन् १३२२ हि० (सन् १९०४ ई०) मे परलोक सिघार गया। व

गुरु—श्रीनगर मे या श्रीनगर से बाहर करमीर मे जितने प्रसिद्ध एवं प्रख्यात पिंडत थे, उन सबका ससर्गं शम्स फकीर को प्राप्त था। वर्जुल के श्रब्दुर्रहमान, कलाय इन्द्र के श्रतीक श्रल्लाह, गुलाब बाग (हजरत बल) के मुहम्मद जमाल-उद्-दीन तथा श्रीनगर के रसूल साहव हाकचर से वह ज्ञान-प्राप्ति करता रहा। तदनन्तर वह ज्ञान-प्राप्ति के लिये श्रव्ह कदल (वाघोर, तहसील बडगाम) मे कमांल-उद्-दीन के चरगों मे बैठ गया।

काव्य-शम्स फकीर के मुक्तक-काव्य के तीन सग्रह उपलब्ध हुए है-(१) शम्स फकीर, संपादक, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद (२) सूफी शग्नयिर, तीसरा भाग, सपादक, मुहम्मद ग्रमीन कामिल तथा (३) बयाजे शम्स फकीर, सपादक, मौलवी बद्र-उद्-दीन कादिरी।

## १०-- ग्रहमद बटवारी

निवास-स्थान—ग्रहमद बटवारी के विषय में निश्चित रूप से यही जात होता है कि उसका निवासस्थान श्रीनगर से तीन मील दूर बटवारा नामक स्थान था जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है।

जन्म तथा मृत्यु — किन का जन्म सन् १८४५ ई० मे तथा मृत्यु सन् '१९१८ ई० मे हुई थी। वह साधु-जीवन व्यतीत करता था तथा अपने-प्राप को सासारिक बन्धनो से भी दूर रखता था।

काव्य-किव का मुक्तक-काव्य सूफी शश्चियर, प्रथम भाग मे प्रकाशित हुग्रा है। 'नय' (बासुरी) किव की एक प्रसिद्ध गजल है। प्रत्येक गजल सूफी-

१. मूल उर्दू के लिये द्रष्टव्य—कश्मीरी जुबान और शायरी, दूसरा भाग, प० ३४।

२ शम्स फकीर, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, पृ० ६।

३. मूल उर्दू के लिये द्रप्टव्य---शम्स फेकीर, प्रो० शम्स-उद्-दीन ग्रहमद, पृ० ६।

४. द्रप्टव्य-सूफी शम्रयिर, तीसरा भाग, पृ० ७६-१०४।

४. सूफी शम्रयिर, पहला भाग, पृ० ७२।

६. द्रव्टव्य--सूफी शग्रयिर, पहला भाग, पृ० १०७-२०६।

७. द्रष्टवय-वही, १७०-१७२।

## सिद्धान्तो से पूर्ण है।

#### ११-- शाह कलन्दर

कवि का स्थितिकाल सन् १८५० ई० के लगभग माना गया है। उसके जीवन के विषय मे बहुत कम ज्ञात है।

शाह कलन्दर का मुक्तक काव्य 'सूफी शग्रयिर' दूसरा भाग मे प्रकाशित हुग्रा है।

#### १२---ग्रसद परे

जन्म तथा मृत्यु — किन का जन्म सन् १८६२ ई० मे तथा मृत्यु सन् १६२० ई० मे हुई।

निवास-स्थान-उसका निवास-स्थान हाजन गाव था।

काव्य—किव के काव्य का सग्रह प्रो॰ मही-उद्-दीन हाजनी ने तीन भागों में प्रकािशत किया है। इस सग्रह में किव की जिन गज़लों को स्थान दिया गया है, उन्हें सपादक ने हाजन गाव के किसी निवासी से श्रवण करके लिपिबद्ध किया। किव की कुछ फुटकर किवाए 'सूफी शम्रियर, दूसरा भाग' में भी प्रकािशत हुई है।'

#### १३—वाजह महमूद

निवास-स्थान-कवि का निवास-स्थान नवाव वाजार, श्रीनगर था। <sup>९</sup>

जन्म तथा मृत्यु — प्रो० मही-उद्-दीन हाजनी ने किन का जन्म सन् १८३४ ई० तथा निधन सन १६२४ ई० मे माना है। आजाद महोदय ने कहा है कि किन का परलोकनास सन् १६१६ ई० — सन् १६१६ ई० के बीच हुग्रा। ग्रभी तक किन के जन्म तथा मृत्यु के निषय मे निश्चित रूप से कुछ जात नहीं हुग्रा है।

१ मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टब्य-सूफी शग्नयिर, दूसरा भाग, पृ० ६१।

२ द्रब्टव्य-वही, पृ० १३५-१४६।

३ द्र<sup>प्टन्य</sup>,—वही, भूमिका, पृ० ८६।

४ हाजनुक श्रसद गजल खानै, साहब दिल नियी बनानय—बही, पृ० १८६।

५. द्रप्टब्य--वही, पृ० १८३-२०४।

मूल उर्दू के लिये द्रप्टन्य—कश्मीरी जुवान भीर गायरी, दूसरा भाग,
 पृ० ४०७।

७ मून कम्मीरी के लिये द्रप्टव्य-सूफी शग्नविर, तीसरा भाग, भूमिका, पृ० ६१।

काव्य-किव की मुक्तक कविताए सूफी-शग्रियर तीसरा भाग मे सग्रहीत हैं। प्रिष्ठिकतर उसने गीत एवं गजलों की ही रचना की है।

#### १४---ग्रहमद राह

निवास-स्थान-डलगेट, श्रीनगर ही कवि का निवास-स्थान था।<sup>र</sup>

जन्म तथा मृत्यु—कि के जीवन तथा मृत्यु के विषय मे कुछ ज्ञात नहीं है। वह साधु प्रकृति का व्यक्ति या तथा चर्च मिश्चन स्कूल के बोटो की निग-रानी करता था।

काच्य- उनका मुक्तक काव्य 'सूफी श्रम्रियर, -तीसरा भाग' मे संग्रहीत है।

## (ख) हिन्दी के मुक्तक-कवियों का परिचय

## १--श्रमीर खुसरो

कीवन-परिचय— अभीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। उसका जन्म एटा जिला के पटियाली ग्राम मे सवत् १३१० (सन १२५३ ई०) मे हुन्ना था। अपने जीवन-काल मे उसने राजनीतिक हलचली का जितना ग्रधिक अनुभव किया था, उतना हिन्दी के किसी भी किव ने नहीं किया। उसने गुलाम वश के पतन से लेकर तुगलक वश का आरम्भ तक देखा था। उसकी मृत्यु सवत् १३८१ (सन् १३३४ ई७) में हुई। मरगोपरान्त उसे निजामुद्दीन ग्रोलिया की कन्न के निकट ही दफन किया गया।

गुर-वे प्रसिद्ध सूफी पीर निजामुद्दीन भौलिया के मुरीद थे।"

रचनाएं — धरबी, फारसी, तुर्की धौर हिन्दी भाषाओं मे कुल मिलाकर उन्होंने ६६ ग्रन्थों की रचना की थी जिस में से इस समय केवल २२ ही उपलब्ध हैं। उन में से भी उनकी मसनवियों की सख्या ग्रधिक है। उनकी हिन्दी रचनाओं

१. मूल कश्मीरी के लिये द्रष्टच्य-वही, पृ० ११४-१३६।

२. द्रष्टव्य-वही, भूमिका, पृ० ६४।

३. द्रप्टव्य-वही, भूमिका, पृ० ६४।

४. द्रप्टव्य-वही, पृ० १३८-१५२।

५. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि श्रीर काव्य, पृ० ३०१।

६. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५३।

७. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २२३।

के विषय ग्रिषिकतर दैनिक ग्रनुमवों में सम्बन्ध रखते हैं। फारसी का विद्वान होते हुए भी उनको खडी वोली का सर्वेप्रथम किव माना जाता है। उन्होंने ग्रपनी 'ग्राशिका' नामक रचना में हिन्दी की वडी प्रशसा की है। उसकी किवता पहेलियों, मृकरियों, ढकोसलो तथा फुटकल पद्यों तथा गीतों के रूप में उपलब्ध है।

## २--- प्रब्दुल कद्दूस गंगोही

निवास-स्थान—किव का निवास-स्थान मूलत रूदीली (जि॰ वारावाकी) था। कुछ वर्ष उपरान्त जब वे गगोह (जिला सहारनपुर) मे श्राकर रहने लगे, वे गगोही कहे जाने लगे। "

स्थितिकाल—'गंगोही' का जन्म सन् ८६० हि० (सन् १४५५ ई०) मे हुआ थां। वे एक धर्मेनिष्ट व्यक्ति थे और वाल्यकाल मे सदा मस्जिदों में जाकर वहां पर आए हुए लोगों के जूते ममाला करते थे। इन से सिकन्दर लोदी, वाबर, हुमायू जैसे वडे-वडे वादशाह तक उपदेश ग्रह्ण करते थे। इनका देह। त्त सन् १४४ हि० (सन् १५३७ ई०) में हुआ था जब वे ८० वर्ष की अवस्था से भी अधिक के हो चुके थे।

रचनाए—किव की ग्रविकतर रचनाए फारसी में उपलब्ध है। कुछ उन के दोहे भी मिलते हैं। 'इनकी पुस्तक' (मुश्चिदनामा) में हिन्दी रचनाए भी संग्रहीत है।

## ३--मलिक मुहम्मद जायसी

इस कवि का परिचय हिन्दी प्रवन्यकारों के कवि परिचय के अन्तर्गत दिया गया है। द्राप्टव्य-परिकाष्ट, कवि संख्या-१ (स) ३।

१ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २२३।

२ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि भीर काच्य, पू० ३०२।

३ वही, २२४।

५. वही, पृ० २२६, प० परशुराम चतुर्वेदी ने सन् ६६० हि० (सन् १४५६ ई०) माना है, जो ठीक नही बैठना । द्रप्टच्य —कम्परेटिव टेबृल्ज ग्राफ हिजरी एण्ड किञ्चयंन डेट्स ।

६ वही, पृ० २२६।

#### ४-शेख फरीद

जन्म-स्थान—शेख फरीद का जन्म खोतवाल (कोठीवाल) गाव मे हुग्रा था, जा दीपालपुर के सन्निकट है।

जीवन-परिचय — उनके जन्म समय का कोई पता नहीं चलता है। वे 'प्रसिद्ध बाबा फरीद के वशघर थे जिनको शेख फरीदुद्दीन चिक्ती वा शकरगज स० १५३०-१६२२ (सन् १४७३ ई० — सन् १५६५ ई०) भी कहा जाता है। इनके भी कई ग्रन्थ नाम जैसे 'फरीद सानी', 'शेख ब्रह्म साहब', 'सलीम फरीद', तथा 'गेख इब्राहीम' ग्रादि सुने जाते है। उनके पिता का नाम जलालुद्दीन मुलेमान था। डा० मैकालिफ ने खुलासातुत्तवारीख के ग्राघार पर उनकी मृत्यु २१ वी रज्जब हिजरी ६६० ग्रर्थात् सन् १५५३ ई० में निश्चित की है। उनकी भेंट दो बार गुरु नानक देव से हुई थी ग्रीर दोनो बार सतसग भी हुग्रा था। इस समय उनकी गद्दी पाक-पटन में चलती है। उनके शिष्यों में शेख सलीम चिक्ती फतेहपुरी का नाम प्रसिद्ध है। "

गुरु व हज-यात्रा—फरीद जी उन्नीस वर्षं की ग्रायु मे ग्रपने गुरु सैयद नजीर भ्रहमद और माता-पिता के साथ काबा हज करने गए। उस समय वहा पाक कुतुबुद्दीन गौस भौर शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी गए हुए थे। उनका दर्शन करके भी फरीद जी कृतायं हुए। हज से वापसी पर वे अजमेर गए जहा उन्होंने फकीर ख्वाजा गरीब नेवाज के भी दर्शन किए।

रचनाएं — बाबा फरीद का मुक्तक-काव्य ग्रादि ग्रन्थ में सग्रहीत है। इन में से कुछ सलोक तथा पद है। इनकी एक सटीक वाणी भी उपलब्ध है।

मूल पजाबी के लिये द्रष्टव्य—बाबा फरीद दर्शन, प्रो० दीवान सिंह,
 प्रकाशक, सिक्ख पिंक्तिश हाऊम, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृ० ५।

२ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २३४।

३. मूल पजाबी के लिये द्रष्टव्य-बाबा फरीद दर्शन, पू० १।

४ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किन और काव्य, पृ० ३०२। सन् ६६० हि० सन् १५५२ ई० ठहरता है, सन् १५५३ ई० नही। द्रष्टव्य—कम्परेटिव टेवुल्ज आफ हिजरी एण्ड किञ्चयन डेट्स।

५ मूल पजावी के लिये द्रष्टच्य-बावा फरीद दर्शन, पृ० ४।

६ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २३४।

७. मूल पजाबी के लिये द्रष्टन्य--बावा फरीद दर्शन, पृ० ७।

मूल पंजावी के लिये द्रष्टव्य—शेख फरीद जी दी वागा।

कश्मीरी तथा हिन्दी के सूफी मुक्तक कवियो का परिचय

उनके पदो ग्रीर सलोको मे उनके कोमल हृदय तथा गहन ग्रनुभव का विशेष परिचय मिलता है।

# ५--यारी साहब

जीवन-परिचय —यारी साहब का मूल नाम यार मुहम्मद था, श्रीर उनके पूर्वज दिल्ली के शाही घराने से सम्बन्ध रखते थे। ये पहले सूफी-सप्रदाय के अनुयायी थे। किन्तु पीछे बावरी साहिवा के जिष्य वीरू साहव के प्रभाव मे ग्रा गये। उन्होंने ही चेताकर इन्हें शब्द मार्ग का रहस्य वताया। ग्राज भी उनकी वानिया प्रचलित एवं लोक-प्रिय है।

इनका जीवन-काव्य विक्रम की १८ वी शताब्दी के पूर्वाई मे पडता है ग्रीर इनकी गद्दी दिल्ली मे इस समय भी वर्तमान है। इनके मुरीदो में केसोदास, सूफी शाह, शेखनशाह, हस्त मुहम्मद ग्रीर वूला साहव ग्रविक प्रसिद्ध हैं।

रचनाए — 'रत्नावली' के नाम से उनका एक छोटा-सा सग्रह वेलवेडियर प्रेस, इलाहावाद से प्रकाशित हुमा है। उन्होंने भजन, कवित्त, सारवी तथा मूलने म्रादि के म्रतिरिक्त 'म्रलिपनामा' भी लिखा है जो इस समय काशी नागरी प्रचारिगी सभा के हस्तलिखित ग्रन्थों मे प्राप्त है।

# ६--पमो

जीवन परिचय — किव का मूल नाम बर्कत ग्रल्नाह था। पेभी उसका उपनाम था। उसके द्वारा रचित 'पेमपरकाश' नाम की पुस्तक मे 'पेमी' नाम का उल्लेख कई स्थानो पर ग्राता है। उस मे ग्रपना परिचय देते हुए किव ने केवल इतना कहा है कि मैं श्रीनगर का निवासी हू ग्रीर मेहरा (जिला एटा) ऐसे नगर मे ग्रा वसा जहा न तो 'साह' रहते हैं न 'चोर' ही। वह श्रपने को 'पूरव' का 'पुरिवया' भी कहता है जिसकी 'जातपात' कोई नही पूछा करता ग्रीर इस परिचय मे कोई ग्राघ्यात्मिक सकेत भी हो सकता है।

गुर- उसने किसी शाह मही उद्दीन की प्रशसा की है। हो सकता है कि ये शाह मुही उद्दीन चिश्ती ही हो।

१. सूफी काव्य-सग्रह, पृ० २३६।

२ वही, पृ० २३६।

३ (वही, पृ० २३६।

४ वही, पृ० २३८।

५ वही, पृ० २३६।

जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी किव और काव्य, ०पृ ३१०।

रचनाएं—'पेम प्रकाश 'मै रचना-काल सन् ११०६ हि॰ (सन् १६६७ ई॰) दिया गया है। उसने लिखा है कि वह 'ग्रौरगजेव के राज्य' मे निर्मित की गई है। इस रचना मे कवित्त, छुप्य तथा पदो के अतिरिक्त राग-रागिनियो का भी समावेश है।

# ७--बुल्लेशाह

जीवन-परिचय— बुल्लेशाह का जन्म लाहौर जिले के पंडोल नामक गाव में सवत् १७७३ (सन् १७६६ ई०) में हुआ था। उनके पिता का नाम मुहम्मद दरवेश था। वे ब्राजन्म ब्रह्मचारी रहकर कुसूर नामक स्थान में साधना में रत रहे। 'उनकी मृत्यु स० १८१० (सन् १७५३ ई०) में हुई अौर उनकी कब्र इस समय कुसूर गाव में विद्यमान है।

गुरु—वे सूफी इनायत ग्राह को ग्रपना पथ-प्रदर्शक पीर स्वीकृत करते थे भीर कादिरी शत्तारी सप्रदाय के अनुयायी थे।

रचनाएं — उसकी रचनाओं में सहिकीं अटवारा, बारामासा, काफी तथा दोहरे आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसकी काफियों का सम्रह (काफिया बुल्लेगाह) के नाम से प्रकाशित हुआ है। रचनाओं का विषय अधिकतर उपदेश-परक है। भाषा पर पजाबीपन का प्रभाव अधिक है।

### प-दीन दरवेश

जीवन-परिचय—दीन दरवेश का समय उन्नीसवी सटी का पूर्वाई बताया गया है। वे विक्रम की उन्नीसवी शताब्दी का पूर्वाई समाप्त होते हीते मर गये थे।

वे गुजरात प्रान्त के पालनपुर राज्य के अन्तर्गत किसी गाव के रहने वाले एक साधारण लोहार थे। वे कुछ दिनो ईस्ट इडिया कपनी की सेना के साथ मिस्त्री का काम करते रहे और गोले से एक हाथ कट जाने के कारण उस नौकरी से अलग हुए। बेकार बनकर अमरण करते समय उन्होंने अनेक

१ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४१।

२ वही, पृ० २४१।

३. वही, पु० २४१।

४ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सुफी किव और काव्य, पु० ३११।

५ वही, पू० ३११।

६. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४४।

साधुग्रो ग्रीर सूफियो के साथ सत्सग किया जिसके प्रभाव मे वे विरक्त हो गए। वे ग्रत मे काणी ग्राकर रहने लगे थे ग्रीर समय-समय पर उपदेश-भरी रचनाएं किया करते थे।

रचनाएं — उनके दो ग्रंन्यो 'दीन प्रकाश' तथा 'भजन भडाका' का उल्लेख मिलता है किन्तु वे ग्रप्राप्य है। उन्होंने कुडलियों की भी रचना की थी। उनका जो कुछ भी काव्य उपलब्ध है उस मे अनुभूति की गभीरता एव हृदय की उदा-रता के दर्शन होते है। वे भाव-मुक्तक की कोटि मे रखे जा सकते है।

#### ६-नजीर

निवास-स्थान—नजीर के पिता दिल्ली के रहने वाले मुहम्मद फारूक थे। ये ग्रागरा ग्रथीत् ग्रकवरावाद मे वाद मे ग्रा बसने के कारण ग्रकबरावादी नाम से प्रसिद्ध हुए।

जन्म तथा मृत्यु — इनका जन्म सन् १७४० ई० के लगभग हुम्रा था। हिन्त सवत १८८७ (सन् १८३० ई०) के लगभग हुम्रा था। है

काक्य रचना—ये ग्ररवी तथा फारसी के ग्रच्छे ज्ञाता थे। धार्मिक उदारता के साथ इन मे सूफी-विचारधारा का भी प्रावल्य था जिसके प्रति वे जीवन के ग्रन्तिम दिनो मे ग्राक्षित हुए थे। इनकी भाषा अपनी सादगी ग्रौर चुटीलेयन मे ग्रद्धितीय है। इन्होंने ग्रपना काव्य फारसी वजनों के ग्रनुसार लिखा।

#### १०-- श्रब्दुल समद

निवास-स्थान—इनके पूर्वंज सभवत अफगानिस्तान से आये थे। इनकी जन्मभूमि कोरा जहानाबाद फतेहपुर हसवा जिला कही गई है।

जन्म-कित का जीवन-काल सन् १८१० ई०-सन् १८६३ ई० अर्थात् सवत् १८६७-१६२० वतलाया जाता है। चौदह वर्ष की आयु मे इन्होंने तहसील

१ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४३।

२ वही, पृ० २४५।

३. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० ३१२।

४ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २४५।

५ वही, पृ० २४५।

६ जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि ग्रौर काव्य, पृ० ३१७।

७ सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५२।

८ वही, पृ०२५२।

साहाबाद जिला मथुरा मे एक चपरासी की नौकरी कर ली। नौकरी को शीघ्र त्याग देने के पश्चात् इन्होने 'तंजिकिय नप्स' (ग्रात्मशुद्धि) तथा 'तरके लज्जात' (सुखो का त्याग) करके ईश्वर-चिन्तन मे घ्यान लगागा। कुछ दिनो पश्चात ये जगल चले गये जहा चिन्तन मे रत होकर इन्होने नाना प्रकार की कठिनाइया भेल ली। ये 'बाबा साहब' नाम से भी प्रसिद्ध थे।

काष्य—भन्दुल सयद साहब या बाबा साहब के दो प्रन्थ 'तुहफतुल आज-कीन एव 'मसाकुल' ग्रारफीन प्रकाशित है। ग्रमी हाल मे एक ग्रन्थ 'मक्तुबाते समदिया' मिला है जिस मे ग्रापके लिखे छः पत्र भिन्न व्यक्तियो के नाम है।

#### ११ - वजहन

वजहन के व्यक्तिगत जीवन तथा जीवन-काल के सम्बन्ध मे ग्रधिक ज्ञात नहीं है। हैदराबाद (दक्षिए) के श्रीराम भर्मा ने इस 'वजहन' भीर प्रसिद्ध मुल्ला वजहीं को एक भ्रोर अभिन्न माना है। मुल्ला वजहीं ने 'कुतुवमुक्तरी' भीर 'सबरस' प्रेमाख्यानों की रचना की। 'कुतुवमुक्तरी' की रचना सन् १०१८ हि० (सन् १६०६ ई०) में हुई:

तमाम इस किया दीस बारा मने, सन् यक हजार हौर अठारह मने। दूसरी कृति 'सबरस' मुख्यतः गद्य मे है और इसकी रचना सन् १६३६ ई० मे पूर्ण हुई। 'कुतुबमुदतरी' का रचियता गोलकुण्डा के इब्राहीम कुतुब-शाह के दरबार का एक किव है। इन दोनो रचनाओं मे मुल्ला वजहीं ने कहीं पर भी अपने आपको 'वजहन' नहीं कहा है। अतएब समब है कि दोनों दो व्यक्ति ही हो।

रचनाएं — वजहन किव की एक रचना 'अलिफ वाए' नाम से 'नवलिकशोर प्रेस' द्वारा प्रकाशित एक सगह में सग्रहीत है और वह फारसी लिपि में है।"

१. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५२।

२. जायसी के परवर्ती हिन्दी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ३१८।

३. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५४।

४. कुतुब-मुक्तरी, दक्षिग्गी प्रकाशन समिति, हैदराबाद, पृ० ६।

५. सवरस, संपादक, श्रीराम शर्मा, प्रस्तावना, पृ० १।

६. सूफी-काव्य-सग्रह, पृ० २५४।

७. वही, पृ० २५४-२५५।

# ३--कतिपय ग्ररबी, फारसी एवं सूफी पारिभाषित शब्द

ग्रर्थ शब्द वृद्धि प्रक्ल सोऽहम् धनल्हक कृति ग्रव्द एकनिष्ठा ग्रवूदिया भौह प्रव प्रल्लाह परमात्मा नित्य प्रार्थना श्रवराद भ्राविद उपासक म्रारिफ ज्ञानी, प्रज्ञा सम्पन्न मदिरा भासव इमाम गुरु डलाहियत ईश्वरीय गुरा वौद्धिक ज्ञान इल्म प्रेम डर्क डश्क मजाजी सासारिक प्रेम इरक हकीकी र्डश्वरीय प्रेम इहलाम देव वाग्गी उवूदियत मानवीय गुरा

पहुचे हुए मुस्लिम सत

निर्ण्य का दिन

भद्भुत शक्ति, पूर्णत गुराशील

ग्रौलिया

कमाल

कथामत

शब्द **ग्र**थं कल्ब हृदय

कामिल पूर्ण मानव कुन हो जा

लफी उपलब्धि शक्ति, जिक्र का एक भेद,

मनन एव चिन्तन।

स्तानकाह ग्राश्रम खिलवत एकान्त

खरे महज परम कल्यागा गजल एक छन्द

चरम नेत्र जकात दान

जबरूत ऐश्वयं लोक, विकास की तृतीय स्थित

जमाल सीदयं गुरा जलाल शक्ति, गीरव गुरा

जली जिक्रका एक भेद, उच्च स्वर से नामो-

च्चारस

जहद स्वेच्छा त्याग जात स्वभाव, मूल सत्ता

जाम चषक, प्याला

जाहिद सन्यासी, एकांत प्रेमी जिक्र स्मरश

जुहद विरति

जहाद पतनीन्मुख प्रवृत्तियो से लडना

तजरीद बाह्य व्यापार तज किय नफ्स ग्रात्म शुद्धि तनजुल ग्रवतरण

तफरीद ग्रान्तरिक श्रसगता तरके लज्जात सुस्रो का त्याग

तरके तके त्याग का भी त्याग तरीकत उपासना, ग्रनुभव

तव्यकुल कृपा पर पूर्ण विश्वास

तसलीम स्वीकृति

ग्रर्थ शब्द

सूफीमत तसव्बुफ

चनुताप, पश्चात्ताप त्तोवा एक ईश्वर पर विश्वास तौहीद

सक्तवरा दरगाह फकीर दरवेश दुई द्भेत भाव

चासनापूर्णं म्रात्मपक्ष नपस प्रार्थना, भजन नमाब

नरलोक, विकास की प्रथम स्थिति नासूव

क्योति नूर पीर गुरु

निर्वाग, लय फना फनाकिल हकीक्रत ग्रभीप्सिव फिक चिन्तन फिराक वियोग

परमात्मरूप, भवस्थिति दका

चेवलोक, विकास की दिलीय स्थिति मलकृत

मसनवी एक छन्द, कथा-काव्य मारिफ साघक च्लुप्टय सम्पन्न

मारिफत पूर्ण ज्ञान माशूक **प्रियत्म** मुकामात सोपान

मुकरात्रिन ईश्वर के मित्र

मुराकवा घ्यान मुरीद গিঅ

मुशाहिदा प्रमु की विमृति के दर्शन

मुशिद

मोमिन सालिक से पूर्व की स्थिति

र्जा भगवान् की ग्राज्ञा

रव कर्ता

वह मास जिस में महमूद साहब को ईव्वरीय प्रेरणा मिली थी रमजान

शब्द ग्रर्थ

रसूल पैगम्बर रुह भात्मा

लाइल्लाह इल्लल्लाह ईश्वर के ग्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं लाहूत माधुर्यं लोक, विकास की चतुर्थं स्थिति वज्द उन्मादना, ग्रात्म-विस्मृति, सहजानन्द

वस्ल ईश्वर मिलन

वहदानिया परमात्मा का एकत्व

वजूद ग्रस्तित्व वली ग्रीलिया

वहदतुल वजूद ईश्वर से भिन्न कुछ नही

शुक्र भैयं एव कृतज्ञता । शरोयत विधि-विधान

चुहूद चेतना केख धर्म गुरु सफ पक्ति सफा पवित्र सब सन्तोष समा कीर्तन

सलात प्रार्थना <sup>.</sup> साकी मधुबाला सालिक साधक

सिफात

सिर्द ज्ञात शक्ति, हृदय को ग्रन्तस्थल

गुरा

हकीकत सत्य की उपलब्धि

हक विश्वास ब्रह्मज्ञानी हकीक परम ज्ञान हज तीथं-यात्रा हफं शब्द-ब्रह्म

हाल ईश्वर मे तन्मयता

हाहूत विकास की ग्रन्तिम स्थिति, सत्यलोक

हुस्न सौदर्य

# सहायक ग्रन्थ-सूची

# १—सस्कृत

- १ छान्दोग्योपनिषद्
- २ तैत्तिरीयोपनिषद्
- ३ तत्रसार (ग्रभिनवगुप्त)—स० महामहोपाघ्याय
- ४ प्रत्यभिज्ञाहृदमम्—क्षेमेन्द्र
- ५ मुण्डकोपनिषद्
- ६. राजतरिंगणी—कल्ह्ण
- ७ साहित्य-दर्प ग्-विश्वनाथ

# २—हिन्दी

- १ अनुराग बासुरी-हि॰ सा॰ सम्मेलन, प्रयाग, स॰ २००२।
- २. इन्द्रावती (पूर्वाद्धं)-का० ना० प्र० सभा, सन् १६०६ ई०।
- ३ खडी बोली हिन्दी-साहित्य का इतिहास-वजरत्नदास।
- ४ चदायन—डा० परमेश्वरी लाल गुप्त।
- ५ चन्द्रवदन व माहियार कथा--स० मुहम्मद ग्रकवरुद्दीन सिद्दकी।
- ६ चित्रावली-का० ना० प्रा० समा, सन् १६१२ ई०।
- ७ चित्ररेखा (जायसी)—हा० शिवसहाय पाठक।
- द जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी किव ग्रीर काव्य--डा० सरला शुक्ल।
- ६ जायसी-ग्रन्थावली—हा० माताप्रसाद गुप्त ।
- १० जायसी-ग्रन्यावली--ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल।
- ११ तसन्बुफ ग्रथवा सूफीमत--श्री चन्द्रवली पाडे।
- १२. बुल्लाशाह की सीहर्फी-शिखेमराज श्री कृष्णादास, बम्बई, सन् १६६४ ई० 🛭
- १३ भारतीय प्रेमास्यान काव्य--डा० हरिकान्त श्रीवास्तव।

- १४. भारतीय प्रमाख्यान की परम्परा--प० परशुराम चतुर्वेदी।
- १५ मधुमालती-डा॰ माताप्रसाद गुप्त।
- १६ मध्ययुगीन प्रेमारूयान--डा० श्याम मनोहर पाडेय।
- १७. मध्ययुगीन भारत-पी० सरन।
- १८ मिलक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य-डा० शिवसहाय पाठक ।
- १६ मिश्रबन्धु विनोद—मिश्रबन्धु ।
- २० यारी साहब की रत्नावली-वे० प्रे॰ प्रयाग, सन् १६१० ई०।
- २१. सबरस-वजही।
- २२. सूफीमत भौर हिन्दी-साहित्य--डा० विमलकुमार जैन ।
- २३ सूफी-काव्य-सग्रह-प० परशुराम चतुर्वेदी।
- २४ सूफी महाकवि जायसी—हा० जयदेव।
- २४. सूफीमत साधना और साहित्य-प० रामपूजन तिवारी।
- २६ हस जवाहिर---नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन् १६३७ ई०।
- २७. हिन्दी के सूफी प्रेमास्यान-प० परशुराम चतुर्वेदी।
- २८ हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास-हिरमीघ।
- २६ हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य--डा॰ कमल कुलश्रेष्ठ ।
- ३०. हिन्दी भाषा भौर साहित्य--श्यामसुन्दर दास ।
- ३१. हिन्दी-साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास—डा॰ रामकुमार वर्मा।
- ३२. हिन्दी साहित्य का इतिहास—ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।
- ३३ हिन्दी साहित्य-कोश (पहला भाग)---प्रधान सपादक धीरेन्द्र वर्मा ।
- ३४. हिन्दी-साहित्य का वृहत् इतिहास-हा० राजबली पाडेय।
- ३५. हिन्दी साहित्य : युग ग्रौर प्रवृत्तिया--प्रो० शिवकुमार ।

## ३—(क) कश्मीरी

- १. ग्रहमद बटवारी-प्रकाशक गुलाम मुहम्मद-नूर-मुहम्मद।
- २. कग्रशिरिह ग्रदबग्रच तग्ररीख-ग्रवतार कृप्ए।
- ३ कग्रशिर शायरी--प्रो० मही-उद-दीन हाजनी।
- ४. कंलाम लल्ल भ्रारिफ- काजी निजामुद्दीन खानयारी।
- ४ कलाम शेख-उल-ग्रालम—हाफिज मुहम्मद नियामत (प्रथम भाग) श्रल्लाह वाइज ।
- ६. गुलरेज--जम्मू कश्मीर शाह मकबूल कालवारी प्रकादमी, श्रीनगर।
- ७ गुलरेज-गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद (मकबूलशाह क्रालवारी)।
- चदवदन—गुलाम मुहम्मद तूर मुहम्मद (मक्बूलगाह, क्राल्वारी) ।

```
श्रेत्रा-निगार—गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद (मकवूर्लशाह क्रालवारी) ।
१० तारक माल--- मन्दुल महद बंख्शी।
११. दलीलह—पुष्कर भान।
१२. तोतह--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद ।
१३. नूरनामा-मुहम्मद ग्रमीन कामिल।
१४ वयाचे शम्स फकीर--वंद्र-उद्-दीन।
१५. बयाजे वहावखार (प्रथम माग)---गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
१६ बहराम व गुल अन्दाम-ंगुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
१७. महमूद गामी--गुलाम नवी ख्याल ।
१८. मुमताज बेनजीर--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
१६. यूसुफ-जुलेखा (गामी)--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद ।
२०. यूसुफ जुलेखा-(दाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन')।
२१. रैंगा व जेवा--(दाजी मही-उद्-दीन 'मिसकीन') ।
२२. लैला-मजन् (गार्मी)--गुलाम मृहम्मद नूर मृहम्मद ।
२३ लैला-मजनू-पीर गुलाम मही-उद-दीन 'मिसकीन'।
२४ लेला-मजनू (कबीर लोन)-पीर गुलाम मही-उद-दीन 'मिसकीन'।
२५. वामीक प्रजरा (कबीर लोन)—पीर गुलाम मही-उद्-दीन 'मिसकीन'।
२६ शम्स फकीर--शम्स-उद्-दीन ग्रहमद।
२७ शीरी-खुसरो--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
२८. सोहनी मेयवाल-गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
२१. सूफी शग्रयिर (तीन भाग) स० मुहम्मद अभीन कामिल।
३० हारुन रशीद-गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
३१ हियमाल (वली भ्रल्लाह मतो)--गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद।
३---(ख) प्राचीन कइमीरी (ग्रप्रभ्रंश)
१. महानय प्रकाश-स० महामहोपाघ्याय मुकुन्दराम शास्त्री
```

# शितिकण्ठ ४---श्रंग्रेजी

- १ ग्राईने ग्रकवरी-क्लाचमैन।
- २ इडियन हिस्ट्री-विशन दास।
- ३ इडिया सिन्स १५२६ (चतुर्थं सस्कररण)—हाँ वी वी वी महाजन।
- ४. एनसैक्लोपीडिया ब्रिटेनिका—ग्रार० फ्लिण्ट। (दसवा सस्कर्ण, भाग तेईसवा)

- प्र एन एडवान्सड हिस्ट्री भ्राफ इंडिया—मजूमदार, राय चौंघरी, काली किंकर दत्त ।
- ६ ए लिट्रेरी हिस्ट्री ग्राफ पशिया—न्नाउन।
- ७ ए हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर---पृथ्वीनाथ कौल।
- प हिस्ट्री आफ सिक्खस—कर्निषम।
- ए हिस्ट्री भाफ सस्कृत लिट्रेचर—ए० बी कीथ।
- १०. कलासिक्ल पश्चियन लिट्टेचर--जार्ज एलन ।
- ११. कशीर (दो भाग) जी० एम डी० सूफी।
- १२. कश्मीर-जे० पी० फर्गुसन।
- १३. कश्मीर भण्डर दि सुल्तांज-महीबुल हसन।
- १४ कश्मीर-यग हसबड ।
- १५ कक्मीर अण्डर दि सिक्खस--आनन्द कौल बामजई।
- १६ कश्मीरी लिट्रेचर । (रीप्रिटेड फ्राम काण्टेम्पोरेरी प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प इंण्डियन लिट्रेचर)।
- १७. किंग्स ग्राफ कश्मीर-जे॰ सी॰ दत्त।
- १८. दि वर्ड ग्राफ लल्ल-गार० सी० टेम्पुल।
- १६. दि ग्लोरियस कुरान-एम० पिकथाल ।
- २०. यूसुफ जुलेखा--ग्रिफिय।
- २१ लिग्विस्टिक सर्वे ग्राफ इण्डिया-ग्रियर्सन ।
- २२. वैली ग्राफ कश्मीर-लारेंस।
- २३. हिस्ट्री ग्राफ कश्मीर--ग्रानन्द कौल।
- २४ हातिम्ब टेल्ब (कश्मीरी स्टोरीज एण्ड सांग्स)-स्टाडन एण्ड ग्रियसँन ।

# ५— उद्

- १ ए लिट्रेरी हिस्ट्री आफ प्शियन लिट्रेचर—(भ्रनुवादक) एस० बाह्य-उद्-दीन अहमद। इन मार्डन टाइम्ज सन् १५०० ई०-सन् १६२४ ई०।
- २ कम्परेटिव टेबुल्ब ग्राफ हिजरी तथा किश्चयन डेट्स. (तकवीम हिजरी व ई०)—ए० एम० खालिदी।
- ३. कश्मीरी जुबान और शायरी (तीन भाग)- अब्दुल अहद आजाद।
- ४. तारीख रियासत जम्मू व कश्मीर-हसन शाह।
- ५. नूर नामा-अमीन कामिल।
- ६. मकबूल कालवारी-प्रो० हामदी।
- ७. मुस्तसर तारीख कश्मीर-एम० ए० पण्डित।

- त. रसूलमीर—मुहम्मद यूसुफ टेंग ।
- ह लल्लचद—प्रो० जियालाल कोल, अनुवादक, प्रो० नन्दलाल कोल तालिव।
- १० वाहव परे---प्रो० मही-उद् दीन हाजनी।
- ११ शम्स फकीर--शम्स-उद्-दीन ग्रहमद ।
- १२ हक्कानी---मौलाना फितरत कश्मीरी।

# ६--पंजाबी

- १ बाबा फरीद दर्शन-प्रो० दीवान सिंह।
- २ शेख फरीद जी दी वाग्गी स्टीक—श्री साहव सिंह।
- ३ काफिया बुल्लेशाह—भाई मेहर सिंह एण्ड सन्ज, अमृतसर।

#### ७--फारसी

- १ कश्फुल-महजूब-हुज्बेरी।
- २ सूसरो-शीरी---निजामी।
- ३ जामी-तालीफ ग्रली ग्रसगर हिकमत।
- ४ तारीख-ए-हरन (पर्शियन पोएटस इन कश्मीर) चौथा भाग--पीर गुलाम हरन खुयहामी
- ५ दीवान ख्वाजा गरीब नेवाज—ग्रहमद निजामी।
- ६ लैला मजनू---निजामी
- ७ यूसुफ जुलेखा-जामी।

# **५**—हस्तलिखित ग्रन्थ

## १--हिन्दी

- १. इन्द्रावृती (पूर्वांढें)--ना० प्र० सभा काशी।
- २. पुहुपाबती (हुसैन अली)—श्री गोपास चन्द्र सिन्हा ।
- २ प्रेम चिनगारी—ग्रस्तर हुसेन निजामी।
- ४. मृगावती-ना० प्र० सभा काशी।
- ४ यारी साहब के पद एव अलिफनामा—ना प्र० सभा काकी
- ६ यूसुफ जुलेखा--श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा ।

### २---कश्मीरी

१ हियमाल-सैफ-उद्-दीन।

#### ३--फारसी

१. पज-गज-शेख याक्व सर्फी।

# **६---पत्र-पत्रिकार्दि, लेख**

## १---हिन्दी

- १. मासिक पत्रिका 'योजना,' दिसम्बर, ४६, वही, अगस्त-सिंतम्बर, ४७, व्यापन दिसम्बर, १९६०, वही, अप्रैल-मई १९६१-अंक।
- २. विश्लेषरा-पजाब हिन्दी साहित्य प्रकादमी (वर्ष पहला, श्रक पहला)

#### २--कश्मीरी

१. गुलरेज (मासिक पत्रिका) (जनवरी, १६६१)—कुमार होटल, कोटं रोड, श्रीनगर।

#### ३---ग्रंग्जी

- १. जम्मू व कदमीर यूनिवर्सिटी रिव्यू (जून रें १६°०)
- २ जनंस बिहार रिसचुं सोसाइटी (दिसम्बर सन् १९५५ ई०)
- ३. डिस्कोरसिज (जुलाई सन् १६६०) सानि अदबअच जान-श्री प्रताप कालेज, श्रीनगर।

# ४---- उदू

 शीराजा—जम्मू एण्ड कश्मीर म्रकादमी, जिल्द १, सख्या ४, जुलाई १६६२।

#### लेख

चतुर्देश भाषा निबन्धावली मे प्रकाशित लेख—कश्मीरी भाषा भौर साहित्य—प्रो० पृथ्वीनाथ पृष्प ।

# १०-प्रसारित रेडियो वार्ताएं

#### १---कश्मीरी

- १ भैवमतुक तम्र तसव्वृकुक इम्तजाज-पो० पृथ्वीनाथ पुष्प।
- २. फलसफस मज सोन मीरास-डा० शम्स-उद्-दीन।

#### २--धंग्रेनी

१. कश्मीरी शैवजिम-प० लक्ष्मण जू।

# ११-मूल शोध प्रबन्ध

 मध्यकालीन हिन्दी कवियो का संकेतित और व्यवहृत काव्य-सिद्धान्तो का ग्रध्ययन, डा० छविनाथ त्रिपाठी ।

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या पंक्ति |            | ग्रगुद्ध शब्द    | <b>গু</b> দ্ভ ্য <b>ভ</b> হ |  |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------------|--|
| 8                   | १७         | कश्मीर           | कश्मीरी                     |  |
| ¥                   | 8          | लडाईया लडी       | लहाइयाँ लडी 💉               |  |
| ٠ 🗶                 | १८         | उसके प्रसन्नार्थ | उसकी प्रसन्नाता-हेतु        |  |
| 5                   | ११         | ग्रापके          | श्रापने 🗦                   |  |
| ११                  | ₹0 ′       | बाचकर            | वाँघकर                      |  |
| १४                  | ¥.         | कि               | की                          |  |
| १५                  | २२         | ग्राघा जाता      | ग्राघा लिया जाता            |  |
| ४७                  | २४         | ग्रध्यात्मक      | <b>श्र</b> घ्यात्म          |  |
| . 85                | 38         | मसूर का          | मसूर वा                     |  |
| EX                  | १          | खानकारो          | खानकाहो                     |  |
| ७३                  | २          | मजाजो ्          | मजाजी                       |  |
| 59                  | २०         | जन-उल-ग्राब्दीन  | जैन-उल्-ग्राब्दीन           |  |
| ११५                 | २६         | ने               | के                          |  |
| १२८                 | 5          | ईश्वरोन्मुख के   | ईश्वरोन्मुख प्रेम के        |  |
| १८३                 | Ę          | प्रम तत्व        | प्रेम तत्व                  |  |
| १८५                 | १७         | ् हुम्रा         | हुग्रा है                   |  |
| 305                 | २१         | <b>त</b> .       | तो                          |  |
| 305                 | २६         | वहाँ             | कहाँ                        |  |
| रदर                 | २०         | सरीता            | सरिता                       |  |
| ३०५                 | ११         | इल्लामी          | इस्लामी                     |  |
| 388                 | १०         | श्रभास           | ग्राभास                     |  |
| ३२५                 | १७         | ठिनाइयो          | कठिनाइयो                    |  |
| 3 \$ 5              | ¥          | रण               | म्मरण                       |  |
| १४६                 | १          | पृथक             | पृथक्                       |  |
| 388                 | <b>१</b> = | पद्यति           | पद्धति                      |  |
|                     |            |                  |                             |  |

| 3                               | ३<br>१ - ६<br>१ - ६<br>२ ४<br>१ - २ | मलभूर<br>कायनातम<br>को को<br>बीच<br>तभी<br>तमसीले<br>सामाजिक | मखमूर<br>कायनाहस<br>को<br>बीज<br>तमी<br>तफसील<br>सामाजिक भ्रवस्था |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 868<br>866<br>866<br>850<br>853 | ३<br>१<br>१३<br>२२<br>२             | जर्जरित<br>किलष्टर्ता<br>सूफीयो<br>पौन<br>चला<br>पारिभाषित   | जर्जैरित<br>क्लिप्टता<br>सूफियो<br>पौन मील<br>गए<br>पारिभाषिक     |